## वायु-पुरागा

????????????????

( दूसरा खएड

••

<sup>बेदसूति</sup> तपोनिष्ट **पं० श्री**राम शर्मा ऋाचार्य

चारों वेद, १०८ उपनिपद पट दर्शन २० स्मृतियां और झठारह पुराएगे के भाष्यकार

•

<sub>प्रकाशकः</sub> संस्कृति-संस्थान, वरेली

( उत्तर-प्रदेश )

प्रकाशक — मंस्कृति-संस्थान वरली ( उ० प्र० )

सम्पादव

\*

पं० श्रीराम शर्मा श्राचार्य

×

सर्वाधिकार मुग्धिन मन् १६६७

 $\star$ 

,

मुद्रव युदावन धर्मा

जनत्रामग्स प्रेम, मधुरा ।

\*

मून्य ७) रू

# दो ृशृब्द

'वायु पुरारा' की विशेषताओं का वर्णन अथम माग की भूमिका में विस्तारपूर्वक किया जा चुका है। इस दूसरे खण्ड में जो महत्वपूर्ण विषय पाठकों को मिलेंगे उनमें पूर्ववर्ती धारणाओं की म्रीर अधिक पृष्टि हो सकेगी। मृष्टि, अलय, जड-वेतन पदार्थों का कमश आविभाव, मानव-समाज का विकास, अनेवानेक राजवंशी तथा उनकी शाखाओं का वर्णन आदि जो पुराशों का मुर्य उद्देश्य माना गया है, वह इसमें पूर्ण रूप से पाया जाता है। पाठक जैसे-जैसे इस पुरारा का प्रध्ययन करने जायंगे उनको यह प्रतीत होता बला जायंगा कि वास्तव में इम दृष्टि से इम पुरारा का स्थान अधिकांण पुरारा भौर उपपुराशों से बहुत ऊँचा है।

इस पुरास के प्रतिपादित विषय को अन्त तक देश जाने भीर विशेष कर इस दूसरे लग्ड के राज्य-बज़ों के विस्तृत वर्स्न भीर सृष्टि तथा प्रलय के बुद्धिसगत विवेचन को पढ़ने पर हमकों उन लोगों की वातों पर कुछ भार्रवयं होता है जो इस पुरास को अग्रारह पुरासों में न मानकर 'शिवपुरास' का एक ग्रश मात्र वसलाते हैं। हमकों तो इस पुरास को सम्पादन करने पर यह मानूम हुआ कि जह सम्कों तो इस पुरास के निवेद का एक वड़ा भाग साम्प्रदायिक दृष्टिकोस से निवंदी गई कवायों अथवा तीर्य, जत, दान आदि के विधानों से भरा पड़ा है, वहाँ 'वायु-पुरास्त में इन वातों को कम से वम स्वान देकर उन वातों का हो दिख्योंन कराया है जो वास्तव में पुरास्तों के वर्ष्य प्रतिपद पाते, योद हैं। 'पृष्टि, जफ़्त 'और मानक खाति के विकाम पर विवार करना ही पुरास्त प्रशास का मुर्य उद्देश्य वतलाया गया

है घीर वह हमको 'वायु पुराएा' में घन्य पुराएगों की घपेक्षा वहीं घिषव घीर समन्वयात्मक रूप से दिखाई पडता है।

यदापि मभी पुराएरों मे ग्रलङ्कार, रूपक, उपमा, दृष्टान्त आदि की लेखन भौती पूरण मात्रा में अपनाई गई है, जिससे कथा ने रूप में प्रपट जनता को बारुपित करके धर्म तत्वी की शिक्षा दी जासके. ता भी इस दृष्टि से विभिन्न पुराखों के स्तर में बहुत चन्तर दिखलाइ पडता है। ग्रन्य प्रामों ने जहां लोगों की रुचि और ग्रावर्पण पर ही ग्रधिक घ्यान दिया है बायूपराण' मे तथ्यो की प्रकट करने और प्राचीनता की एव प्रभावशाली ऋलक पाठकों को दिखाने की चेष्टा नी है। इसमें विभिन्न राजवशी की वशावितयों का जितने विस्तार ने साथ वर्णन निया गया है वह इतिहास नी दृष्टि से भी बहत बृख महत्व रसता है भीर भनेक इतिहास लेखना ने असके भाषार पर प्राचीन ऐतिहासिक धुगा का निर्णय करने में पर्याप्त सहायता प्राप्त नी है। इसी प्रकार लाक परलान, नर्न, स्वर्ग, भुवन झादि का वर्णन इसमे क्या भीर रूपका के बजाय विवेचनात्मक उद्घ से ही विया है, जिससे इनकी गम्भीरता भीर प्रामाखिवता की युद्धि ही हुई है। जा पाठक ध्यान पूर्वक इसका प्रध्ययन करेंगे वे, हमारा विश्वाम है कि उपवृक्त निष्णगी पर पहुँच विना न रहेगे।

--सम्पादक

### विषय-सूची

| श्रध्याय पृष्ठ सं                                                                                                                                                  | ख्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ४३ प्रजापतिचंश कीर्तन                                                                                                                                              |      |
| सहिताम्रो के निर्माता ऋषियों के नाम, याज्ञवल्क्य का नवीन<br>सहिता निर्माण, प्रायुर्वेद, घनुर्वेद, गान्धर्वशास्त्र, अर्थशास्त्र, श्रौर<br>चौदह विद्यायों का विकास । |      |
| ४४. पृथ्वी दोहन—                                                                                                                                                   |      |
| स्वायम्भुव, स्वारोविष आदि-मादि १४ मन्वस्तरो का वर्णन,<br>राजा पृषु द्वारा सन्न की कृषि का मीरम्भ ।                                                                 | ąc   |
| ४५ पृथुवंश कीर्तन विभिन्न मन्वन्तरी में पृथ्वी का बहुन करने वाले मनुभी का वर्णन,                                                                                   |      |
| दक्ष प्रजापति द्वारा सृष्टि की वृद्धि ।                                                                                                                            | ६७   |
| ४६ वैवस्यत-सर्ग वर्गान-                                                                                                                                            |      |
| अरोजि, क्रयन से देवों तथा परमपियो की उत्पत्ति । ४७. प्रजापति वशानुकीरीन वैवस्वत-मनवन्तर म देव, ऋषि, दानव, पितर, गन्धवं, यस                                         | ७६   |
| आदि की सृटि और वृद्धि ।                                                                                                                                            | = 8  |
| ४८. रहिप व्हानुकीरीन<br>डिज, विश्वेदेव, प्रजापति, महत, दानव, यक्ष, राक्षस, पितृ, भूत,<br>पुर, पुरत, ताव, प्रपुषरा प्रार्टि के प्रावस्तिको का वर्णांच ।             |      |
| पदा, पक्षा, नात, घप्पारा घादि के घोषपतियों का वेगाते।                                                                                                              | 204  |

| श्रधाय |  |  |
|--------|--|--|

वृष्ट्र-संख्या

८६ गन्धर्व-मूछ्ना लक्षामा-नाभाग, शुप बरन्यम, मरत्त राष्ट्रवर्धन, तृएविन्दु, रैवन घादि राजामो का वगा र।

399 १२८

वास्य धर्यं, धारोहमा, भवहोरमा बाद्य धादि ना परिनय । ५१ वैवस्यत मनुबद्ध वर्गान— राजा दृश्याक् व यथ म युवनास माधाना, भम्बरीय, पुरवुरग,

५० गीतासङ्घार निर्देश-

मुखकुन्द, इव्हिपाइ, सगर, दिलीप धादि राजाधा का वगास । ५२ सोमालित वर्णन-निधि क बन क राजाको को नाम जनक कहा जाता। गीतात्री हे रिता गीरधात्र का उत्तरम । (२) बाद्रमा द्वारा बुध

मी उल्लाल और मन्त्रि मनि हारा उनकी रोग मुक्ति मादि। ४३ परद्रवदारीर्शन-(१) का वस ।

राजा पुरुतमा और उपनी भी गया । राजा गण द्वारा सीन

मानिका का विभावन जहनु का गञ्जालात, विशासिक ४४ रजियुद्ध वरणन-

रर पन्द्रवस की रेग-(२)

की मुदाकामा दराग करते का उपारणात ।

पण र्यात्र का उत्पत्ति राजि द्वारा दानवा या पराजय ।

राता हरून, सहुष, ययातिकी कथा । पुर द्वारा ययाति

223

253

484

१७६

| 3    | <b>।</b> ध्याय                                                                       | <b>१</b> ष्ठ-मंख्या |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ५६   | कार्तवीयं ग्रजुंन उत्पत्ति-                                                          |                     |
|      | कातंबीय अर्जुन द्वारा मानी दीपो की विजय, व<br>बाँचलाना, बनिष्ठ द्वारा शाप दिया जाना। | गवस्य को<br>२२६     |
| e) Y | ज्यामच वृतान्त कथन                                                                   | ***                 |
|      | नार्वेदीर्य द्वारा बनी का जलाया जाना ।                                               | 538                 |
| ४८   | विष्णुवंश वर्णन —                                                                    |                     |

स्थमन्तक पश्चि की कथा। श्रीकृष्ण के बंग का वर्णन । 288 ४६ शम्भूस्तव वर्णन--ऋषियो द्वारा विष्णु की विशेषतात्रों का वर्णन और कृष्ण प्रव-तार लेने पर माश्वर्य। भृगु के शाप की क्या। बृहस्पति भीर गुकाचार्यं का विवाद ।

305 ६० विष्णु माहातम्य कीतंन--घुकाचार्य ग्रीर जयन्ती का समागम, बृहस्पति का दानवो को धन पूर्वक बहका देना । दश धवतारी का रहस्य । 305 तुर्वेस के वंशघरों का वर्णन, झड़्र-बड़्न-पुगड़-बलिङ्ग के राजागरा, शकुन्तना पुत्र भरत, पाग्डव, जनमेजव और भिष्य के राजाओं का वर्णन । 398

६१ अनुपगपाद समाप्ति-६२. मन्वतर कथन--देव सन्यो द्वारा मृष्टि रचना ना प्रारम्भ और उसना क्रम विकास, सब प्रकार के देव, ऋषि, तथा जन्य जीवो की उत्पत्ति, काल गराना मादि । ₹0€

| -T-177 | *** |
|--------|-----|
|        |     |

#### पृष्ठ-संख्या

६३ शिवपुर वर्णन--

म् भुद धादि सात मोरो ना वर्णन, वैराजक मन्य वाले, अयुत, नोटि, धर्बुट निर्बुट, धादि नी गलना, महासीक, जन-सोन प्राटि ना विवरल, नरक, वर्णन, चलुप्यट, द्विपद, निर्धेय धादि नी गलना, शिवपूर का परम ऐस्वय।

x3£

६४ प्रलयादि पून मृष्टि वर्णन

सह द्वीप, समुद्र, पर्वत झादि था नष्ट होनर पृश्वी, जल, सेज, सामु, आदि पञ्चतत्वी ना एन-एन करने दूतरे से लीत होते जाता । धर्म सम्भं भीर तीनी मुखो नी स्थिति ।

¥¥¢

६५ मृष्टि वर्णन-

कृति में परचात् नृष्टिमी किरंक्षे विकास क्षेत्र होता है ? सत-विषय—ध्यक्त सम्बक्त का कथा। ब्रह्माकी उत्पत्ति। बादु-पुरास का महस्त्र।

YĘς

६६ व्यास सञय वर्णन-

निरावार घटा प्रश्ति तथा भतित्यागं घोर ज्ञान जागं वर निरूपण । ग्रधार बदा से परे और वोई नहीं है, वही सब कारलों वारण है।

Yea

६७ गया महातम्य-

श्री माध्युमार द्वारा गया तीर्थ की प्रशास कीर महास्त्य । गया श्राद्ध द्वारा विनक्षी के उद्धार की कथा ।

YEX

### वायु-पुरागा

### [ दूसरा खराड ]

्रा। प्रकर्श ४३—प्रजापित वंश कीर्तन ॥

भारद्वाजो याज्ञवल्क्यो गालकि सालकिस्त्या।

धीमान् शतवलाकश्च नैगमश्च द्विजोत्तम ॥१॥ बाष्कलिश्च भरद्वाजस्तिस्र प्रोवाच सहिता । रयीतरो निरुक्तञ्च पुनश्चक चतुर्थकम् ॥२॥ नयस्तस्याभविञ्यस्या महात्मानी गुर्गान्विता । धीमातन्दायनीयश्च पन्नगारिश्च बुद्धिमान्। तृतीयइचार्यवस्ते च तपमा शसितवता ॥३॥ वीतरागा महातेजा- सहिताज्ञानपारगा । इत्येते वह्नुचा प्राक्ता सहिता ये प्रवित्तता ॥४॥ वैशम्पानगोत्रोऽमौ यजुर्वेट व्यकल्पमत्। पडशीतिस्तु येनोक्ता महिता यजुषा शुभा ॥१ शिष्येभ्य प्रदरी ताश्च जगृहुस्ते विधानत । एकस्तन परित्यक्ती याज्ञवत्वयी महातपा । पडशीतिश्च तस्यापि सहिताना विकल्पका ॥६ सर्वेपामेव तेवा वै त्रिधा भेदा प्रकोत्तिता । त्रिया भेदास्तु ते प्रोक्ता भेदेऽस्मिन्नवमे युभे ॥७ श्रुपियो ने कहा--भारद्वाज-याज्ञवल्वय-गालाक-सालिक-घीमान् शत-बलाय-नैगम जो हिको म श्रीष्ठ ये--वाष्क्रलि- भरद्वाज इनने तीन महिता वहीं फिर रयीगर ने चतुर्थनिरुक्त कियाया।।१॥२॥ उसके गुर्एो से

नन्दायनीय-पन्नतारि भीर बुद्धिमान् तृतीय भाषायं था। वे तन से दक्षित यत वाले थे ॥३॥ य सब बीतराग-महान् तेज से युक्त भीर सहिताओ के भान के पारगामी थे। ये गव वह तृत्व कहें गये हैं जिन्होंने सहिताओं को भनुत्त दिमा पा।।४॥ यह वंदापगायन गोत्र वाला या जिसने अजुर्वेद की विद्याप कर्यना भी थी। जिसने यजुर्वेद की सुभ ध्यासी सहिताएँ कही थी।।४॥ उनकी प्राच्या के लिए दिया या घोर उन्होंने विधानपूर्वेत उन्हें ब्रह्ण हिया था। व्यक्त पर एव महा नदस्त्री धानवस्त्रय परिस्वव थे। उनके भी ध्यामी सहिताओं के विकल्प ये।।६॥ उन सबकें तीन प्रकार के भद क्लेलित किए गए है। इस पुभ नवम भेद में तीन प्रकार के भद कहीं लित हिए गए है। इस पुभ नवम भेद में तीन प्रकार के भद कहें गय है।।७॥

द्यामायानरदीच्याना प्रघान सम्बंभूव ह ॥ मध्यदेशप्रतिष्ठानामार्कण प्रथम स्तुत । सालम्बराद प्राच्यानाम्ययोदस्यादयस्तु ते ॥ इत्येत चरना प्रोक्ता सहिताबादिनो द्विजा । स्वययस्तु ते ॥ इत्येत चरना प्रोक्ता सहिताबादिनो द्विजा । स्वययस्तु व प्राच्यानाम्ययोदस्यादयस्तु ते ॥ इत्येत चरमाध्यंव नेन मारण् प्रहृ तस्वत । भिन्धीर्ण पम्य हेनोम्न यानवस्वप्रच भिन्दे । इत्युक्त प्राह तैया म चरवस्वप्रप्रध्या ॥ ११ मार्यमामाध्यो स्थान स्वयं प्रमुख्य स्थान । स्थान स्

त्रवमु सारात्रण यत्र सन्धि हनोडमकत् ॥१४ उद्दोच्य- मध्यद्वन और प्राच्य पृथक् किया । उद्दोच्यो मे स्थामायनि प्रथम हमा या ॥व्या सम्बद्धा व प्रश्चितो म प्रत्रण प्रथम वहा गया है। प्राच्यों में भ्रादि आलम्बि ये वे त्रयोदशी चादि ये 11811 में सब दिज जो कि सहिताम्रो के बादी ये चरक कहे गए थे। ऋषियों ने उनके बचन जो सुनकर जिज्ञास होते हुवे वे सूनजी से बोले ॥१०॥ चरक और बाध्वर्यंव किस से हुए ? इसका कारण तत्वपर्वेक बतलाइये । क्सिके हेत् से क्या चीएां श्रौर वाचकत्व का मेदन किया था? इस प्रकार से कहे हुए उसने और चरकरव उनका हुआ। था वहा । ॥११॥ श्री मूतजी ने वहा-हे बाह्यण श्रेष्टी र ऋषियी का क्या कार्य या यह मेर के पृष्ठ पर जाकर उन्होंने मन्त्रसा की थी।।१२।। हे दिज सत्तमा ! जो यहाँ सान दिन तक नहीं ग्रावे वह बह्यवध्या करें । इसका समय नहीं कहा गया है ११३॥ इसके परचात गर्गा के माय ये सव वैशस्त्रायन की छोड क सात दिन म चले गये जहाँ कि सन्धि की हुई थी। 118811

ब्राह्मशामान्त् वचनाद्वह्मवध्याञ्चकार स । शिष्यानय समानीय स वैशम्पायनोऽत्रवीत ॥१५ ब्रह्मबध्याञ्चरध्य वै मत्कृते द्विजसत्तमा । सर्वे यूय समागम्य ब्रुत ने तद्धित वच ।।१६ श्रहमेव चरिष्यामि तिष्टन्तु मृनयस्त्विमे । वलश्वोत्यापयिष्यामि तपसा स्वेन भावित ॥१७ एवम्तन्तरत कद्वी याज्ञवत्वयमयाववीत्। उवाच यत्वयाचीत सर्व प्रत्यपंचम्बमे ॥१६ एवमुक्त स रूनािए यज् पि प्रददौ गुरो । रुघिरण तयाक्तानि छदित्वा ब्रह्मवित्तम ॥१६ तत म ध्यानमास्थाय मुपंमाराधयदृद्विजा । मुर्यत्रहा यद्चितन स गत्वा प्रतितिष्टति ॥२० तती यानि गतान्युद्ध यज् प्यादित्यमण्डलम् । तानि तम्मं ददी तुष्ट सूर्यों वै ब्रह्मगीतये। ग्रश्वरूपाय मार्तण्डो याजवल्वयाय धीमते ॥२१ ब्राह्मणों के वचन में उभने ब्रह्मवध्या को विया था। इसके अनन्तर

उम वैशम्यायन ने शिष्या को लाकर कहा ॥१४॥ हे द्विज सलमा ! मेरे लिये

इह्यवस्था को करो आप सव सोग सावर तदि वचन मुके वोलो ॥१६॥
साववत्य न कहा—मैं ही कक्ष्या ये मुनिमए। टहरें। अपने तप मे भावित
होना हुसा मैं बन का उत्पादिन कक्ष्या ॥१०॥ इस प्रकार में कहे हुए वह
कृद्ध होकर आहवत्य म बात कि वो नी तुमने पटा है जम मकनो मुके अपरा
कर दो—यह वहा ॥१८॥ इस प्रकार में कह जाने वाल इहाबितम उसने
हिपर संक्त रूप येचु को धर्म कर के गुरू को वे दिया था॥१६॥ इसके मनस्वर उसने है डिजा । स्थान म स्थित होकर मुख को साराधना को यो। बो
जिक्द्यन मुबक्त धारे सावात म स्थान होति होने होता है। इसके प्रकार
जा येचु उसके भाग म गए ये सोन आहित्य भर्मक में स्थित से उनकी सन्हुह
होन वाल मूस में बहु। रोनि क निए उस द दिया था। धीमान् साववत्य वर्म

यज् ध्यघीवन्ते यानि बाह्यासा येन बेन च ।
अदतहराय दत्तानि ततस्ते बाजिनोऽनवन् ॥२२
नह्यह्त्या तु वैद्देशिमी चरसाम्वरका स्मृता ।
वैद्यम्पायद्याप्यास्ते चरना समुद्राहता ॥२३
द्र्यसे चरमा प्रोक्ता वाजिनस्तानिवोचत ।
यामवत्त्वय स्विद्यास्ते नण्ववैध्यद्यात्तिन ॥२४
मध्यित्वरच द्यापेयी विदिग्धन्नाध्य उद्दल ।
वाजामण्यत्व वास्त्यय्व तथा गालववोदारी ।
स्राद्यी च तथा पर्यो वोरसो सपरायसा ॥२४
द्रस्तेते वाजिन प्राक्ता दरा पत्र च सस्मृता ।
यतमेकाधिक कृत्सन यजुपा वै विकल्पका ॥२६
पुत्रमध्यापयामास सुमन्तुम्य जैक्षिति ।
सुमन्तुरवापि सुरवान पुत्रमध्यापयसम् ॥२७

स सहस्र मधीत्याशु सुकर्माप्यथ सहिता.। प्रोवाचाय सहस्रस्य सुकर्मा सुर्यवर्षस ॥२=

जिस किसी के द्वारा ब्राह्मए जिस यजु वा अध्ययन करते हैं वे सुश्वस्प वाले के लिये किये हुये हैं इससे वाजिम हुए थोंग कहें भी जाते हैं ॥२२॥
जिन्होंने चरण से ब्रह्महत्या को चीएँ किया था वे चरक कहें गए हैं। वे वैनास्पायन के शिष्य हैं जो घरक कहें गये हैं ॥२३॥ इतने वे चरक कहें गये हैं
सव उन वाजिनों को जान जो। याज्ञवल्य के वे शिष्य हैं जो करण वैदेवशाली
हैं ॥२४॥ मध्यान्ति— शापेयी— विदिष्य - उहन -साम्नायण— वास्त-मालवधीरिपी-आदवी-पर्णी-वीर्णी-सबरावण—ये इतने वाजिन इस नाम से कहे गये
हैं ये दस और पाँच कुल पन्द्रह हाने हैं। यजुवा का पूर्ण विकल्प एकसी एक
है ॥२४॥३६॥ इसक साम्तर किमिन ने सुमन्तु सपने पुत्र को पढ़ाया था
सुनन्तु पत्र ने भी सपने पुत्र मुख्यान को पढ़ाया था। सुत्वा ने सपने पुत्र
सुनम्म को पढ़ाया था।।१०॥ इसके पश्चान् सुन्म ने भी शीम एक सहस्व
महिसस्रो का अध्ययन कर के सुयं वर्षन सुकर्मा ने सहस्व को योला था।।१०॥

अन्वयायेण्यधीयात्रास्ताः ज्यान शतकतु ।
प्रायोपवेशमकरोत्ततोऽमी शिष्यकारणात् ॥२६
कृद्ध हृष्ट्वा तत शक्तो वरमस्ये ददौ पुन ।
भाविनौ ते महावीर्यो शिष्यावणववर्षसो ॥३०
प्रायोपात्री महाप्राज्ञी सहस्र सहितातुश्रो ।
एतो मुरौ महाभागी मा कृष्य हिजसत्तम ॥३१
हत्युक्तवा वासव श्रीमान्सुकर्माण ग्रवास्विनम् ।
शान्तक्रोष हिज हृष्ट्वा तनेवान्तरधीयत ॥३२
तस्य शिष्यो मवेद्धोमान्सीष्यञ्जी हिजसत्तमा ।
हिर्ण्यनाम कौशिवयो हिजयोऽभून्नराधिप ॥३३
सन्यापयत्तु पौष्यञ्जी महत्रहं न्तु सहिता ।
तेनान्योदीन्यासामान्या शिष्या पौष्यञ्जिन सुना ॥३४

प्राचीनयोगपुत्रश्च बुद्धिमांश्च पत्तखलिः । कौथुमन्य तु भेदास्ते पाराज्ञर्यस्य पट् स्मृताः । लाङ्गलि. शालिहोत्रश्च पट् पट् प्रोवाच सहिताः ॥४२

पोत्यञ्जो के बार शिष्य थे उनके नाम नोवाकी-नृष्मि-नुगीती भीर लाङ्गल थे। यद उनके भेद बतलाये जाते हैं उन्हें बाए लोग समक लेकें ।। इसा तिरिंड वा पुत्र वह राखायनीय था। उसमे प्रन्य मूलवारी था जो कि बहुत प्रच्या वादात् था। महित पुत्र सहसारय पुत्र ये लांकाकी के भेद जानो ।। इशा प्रच्या विद्यात् था। महित पुत्र सहसारय पुत्र ये लांकाकी के भेद जानो ।। इशा प्रमुप्त कौ सुन को गये हैं।। उदार लोगित ये तो साम विक्त से तीन प्रकार वाले तेज-पुत्र कौ सुन हो गये हैं।। उदार नोति ये दो दोनो साम वेद के पिण्डत थे।। इहा। महार सप्तवी प्राह्मित्र ने तीन सहिता कही थी। है डिजां नामों। चैल, प्राचीन योग, सुराल इनने ही सहिता बोनी थी, इनसे पाण्यायं भीर कौ मुम भी हैं। भामुरायण भीर वैद्या नाम वाले दोनो बेद वृद्ध में परायण थे।। भेशा प्राचीन-बोग का पुत्र पत्र-जित वडा बुद्धियांच था। की पुत्र के वे भेद पाणायं कै ही कही गये हैं। ना कृति बीर शाविहोज ने ही—ही महिता बतलाई हैं।। असी न

भाजुिक कामहानिश्च जैमिनिर्लोगगायिनः । कण्डश्च कोनहर्श्व च पडेत नाङ्गला स्मृता । एते नाङ्गिलिनः शिष्या सहिता ये प्रसाधिताः ॥४३ सती हिरण्यनाभन्य कृतिवायो नृपारपत्र । सोऽकरोञ्च चतुनिदास्सहिता द्विपदा वर. । प्रोवाच चैन शिष्येययो येम्यस्ताश्च निवोचत् ॥४४ राडश्च महवीयेश्च पञ्चमो चाहनन्त्रया । तानक. पाण्डकरचेप नालिको राजिकस्तया । गौतमश्चाज्यन्त्रश्च सोमराजापतत्तनः ॥४५ पृष्टम्न. पिन्कृष्टश्च उनुत्वस्तक एव च । यत्रीयसश्च बैनानो श्रेनुलीयश्च कौधिकः ॥४६ मानिमञ्जीन्तरा श्चेष्ट सानिकश्च यः।

रत्तात्रस्त्र धर्मात्मा इति बान्नान्तु सामगाः ॥४॥ सामगानान्तु भवेषा थे ही ही सु प्रशीतितो । पीप्पश्चित्र हतिरचेव सहिताना विकरणको ॥४≈ भयवीरा द्विषा इत्ता सुनन्तुस्दद्दृद्धिताः । कवत्थाय पुन इत्त्न स च विद्याद्याक्ष्मम् ॥४६ कवत्थाम् द्विषा इत्ता पत्मावैक पुनदेवै । द्वितीय वेदस्याये न चनुद्वीकरोत् पून ॥१०

भानुहि, बामहानि, जैभिनि, लोमगापिन, वर्रव, बोसह ये मैं साङ्गन बहै स्ये हैं। ये साङ्गिन के सिष्य है जिल्लेन सहिनाएँ ध्वसावित की है। १९३॥ इनने परवान हिरण्यनाम के इन पिट्य हुवात्मव हुए। द्विरदी में भेड़ उनने बीबीय सहिनाएँ की हैं। धीर किए उनकी पिट्यों के निये बीसा या। जिन विद्यास सहानाएँ की हैं। धीर किए उनकी पिट्यों के निये बीसा या। जिन शिष्यों में भोवा या जेन्द्र धान मुस्से जानती ।१४८॥ राड, सहावीये, पंचम, बाहत, तातक, नार्वरक, कार्वरक, राजिक, शानिक, व्यक्ति, तातिक, वार्तिक, वार्त

मोरो बहावमध्यं व पिप्पलादम्मध्यं च चीनवापनिश्च धर्मनध्यनुर्धस्तपनः स्मृतः । वेदरुपर्धस्य चत्वारः शिष्यः,स्वेतं स्टब्रनाः ॥४१ पुनर्धात्रिविष विद्धि पष्णानाः भेटमुत्तमध् । जाजिलः कुमुरादिश्च तृतीयः चीनकः स्मृतः ॥४२ चीनवस्मु विषा इत्या ददावेवस्तु वस्त्रवे । हितीया सहिता धीमान्सैन्घवायनसजिते ।।१३
सैन्धवो मुज्जकेशाय मिन्ना सा च हिष्मा पुन ।
नक्षत्र कल्पो वैतानस्तृतीय सहिताविधि ।
चतुर्योऽङ्गिरस वरुत शान्तिकल्पश्च पचम ॥१४
थे ष्ठस्त्वयर्यरगे ह्या ते सहिताना विकल्पना ।
पटश कृत्वा मयान्युक्त पुराग्मृपिसत्तमा ॥१४
आत्रेय मुमितधीमान्काव्यपो ह्यकृतन्नग् ।
भारद्वाजोऽन्विच्चाश्च विसष्ठी मित्रयुक्त य ।
मावागि सोमदत्तिस्तु मुक्कमी शाक्षपायन ॥१६
एते विध्या मम ब्रह्मन् पुराग्नेपु हवन्नता ।
शिमिस्तिक कृतास्तिक सहिता पुनरेन हि॥१७

वेदस्पर्स ने इड जत काले कार शिष्य हुए थे। ब्रह्मयल वाला मोद, पिप्पलाद, पर्म का ज्ञाता जीववायित और बीवा तपन ये वारो के नाम बताये गये हैं ॥ ११ किर पथ्यों के नीन प्रकार के उत्तम भेद जान ली। एक जाजीत दूसरा कुमुवादि और तीसरा जीनक कहा गया है। ११२। जीनक म दो भेद करके उनमें से एक बाजु के लिये दिया था। हिनीय जो सहिता था उसे उस परम बुद्धिमान ने मैंच्यवन नाम बाते को दिया था। ११३। मैंन्यव ने मुख्य परम बुद्धिमान ने मैंच्यवन नाम बाते को दिया था। ११३। मैंन्यव ने मुख्य परम बुद्धिमान ने मैंच्यवन नाम बाते को विद्या था। ११३। मैंन्यव ने मुख्य परम बुद्धिमान ने मैंच्यवन नाम बाते को विद्या था। ११३। मैंन्यवन ने मुख्य परम बुद्धिमान ने मिर्ग वहरी अप्तान, तृनीय सहिता विद्या, चतुर्य अप्तित्र सं करन, पत्रय आति करूप होना है। है। ११४। ये जो महितायों के वित्यलन को कहा है। ११४। प्रापेग, मुमति, पीमान, नादयप, अञ्चलकरण, भारद्वाक, अन्तिवन्दी, वितर, मित्रमु, साविण्, सोमदित, मुटार्मा, सान्यायन थे डनने युराला में स्वतन्द वाले मरे तिप्प पे। फिर तीनों ने तीन महितायों ने तीन विषे । ११६। १९४।

वास्यप सहिताकत्ती सार्वीण शाक्षपायन । सामिका च चतुर्वी स्यात्सा चैपा पूर्वसहिता ॥५६ सर्वान्साहि चतुष्पादा सर्वास्वैकार्यवाचिका ।

बरते है ॥६३॥

पाठान्तरे पृथग्भृता वैदशासा यथा तथा । चत साहस्त्रिमा सर्वा सारापायनिकामते ॥४६ लोमहपंग्णिका मुलाम्तत बारयपिका परा । सार्वीएक।स्तृतीयास्ता यजुर्वावयार्थपण्डिता. ॥६० शाशपायनिकाश्चान्या नोदनार्थविभूपिता । सहमाणि ऋचायष्टी पर्यतानि तथैन च ॥६१ एता पचदशान्याञ्च दशान्या दशभिस्तथा । बालियत्या समप्रैसा (या ) समावर्णा प्रकीर्तिता ॥६२ प्रश्नी सामसहस्वास्ति सामानि च वत्द्दंश । आरण्यक सहोमच एताइगायन्ति सामगा ॥६३ काज्यप नावांग भीर बालवायन सहितान ता है, भीर यह पूर्व सहिता चौथी गामिना होती है। वे सब बार पादी वाली हथा करती हैं भौर सभी एकार्यं की वानिया भी हाती है। बद की शारताए यथा सथा पाठाल्तर में पृथम हाती है। पारापायनिका में बिना सब नार सहस्व वाली हैं।।१६।।१६।। मूल कोमहपाणका है। इसके पश्कात् काश्यपिका होती है। तृतीय साविंगिका है, में यजु के काक्यार्थ की परिण्डन होती है ॥६०॥ प्रन्य जो सासपायनिका दारताए है वे मोदन वे अर्थ से विश्वित होती है। ऐसे ये दूरा माठ सहस है भी मुचारे है।।६१। ये प्रत्य पचदश है और दूसरी दश के गाय दश है, वालगिल्या जो है वे समध्येषा समावर्गा बही गई है १.६२॥ साठ साम सहस्य और चौदह साम है। सामगा लोग इसकी भारत्यर भीर सहोम गाया

> द्वादरीय स्ट्रमाणि छन्द साध्वयंव स्मृतभ् । यजुषा बाह्यगानाच यथा व्यासो व्यवस्पयत् ॥६४ मग्राम्यारण्यवन्तत्स्यात्ममन्त्रमण् तथा । अत पर वश्वानान्तु पूर्वौ इति विशेषसम् ॥६४ ग्राम्यारण्य सपन्त्रच प्रमृत्र ह्यस्यज्जु स्मृतम् । तथा हारिद्रनीर्योग्गा चित्रान्युपिनलानि च ।

तयंव तैत्तिरीयाणा परसुद्धा इति स्मृतम् ॥६६ हे सहस्र शतन्यूने वेदे वाजसनेयके ।

ऋगगग परि सरयातो बाह्यणुन्तु चतुर्गु णुम् ॥६७
अष्टी सहस्राणि सतानि चाष्टी अभीतिरन्यान्यधिकस्र पाद ।
एतत्प्रमाणा यजुषामृचाच सनुिवय साखिल याज्ञवत्त्रयम् ॥६६ तया चरणिवयाना प्रमाण सहिता श्रृणु ।
पट् साहस्रमृचामुक्तभुच पङ्विताति पुन ।
एतावदिषक तेपा यजु काम विवस्ति ॥६६
एकाद्य सहस्राणि वज्ञ वान्या दगोत्तरा ।
ऋचान्द्रस सहस्राणि अभीतिनिज्ञतानि च ॥७०
सहस्रमेक मन्याणामृचानुक्त प्रमाणत ।
एतावद्वभुग्विस्तारमन्यस्वायविक वह ॥७१

बारह सहस्र छुन्द बाध्वयंव वह यथे है। यजु वा और बाह्याएं। का मर्याच्च बाह्याएं आगो का जिस तरह व्यास अर्थाच्च विस्तार करिनन विया है।। ।१४।। वह सवास्थान्य व्यास समन्त्र नरस्य होना है। इसमें आगो कथाआ का तो पूर्वी यह विदापण होना है। १४।। आग्यारस्य और समन्त्र न्द्रक-प्राह्माण और यजु वहा गया है। इसी प्रकार से हारिद्रवीयों के खिलािम एव उपखिलािम एव तित्तरीयों वे पर्धुद्रा वहा गया है।।१६।। भी वस दो हजार वाज-मनेयन वेद से ऋष्ण गण वी परिसाय की गई है, वाह्माण भाग तो चीमुना होता है।।१६।। आठ तहस्र बादमी अरसी अत्यास्य और अधिक पाद होता है। यह प्रमाण यजु वा और समुद्रिया माजित यात्र स्वत्य क्ष्म वा होता है। इसा उमी प्रकार ने वरण विद्यामों वा प्रमाण एव महिना का अवाग करों। छै सहस्र छवीस ऋष्वायों वा प्रमाण एव महिना का अवग करों। छै सहस्र छवीस ऋष्वायों वा वाग स्वाहै। इतना अधिक जनवा यजु है जो वाम की कहता है।।१६।। स्वान्द्र हुआर दद्योत्तर और अस्य दश हैं। दसा सहस्र तीन भी अस्मी ऋष्ण हैं।।७०।। ऋषाको, मन्यों वा एक महस्र प्रमाण से कहा है। इतना ऋष्ण वा विन्तार है और प्रस्य बहुन प्रायिक होता है।।१६॥।

श्च्यामथर्वणा पस सहन्ताणि विनिश्चयः ।
सहस्रमन्यद्विज्ञयमृपिर्भिवद्यानि बिना ॥७२
एतदङ्गिरसा प्रोत्तन्तेषामारण्यन पुन ।
इति सस्या प्रसस्याता शाखाभेदास्तयेव च ॥७३
नक्तारस्येव शाखाना भेदे हेतुस्तयेव च ।
सर्वमन्वन्तरेप्देव शाखाना भेदो हेतुस्तयेव च ।
सर्वमन्वन्तरेप्देव शाखानेदा समा स्मृता ॥७४
प्राजाप्द्या थ तुर्तान्त्या तद्विवस्पास्त्विभ स्मृता ।
अनित्यमावाद्देवाना मन्त्रोस्पति पुन पुन ॥७४
मन्वन्तराणा नियते सुराणा नामनिश्चय ।
द्वापरेषु युनभँदा थ ताना परिवीत्तिता ॥७६
एव वेद तदान्यस्य भगवानृषिसत्तम ।
गिर्ध्यम्यश्च पुनर्देत्वा तस्यन्तपु गतो वनम् ।
तस्य विषयमिष्टायस्तु शाखाभेदास्त्विभ कृता ॥७७
प्राद्वात्वि वेदाश्चन्वरारो मीमासा न्यायविस्तर ।
धर्म शास्त्र पुराण्य विद्यास्त्वेताश्चत्वरंश ॥७५

प्रपर्व ऋषाधों ना पाँच सहस्र विनिश्चय होता है। बीस के बिना ऋषियों के द्वारा अन्य सहस्र जानना नाहिए ११७९१। यह प्रिक्त्रिस ने नहा है, फिर उनना प्रारएयक होता है। यह सन्या प्रसस्यात की गई है भीर इसी प्रनार से सावाधों के भेद भी बताए गये हैं ११७९१। बासाओं के करने वाले भीर उनके भेद स उसी प्रनार से हेंतु नधी मन्यत्वरों से इस तरह से सावाधों के भेद समान कहे नये हैं ११७९१। प्रावापस्य खुति नित्य हैं, उनक विकल्प ये नहें गये हैं। देवों के धनित्य आव से सन्त्रों की उत्पत्ति बार-बार होनों है।।।।।।।।। मन्यत्वर मुरों के नाम का निश्चय किया जाता है। ब्रापरों में फर श्रुतों के भेद कहे गये हैं।।।इसा प्रकार से उस समय में प्राय सिप्ता में से से से से प्रयो की जिल्ला किया प्रवास की यन में चले गये थे। उनके विषय एव शिष्यों के जिल्ला प्रायम्यों ने ये समस्त बाताधों वे भेद किये

प्रजापति यश कीर्तन ]

है ॥७॥ म हैं वेट बार है। भीमासा, जाब विस्तार, धर्मदास्य घीर पुराख ग्रापुनेंदो मनुनेंदो गान्धन्त्रनेंच ते त्रमः। पे चौदह विद्याएं है ॥७८॥ मर्यशाल बतुषेन्तु विवास्त्वरादशेव तु ॥७६॥ क्षेया बहुएवंच. पूर्वन्तम्यो देवपंच पुनः। राजपेयः पुनस्तेभ्य ऋषिप्रकृतयस्यः। तेम्य ऋषिप्रकृतयो मुनिभि शसितवर्ते ॥ ६०॥ क्रव्यवेषु वसिक्ठेषु तथा भृग्विङ्गरोऽत्रिषु। पश्चस्वेतेषु जायन्ते गोत्रेषु ब्रह्मवादिनः। बस्माहपन्ति ब्रह्माणन्तेन ब्रह्मपंब स्मृताः ॥०१॥ धर्मस्याय पुलस्त्यस्य कतोश्च पुलहस्य च । प्रस्यूपस्य प्रभासस्य कश्यपस्य तथा पुन ॥५२॥ देवपंगः मुतास्तेपा नामतस्तान्नियोघत । देवर्षी धर्मपुत्री तु नरनारायणातुभी ॥दशा वालिबल्या कतो पुत्रा कर्दम पुलहस्य तु। कुवर्ध्वव पीलस्ट्य. प्रस्यूपस्याचन समृत ॥८४॥ पर्वतो नारदश्चीव कश्यपस्यात्मजावुभौ । ऋपन्ति देवान् तस्मात्ते तस्माहे वर्षयः स्मृता ।।०५।। म्रापुर्वेद, धनुर्वेद भीर गान्धवं ये तीन है। अपैशाल बौधा है वे म्रष्टारत विद्यारि हैं ॥७६॥ पहिले ब्रह्मीययों को जानना बाहिए इसके परवात हेवांव किर राजीय, वे ऋषियों को तीन प्रकृतियों होती हैं। शसित वत मुनियो के द्वारा उनसे ऋषि प्रकृतियों होती हैं ॥६०॥ क्रेंबप बीनग्र-भृतु-प्राङ्गरा प्रोर अपि इत पीची गोत्री में बह्मवादी उत्पन्न होते हैं। बिस वाराएँ से में सब बह्मा को मूर्य किया वरते हैं इशीलिये ये बहायि वहें जाते हैं ॥८१॥ घमे-पुनस्त्य-क्रजुपुनह-ज्यपुण-प्रभास भीर कर्यप के देवींय पुत्र हैं, उनके जो नाम है वे सब ्रुः विश्व के प्रमुख्य है ।। दशादशा वालः जान तो । नर धीर नारावण् वे दोनो धर्म के पुत्र देविष हैं ॥दशादशा वालः तित्य कर्तु के पुत्र हैं, कर्षम पुतहरा पुत्र है—जुनेर बुनत्य वा ग्रीर सवत २२ ] वायु पुराण

प्रत्यूप ना पुत्र कहा गया है।।वडा। पर्वत और नारद ये दोनो कस्मप के भारमत हैं। ये देवो को ऋत करते हैं इसी वारसा से वे देविष गहे गये हैं।।वस्।।

मानवे वैषये बने ऐलवदी चये गुपा । ऐला ऐक्वाबनाभागा ज्ञेया राजर्पयम् रू ते ॥८६॥ ऋपन्ति रञ्जनाद्यस्मात्प्रजा राजवैयस्तत । ष्रहालोकप्रतिष्ठास्त् समृता ब्रह्मपैयो मता ॥५७॥ देवलोबप्रतिष्ठाश्य शेषा देवपंय शुभा। इन्द्रलोकप्रतिष्ठास्त् सर्वे राजपंथो मताः ॥==॥ श्रभिजात्या च तपसा मन्त्रव्याहरणस्तथा । एव ब्रह्मपंग प्रोक्ता दिव्या राजपंगस्त् थे।।=६॥ दैवर्पयस्तथान्ये च तेपा बध्यामि लदाण्य । भूतभव्यभवज्ञान सत्याभिव्यास्त्रत तथा ।।६०॥ सम्बुद्धास्तु स्वय ये तु सम्बुद्धा ये च वै स्वयम् । तपसेह प्रसिद्धा ये गर्भेयेदच प्रणोदितम् ॥६१॥ मन्त्रव्याहारिसो ये च ऐश्वर्यात्सर्वगारच ये। इरयेते ऋषिभियुंक्ता देवद्विजनृपास्तु ये ॥६२॥ एतान् भावानधीयाना ये चैत ब्रह्मियो मता । सप्तेति सप्तभिश्चेव गुणै सप्तर्पय समृता ॥६३॥

मानव भीषय बदा के श्रीर ऐल बदा में जी राजा है वे ऐस-ऐश्वान भीर भाभाग राजिंप जानने के योग्य हत है ॥ १६॥ श्रूप बरते हैं भीर प्रजामों बा रक्ष्मन बरते हैं इमिलिये इन्हें राजिंप नहा गया है। सक्ष लोग प्रतिष्ठा गांते प्रक्राणि माने गये हैं ॥ १६०॥ देव नीण में प्रतिष्ठा वाले सुभ देविंप वहें गये हैं। इन्ह्र लोग में अलिशा वाले सब राजिंप माने गय हैं ॥ १६॥ भीभजाति से भीर सप से तथा मन्त्री के ज्याहरणों से इस प्रकार से ब्रह्माय-दिव्य तथा राजिंप नहें गये हैं ॥ १६॥ जो अन्य देविंप है उनके लक्षण में बतलाऊँ ॥ १ अूत-भय-भव मा मान तथा सर्थाभिन्याहृत भी नतलाया जायगा ॥ १०॥ जो स्वय ही सम्बुद्ध हुए भीर जो स्वय कम्बुद्ध है, यहाँ जो तथ से प्रसिद्ध हुए और जिन्होंने गर्भ में प्रणीवित क्या, जो मन्त्रों के व्याहरण करने वाले है ग्रीर जो ऐरवर्य से सर्वत्र पमन करने वाले हैं, ये देव-द्विज श्रीर नृष श्रृपियों से युक्त है। इन भावों का प्रव्ययन करते हुए और जो वे श्रृपि माने गये हैं वे सस मुखों से युक्त सात ही हैं इसीसिए सप्तिय नहें गये हैं 118 शाहरागड़राग

दीषांयुषो मन्त्रकृत ईदवरा दिव्यचसुष ।
वृद्धा प्रत्यक्षधमांगो गोत्रप्रवर्तकादच ये ॥६४॥
पट्कमांभिरता नित्य चालिनो गृहमेषिन ।
गुल्पैव्यंवहुर्गन्त स्म अदृष्ट कमेहेतुमि ॥६४॥
अग्राम्यंवंत्त्रमत्ति स्म रसंदर्वेव स्वयकृतं ।
कृदुन्विन ऋदिस्त्रमत्तो वाह्यान्तरनिवासिन ॥६६॥
कृतादिषु युगास्थेषु सर्वेव्यंव पुन पुन ।
शर्मा नेतायुगमृत्यं पुन स्मर्पयस्त्रह ।
प्रवर्त्तायान्त्रयं युगा स्थापान्त्रवं सर्वावा ।
स्मर्गे नित्युगमृत्यं पुन स्मर्पयस्त्रह ।
प्रवर्त्तान्त्रयं वृगां वृगाःभाव्यं ।
सर्वानित् ये वर्णां नाध्यमाव्यं । सर्वावा ।
सर्वानान्त्रयं वीरा उत्पद्धन्ते पुन पुन ॥६॥।

दीमें भागु वाल-मन्त्रों के करने वाले-ईश्वर-दिव्य चशु वाले-वृद्ध-प्रस्पक्ष भर्म वाले-भीर जो गोत्रों के प्रवर्तक हैं—बहु कमों में रत रहते बाले निरमाली-मृहनेबी-महुष्ट कमों के हेनुओ से मुख्य व्यवहार किया करते हैं। वे जो स्वय इत प्रप्राम्य रमों से वर्शन विमा करते हैं वे—कुटुस्वी-ऋदि वाले-वास भीर भन्तर के निवास करने वाले इताब्तिभ वाले समस्त युगों में वार-कार पहिले वर्णों भीर आध्यों की व्यवस्था जिनके द्वारा की जाती है। वेता पुरा के मुख के प्राप्त होने पर यहाँ पर पुन. ये सप्तिंप गुण मर्वप्र वर्णों और भागमां की प्रमुद्ध ने पर ते हैं उन्हों के बा से बीर वार-बार उत्पन्न होते हैं ॥१४॥ ॥१६४॥१६५॥१६७॥१८॥

जायमाने पिता पुत्रे पुत्र पितरि चैव हि । एव समेत्याविच्छेदाद्वर्रायन्यागुगक्षयात् । यष्टाचीविसहस्राणि प्रोक्तानि गृहमेथिनाम् ॥६६॥ अयंग्लो दक्षिणा ये तु पितृयाण समाधिता ।
दारानिहिं विण्हेत हो ये प्रजाहेतव स्मृता ॥१००॥
मृहमेषिनाञ्च सख्येया दमसानान्याश्रयन्ति ते ।
स्रष्टातीतिसहस्राणि निहिता उत्तरायणे ॥१०१॥
ये श्रूयन्ते दिन भामा ऋषयो ह्यू द्वेरतस ।
मन्त्रवाह्मण्यन्तिर्दे आपने हु गुग्हाये ॥१०२॥
एवमावर्त्तमानास्ते द्वापरेषु पुन पुन ।
कल्पाना भाष्यविद्याना नानाञ्चाख्वद्वत स्रये ॥१०२॥
भविष्य द्वापरे चेव द्वोणिह वायन पुन ।
वेदव्यासो ह्यानीतेऽस्थिन भविता सुमहातपा ॥१०४॥
भविष्यन्ति भविष्येषु साध्याप्रण्यनानि तु ।
तस्मै तद्बह्यण बहा तपक्षा प्राम्मव्ययम् ॥१०४॥

पुत्र के उत्पन्न हुं, जाने, पिता और विता के विषय म युत्र इस प्रकार से मिनकर युग के क्षय वर्धमा नक्षित किया नरते हैं। ये ऐसे गृहमंभी महकाबी हलार कहें गए है ॥६१॥ मर्गमा के जो दिश्या होते हैं वे पितृयाय में स्वाध्यत हाते हैं। वे बारांम्महानी है भीर जो प्रवा के हेतु रूप कर गये हैं। १०॥ जो गृहमंभी रमपानो वा याध्य नते हैं उत्तरी सक्या करने के योध्य है वे भी महकाबी हजार उत्तरायया म निहित होते हैं॥१०॥ जो ऊर्दे ता ऋषि दिख्य लाक स प्राप्त हो गये है भीर ऐसे मुने जाते हैं व सन्त्र भीर बाह्यया के कर्ता दुग के क्षय हो जाने पर उत्पन्न हुआ करते हैं।१०२॥ इस प्रकार से हाचरों म पुत्र पुत्र मानकास हात है भीर क्षय म वल्यो-भाव्य विद्यामों के नाना प्रवार के सालों के करन वाले होते हैं॥१०३॥ भीवध्य हापर में फिर होिए दैंपसम मुमहानपा वेदध्याम इसके खतीत हो जाने पर होते ॥१०४॥ महिद्यो साला प्रस्तायन होते । उत्तके तिस्य उत्त ब्रह्मा के हारा तप से भाव्य पहा प्रति निया गया या ॥१०४॥

तपसा कमं सम्प्राप्त वर्माणा हि ततो यद्य । यद्यसा प्राप्य सत्य हि सत्येनाहो हि चाव्यय ॥१०६॥ प्रजापित वदा की तंन ]

प्रव्यवादमृत गुक्रममृतात् सर्वमेव हि ।
ध्रु वमेकाक्षरमिद स्वात्मन्येव व्यवस्थितम् ।
यृहन्वाद्यु ह्णाच्चेव तद्वद्वा त्यभिषीयते ॥१०७॥
प्रग्रवाव स्थित भूयो भूभुं वःस्वरिति स्मृतम् ।
स्रायजुः सामायवंरूपिणे वद्वाणे नमः ॥१०८॥
जगतः प्रव्योत्पत्ती यत्तरकारण्य जितम् ।
महतः परम गुद्धः तस्मै सुम्रद्वाणे नमः ॥१०६॥
प्रमाधापरमक्षय्य जगत्सम्मोहनावयम् ।
सप्पत्रकाप्रवृत्तिम्या पृक्षाचेप्रयोजनम् ॥११०॥
साह्ययानवता निष्ठा गतिः सञ्जदमात्माः ।
यत्तद्वयक्तममृत प्रकृतिबद्धा वाश्वतम् ॥१११॥
प्रधानमात्मयोनिक्र गुद्धा सस्वञ्च काव्वते ।
धविभागस्तया पुक्रमक्षर वहु वाचकम् ।
परमन्नद्वाणे तस्मै नित्यमेव नमो नमः ॥११२॥

सपमें वर्म सम्प्राप्त विया और वर्म के द्वारा फिर यदा वा लाम हुया। यह से सत्य वो पावर फिर उस सस्य से प्रव्यव वो प्राप्त विया।।१०६॥ प्रत्यय से सत्य वो प्राप्त क्या।।१०६॥ प्रत्यय से समुन और ममुन से तभी जुफ वो प्राप्त क्या। यह धूव एकालर प्रपत्ती प्राप्ता में ही ध्यवस्थित है। वृहरूव होने से और वृह्ण होने के वराएग से प्रत्य कि ह प्रद्वा ऐने नाम से कहा जाया वरता है।।१०७॥ प्रण्य के रूप में प्रवस्थित किर 'भूमुं वे स्व' ऐसा वहा जाया है। उस स्पृत् चुन्साम और प्राप्य के रूप में प्रवस्थित किर 'भूमुं वे स्व' ऐसा वहा जाया है। उस स्पृत् वृत्ता और अर्थ के रूप मार्च के रूप चाले प्रद्वा के लिए नमस्वार है।।१०॥। इस जाय है प्रमुख ने पर मुद्धा है उस सुद्धा वे लिए नमस्वार है।।१०॥ यह जयद प्रयाप्त प्रपार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार प्रदार की सामोहन वा पर है। सप्ता प्रपृत्तियों से पुरुषार्थ के प्रयोजन वाला होता है।।१९॥। साहय के जान वालो वो निष्टा-पनि-आत्मा का सद्धा देश स्वयान-प्राप्त में मृत्य जो सह प्रयान-प्राप्तयोंने गुद्ध और सद्धा देश स्वर्य के स्वर्य वहुत का वाचव होता है। प्रविभाग पुक्त है और प्रस्त वहुत का वाचव होता है। उस परम ब्रह्म वे लिये निरस ही नमस्वार है।।१९१॥११२॥

कृते पन, क्रिया नास्ति कृत एवाकृतक्रिया। सक्रदेव कृत सबै यद्भौ लोके कृतावृतम् ॥११३॥ धोतव्य वं धुत वापि तथैवासाषुसाषुना । ज्ञातव्यञ्चायं मन्तव्य स्प्रष्टव्य माज्यमेव च । इष्टब्यञ्चाय थोतव्य ज्ञातव्य वाथ विञ्चन ॥११४॥ द्यात यदनेनैव ज्ञान तह सूर्रीपर्गाम्। मह दिशतकानेप कस्तदन्वेप्टुमहीति। सर्वारित सर्वान्सर्वाश्च भगवानेव सोऽत्रवीत् ॥११५॥ यदा यत्कियते येन तदा तत्सोऽभिमन्यते । मैनेद कियते पूर्व तदन्येन विभावितम् ॥११६॥ यदा तु कियते किञ्चित्केनचिद्वाड् मय कचित् । तेनैव तत्कृत पूर्व बन्ते एग प्रतिभाति वै ॥११७॥ विरक्तञ्चातिरिक्तञ्चे ज्ञानामाने प्रियाप्रिये । धर्माधमी मुन्द दुःख मृत्युश्चामृतमेव च । ऊर्द्ध न्तिमंगघोभागस्तस्यैवाहष्टकारराम् ॥११८॥। स्वायमभूवोऽय ज्येष्ठस्य ब्रह्मणः परमेष्टिन प्रत्येकविद्यम्भवति त्रेतास्त्रिह पुन पुन. ॥११६॥

कृत में किया नहीं है फिर सक्त की दिया कैसे हुई ? एक बार हो जो सब किया गया है वह लोग म हताकृत है। १११३११ थून को सुनना चाहिए उसी प्रकार से घरायु साधुता है। जानना चाहिए—पानना चाहिए—र्मय के योग्य होना चाहिए—शय करना चाहिए—दिवना चाहिए—न्य कुछ जानना चाहिए भा११४॥ जो इसी के बारा देसा यमा वह सुर्रायने का कुछ जानना चाहिए शा१४॥ जो इसी के बारा देसा यमा वह सुर्रायने का जान है। कियने यह देसा है वह कीन है वही हूँ डिने के योग्य होना है। मजको-सबको मगवान ही है ऐसा वह बीले शा११४॥ जिन ममय म जो जिसके द्वारा किया जाता है उस समय उनके द्वारा वह माना जाता है। जिसके द्वारा मह पहिले किया जाता है वह स्वाम के द्वारा वह माना जाता है। शिसके द्वारा मह पहिले किया जाता है वह स्वाम के द्वारा वह माना जाता है। शिसके द्वारा मह किया हुमा करने वानो को प्रतिभान होता है ॥११७॥ ज्ञान थीर अज्ञान मे-प्रिय और अप्रिय में विरक्त धीर मर्तिरक्त-धर्म एव समर्म-मुल-दुख-मृत्यु-ममृत-ऊद्ध-तियंक् भीर अधीभाग यें सब उसी घटट का कारण होता है ॥११८॥ ज्येष्ठ परमेटी ब्रह्मा का स्वायम्भुव यहाँ वैताम्रो मे पुन-पुनः प्रत्येक विद्य बाला होता है ॥११८॥

व्यस्यते ह्ये किविद्यन्तद्द्वापरेषु पूनः पुनः ।
ब्रह्मा चैतदुवाचावौ तस्मिन् वैवस्वतेऽन्तरे ॥१२०॥
ब्रावर्तमाना श्रम्ययो युगास्थानु पुनः पुनः ।
कुर्वन्ति सहिता ह्ये ते जायमानाः परस्परम् ॥१२१॥
ब्रह्मातिसहस्रास्यि अतुर्वित्या स्मृतानि वै।
सा एव महिता ह्ये ते आवर्तन्ते पुन पुनः ॥१२२॥
क्षिता दक्तित्यास्यते वे स्मतानानि भेजिरे ।
युगे युगे तु ताः शाखा व्यस्यन्ते तैः पुनः पुनः ॥१२३॥
ह्यापरेष्विव सर्वेषु सहिताश्च अनुर्वित्यः ।
तेषा गोवेष्विमाः शाखा अवन्तीह पुनः पुनः ।
ताः शाखास्त्रम कर्तारो भवन्तीह पुनः पुनः ।
ताः शाखास्त्रम कर्तारो भवन्तीह पुनः पुनः ।
साः वाखास्त्रम कर्तारो भवन्तीह पुगक्षपात् ॥१२४॥
प्रतेतिषु अतीतानि वर्तन्ते साम्प्रतेषु च ।
भविष्यास्य च यानि स्युवर्णन्तेऽनागतेष्विप ॥१२६॥

द्वापरों में बार-बार एक विद्यं वाका व्यवस्थमान होता है। मारि में वैवस्वत मन्वरार में बह्माजी ने यह बोला था ॥१२०॥ ऋषिगए। बार-बार मुनास्पामों में मावसीमान होने हैं और परस्पर में जायमान होते हुए इन संहितामों को विया करते हैं ॥१११॥ महासी हजार शृत्पि कहे गए हैं और वे ही सहिताएँ बार-बार मावसीमान हुमा करती हैं ॥१२२॥

दक्षिण मार्गों का बाश्रय होने वाले जिन्होंने दमदानों ना सेवन किया या सुग-सुग में पुन: पुन: वे ही साखाओं को किया करते हैं 11१२३11 यहाँ सब द्वापरों में थुतियों वे द्वारा सिहताएँ और उनके मोधों में ये सालाएँ वार-यार होती है। यहां पर द्वाराणे यहाँ पर उनके नरने वाले युन के क्षय से होते है। १२४४। इसी प्रकार से जो व्यक्षीत हो गये हैं उनमें भौर जो मांगे होने याने मन्तर्गत है उनमें सब जान लेना पाहिए। सब मन्यन्तरों में सामाभी ने प्रस्त्यन भी जान लेने चाहिए॥१२४॥ मतीतों में मतीत होते हैं भौर साम्भनी में मर्यार्थ पर्यावानों में और जो स्विष्य है वे मनायतों में विस्तृत विये जाते हैं॥१२६॥

पूर्वेण पश्चिम ज्ञेय वत्तंमानेन चोभयग् । एतेन क्रमयोगेन मन्वन्तरविनिश्चय ॥१२७॥ एव देवाध्य पितर ऋषयो मनवश्च ये। मन्त्रै सहोद्धै गच्छन्ति ह्यावर्तन्ते न तैः सह ॥१२५॥ जनलोकास्तुरा सर्वे पशुकरपास्पुन प्नः। पर्याप्तकाले सम्प्राप्ते सम्भूता नैव नस्य (?) तु ॥१२६॥ प्रवश्यम्भाविनार्थेन सम्बध्यन्ते तदा सु ते । शतस्ते दोषयञ्जनम पदयन्ते रागपूर्वकम् ॥१३०॥ नियसंते तदा वृत्तिस्तेपामादीपदर्शनात् । एय देव युगानीह दशकृत्या निवस्तंते ॥१३१॥ जननीवात्तपीनोक गच्छन्तीहः निवस्तंनम् । एय देवयुगानीह व्यतीतानि सहस्रशः। निधन ग्रह्मलोगे वै गतानि मुनिभिस्सह ।।१३२॥ न शक्यमानुपूर्व्येग तेवा वक्त सविस्तरान्। अनादित्याज्ञ वालस्य श्रसद्ध्वयानाञ्च सर्वधः । मन्बन्तराण्यतीतानि यानि वस्पै पुरा सह ॥१३३॥ पूर्व ग परिचम जानना चाहिए भीर वर्तमान से पूर्व भीर परिचम दीनो मो ही जान लेना चाहिए। इस ब्रम के योग से मन्त्रन्तरो का विनिश्चय हुन्ना भारता है ॥१२।। इसी प्रकार से देव पितर-ऋषि भीर मन्त्रण ये सब मन्त्री

पे सदित उर्द्ध भाग की चले जाया करते है और उनके साथ ही किर आवर्त-

मान होते रहते हैं ॥१२०॥ जननीक से समस्त देवगाण पशुक्तन में वारवारपर्याप्त काल के सम्भ्रास होने पर सम्भ्रत हुआ करते हैं और कभी नष्ट नहीं होते हैं ॥१२६॥ जस ममय में वे यवश्य-भावी अर्थ से सम्बद्ध रहा करते हैं । इसमें वे राग पूर्वन दोप वाले जन्म की देला करते हैं ॥१२०॥ जम ममय में उनकी हिता देश वर्षान दर्ग तक निवृत्त हो जाती है । इस प्रकार में यहाँ पर देव-मुग वदा वार निर्वात्त हुआ करते हैं ॥१३१॥ यहाँ पर अनिवर्शन जननोक ते हो तथी को जाना है । इस प्रकार के यहाँ देवयुग सहलो व्यवीन होते हैं । मुनियो के साथ ब्रह्म लोक में निचन को गत होते हैं ॥१३१॥ अनुपूर्वी में उनके पूर्ण विस्तार का वर्णन नही किया जा सकते हैं ॥१३१॥ अनुपूर्वी में उनके पूर्ण विस्तार का वर्णन नही किया जा सकते हैं । पहिले जो मन्वन्तर व्यतीव होने ग्रीर कालका सब और से समस्यान होना है। विहले जो मन्वन्तर व्यतीव होग ग्रीर कालका सब और से समस्यान होना है। किये जा सकते हैं ॥१३३॥

पितृभिम् निभिदेवै साद्धे सप्तिपिभिश्च वै। कालेन प्रतिसृष्टाना युगानाञ्च निवतं नम् ॥१३४॥ एतेन कमयोगेन कल्पमन्वन्तराशि तु। सप्रजानि व्यतीतानि चतवोऽय सहस्रवः ।।१३५॥ मन्वन्तरान्ते सहारः सहारान्ते च सम्भव । देत्रतानामृपीसाञ्च मनो पितृगसस्य च ॥१३६॥ न शक्यमानुपूर्व्यारा वक्तु वर्पशतौरिप। विस्तरस्तु निसर्गस्य सहारस्य च सर्वश । मन्वन्तरस्य सन्या तु मानुपेण निवोधत ॥१३७॥ देवतानामृपीरगाञ्च सङ्ख्यानार्थविद्यारदै । त्रिशस्कोटघस्तु संपूर्णाः सङ्ख्याता सङ्ख्यया द्विजैः ॥१३८॥ सप्तपष्टिम्त थान्यानि नियुतानि च सङ्ख्याया । विश्वतिश्च सहस्राग्गि कालोऽयं सोधिकान् विना ॥१३६॥ मन्वन्तरस्य सङ्ख्यापा मानुवेशा प्रकीतिता । वत्स रेखीव दिव्येन प्रवक्ष्याम्यन्तग्रमनो ॥१४०॥ पिनर-मुनिगए-देव जो कि सप्तिषयों के साथ ही हैं-काल मे प्रतिसृष्ट धोर मुगा का निवर्तन इस कम के योग से कला तथा मन्तन्तर प्रवासों के माथ संबंधों है। तथा हवारों ही व्यतीन हो बुने हैं।।१३१।। मन्तन्तर के मन्त में सहार भीर सहार के भन्त में जन्म देवों का-ऋषियों का-मनुष्प भीर निर्माण को होना रहता है।।१३६॥ भानुपूर्वी से सी वर्षी में भी इन निवर्ता का विस्तार भीर सब सहार बनाया नहीं का मन्ता है। मन्यन्तर की सब्दा तो मानुष से जान की ।।१३७।। भर्ष-विधारतों ने देवो तथा ऋषियों की सस्या तीस वरीड़ मण्यूण दिखों के द्वारा नहना से मस्यात की गई है।।१३८।। भाषिकों को खोड़ कर वह काल सम्या स सहयत नियुत्त बीन सहस होता है।१३८।। भाषन्तर की यह मख्या सानुष के द्वारा कहीं है। अब दिख्य बलार से मनुका जो अन्तर होता है उने कहेगा।।१४०।।

प्रष्टौ रातसहस्वाणि दिन्यया सञ्च यया स्मृतम् ।
दिपञ्चारात्तथात्यां सि सहस्वाच्य चिकासि तु ॥१४१
चतुर्द् रागुणो हाये काल आहृतसम्बन्ध ।
पूर्ण युवसहस्व स्यालदहर्वे हाण स्मृतम् ॥१४२
तत्र सर्वाणि भूतानि दश्वाच्यादिस्यरिस्मिम ।
स्वाण मधन कृत्वा सह देविष्यानवे ।
प्रविवालते गुरुशे छ देवदेव महेश्वरम् ॥१४३
स स्या मवेभूतानि कस्पादिषु पुन पुन ।
दरयेप स्मितिकालो वै मनोदेविष्मि सह ॥१४४
सर्वमन्वन्तराणा वे प्रतिसन्धि निवीचत ।
युगास्या या समृद्धित प्रमेशास्मिन् मया तव ॥१४४
इनतेतादि सनुक चतुर्युगमिति स्मृतम् ।
सनोरेकमधीकार प्रोवाच भगवान प्रमु ॥१४६
दिस्य सन्या ने बाल्यो सहस्व बनाया गया है। तथा इनते दी प्र

दिस्य मन्या ने बाठगी सहल बताया गया है। तथा इससे दी पंचायात् सहस प्रियन होता है।।१४१।। बाहुत सन्तव यह समय चौदह गुणा होता है। द्वा एवं नहस्र गुण बहुत का दूश दिन हुमा करता है, (का वताया मेंग) है ॥१४२॥ वहाँ पर समस्त प्राणी तूर्य की विरुणो से दग्व हो जाते हैं। बह्या को प्रामे करके देव-ऋषि और दानवो के साथ देवो के देव और सुरो के ईश्वर महेरवर में प्रदेश किया जरते हैं ॥१४३॥ वह ही कल्पादि में वार-वार समस्त प्राणियों का साथ मनु की स्थित का काल होता है। यह ही देविषयों के साथ मनु की स्थित का काल होता है। यह ही देविषयों के साथ मनु की स्थित का काल होता है ॥१४५॥ अति साल को समभनो । मैंने उसमें पहिस ही युगाम्या जी कुम्हार सामने समुदिष्ट की थी ॥१४५॥ इतत्रेनादि सुक्त कुमु का एका-पिकार मनवान प्रभु ने बतलाया था ॥१४६॥

एव मन्वन्तरासा त् सर्वेषामेव लक्षराम् । घतीतानागताना वै वत्तं मानेन कीत्तितम् ॥१४७ इत्येय कीत्तितः सर्गो मनो स्वायम्भवस्य ह । प्रति सन्धिन्तु वहवामि तस्य वै चापरस्य तु ।।१४८ मन्वन्तर यथा पुर्वमृथिभिर्देवतैः सह । भवश्यम्माविनायेन यथा तद्वे निवर्त्तते ॥१४६ म्रस्मिन् मन्वन्तरे पूर्व व लोक्यस्येश्वरास्त् ये। सप्तपंत्रश्च देवास्ते पितरो मनवस्तथा । भन्वन्तरस्य काले तु सम्पूर्णे साधकास्तया ॥१५० क्षीएाधिकाराः सवृत्ता बुद्धा पर्यायमात्मन । महर्लीकाय ते सर्वे उन्मुखा दिधरे गतिम् ।।१५१ ततो मन्वन्तरे तस्मिन् प्रश्लीगा देवतास्तु ताः। सम्पूर्णे स्थितिकाले तु तिछन्त्येकं कृतं युगम् ॥१५२ उत्पद्यन्ते भविष्याश्च यावनमन्वन्तरेश्वराः । देवताः पितरङ्चेव ऋषयो मनुरेव च ॥१५३ इमी प्रकार में सभी मन्वन्तरों का लक्षण होता है। अतीत भीर धन्त- . गॅनो का वर्तमान के द्वारा किया गया है 1१४७। यह स्वायमुव मनु का सर्ग वत-लाया गया है। भव उसकी तथा दूसरे नी प्रति सन्धि-वतलाऊँगा ॥१४८॥। जिन प्रकार से पहिने ऋषि ग्रीर देवों के साथ मन्वन्तर अवदयम्भावी ग्रथ से

जैसे वह निवृत्त होता है ॥१४६॥ इस मन्यन्तर में पहिले जी शैतीवय के ईरवर है—सप्तिष्ट न्य-पितर तथा मनुगण ये सभी सम्पूर्ण मन्यन्तर के समय में साधन हात है ॥१४०॥ शीए प्रधिनार वाले हुए माने पर्याय (पारी) को जानवर वे सब महर्नों के लिए उन्मुख होते हुए गिन को धारण किया करते है ॥११४॥ इनके परवान् उस मन्यन्तर प्रवीस हुए वे सब देवता एक इत पुग म पूरे स्थित व समय में ठहरा करते है ॥१४२॥ जितने मन्यन्तर के इंदबर है जैसे—देवता—वितर—श्रृत्य सोग भीर मनु उत्पन्न होने है भीर माने हान काले हात है ॥१४३॥

मन्द्रन्तरे तु सम्पूर्णे यद्यन्यहर्षे कला युगे । सम्पद्यते कृत तेषु कलिशिप्टेषु वै तदा ॥११४४ यथा इतस्य सन्तान कलिपूर्वं स्मृती बुधै । तथा मन्वन्तरान्तेष भादिमन्बन्तरस्य च ।।१४५ क्षीरो मन्त्रन्तरे पूर्वे प्रवृत्ते चापरे पुन । मुखे कृतबुगस्याय तेषा शिष्टास्तु ये सदा ॥१५६ सप्तपैयो मनुश्च व कालावेद्यास्तु ये स्थिता । मन्बन्तर प्रतीक्षन्ते क्षीयन्ते तपक्षि स्थिता ॥१५७ मन्बन्तरभ्यवस्थार्धं सन्तत्यर्थं ज्ञन सर्वशः । पूर्वेदत् सम्प्रवत्तं न्ते प्रवृते वृष्टिसञ्जने ॥१५८ इन्हें पू सम्प्रवृत्ते पु उत्पन्नास्वीपधीय च । प्रजासु च निकतासु सस्थितासु ववचित् ववचित् ॥१५६ वात्तीयान्त् प्रवृत्ताया सद्धमें ऋविभाविते । निरानन्दे गते लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥१६० प्रशासनगरे चैव वर्साध्यमविवाजिते । पूर्वमन्वन्तरे शिष्टे ये भवन्तीह धार्मिका । सप्तर्पयो मनुश्च व सतानार्थं व्यवस्थिता ॥१६१ सम्पूर्ण मन्वन्तर में यदि प्रन्य वित्युग में सम्पन्न होता है। वित्युग में शिष्ट उनके होने पर उस समय इत होना है ॥१५४॥ जिस प्रकार से बुधो

ने कृत की मन्तान विलपूर्व बताई है उसी प्रकार में मन्वन्तरान्तों में मन्वन्तर का सादि हमा करता है ॥१४५॥ पूर्व मन्वन्तर के क्षीए। हो जाने पर और फिर दूसरे के प्रवृत्त होने पर कृतयुग के सूल में और इसके अनन्तर जो उनके शिष्ट होते हैं वे उस समय में होने हैं ।।१५६।। सप्तिवयों का समुदाय ग्रीर मनु जो कालापेक्ष स्थित होते हैं वे सब मन्वन्तर की प्रनीक्षा किया करते हैं भीर तप में स्पित क्षीण होते हैं ॥१५७॥ मन्वन्तर की व्यवस्था करने के लिए भौर मन्तित प्राप्त करने के वास्ते सब स्रोर से पूर्व की ही भाँति वृष्टि के सर्जन के प्रवृत्त हो जाने पर ये सम्प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥१५६॥ इन्हों के सम्प्रवृत्त होने पर और धौपिययों के समुत्पन्न हो जाने पर और कही-कही पर प्रजाओ से निवेतों में सस्यित होने पर 1184811 वार्त्ता के प्रवृत्त हो जाने पर तथा मदमं के ऋषियों के द्वारा भावित होने पर-ममस्न इस लोक के भानन्द रहित हो जाने पर एव स्थायर (जड-प्रचेतन) और जङ्गम (चेतन) के नष्ट हो जाने पर ।।१६०।। ग्रामो ग्रीर नगरो से रहित लोग के हो जान पर तथा चारो वर्ण भीर भाश्रमो से एकदम दूरव हो जाने पर पहिले मन्त्रन्तर के शिष्ट रहने पर यहाँ पर जो भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति होतेहैं वे सप्तर्पियों के समूह और मनु सन्तान नी वृद्धि करने के लिए व्यवस्थित हुए थे ॥१६१॥

प्रजाय तपता तेपा तपः परमदुश्चरम् ।
जलकातीह सर्वेपा निघनेप्विह सर्वेगः. ॥१६२
देवासुरा पितृगणा मुनयो मनवस्तया ।
सपी भूताः पित्राचाश्च गण्यती यसराक्षमा ॥१६३
ततस्त्रेपा तु ये विष्ठण विष्ठणचारान् प्रचलते ।
सप्तर्ययो मनुस्त्रेव आदौ मन्वन्तरस्य ह ।
प्रारम्भते च कर्माणि मनुष्या दैवतै सह ॥१६४
मन्वन्तरादौ प्रापेत्र तेताः।
पूर्व देवास्ततस्ते वे स्थिते घर्मे तु स्वंगः ॥१६५
स्थीणा ब्रह्मचर्येण गत्वाऽऽनृष्यन्तु वे ततः।
पितृणा प्रजया चैव देवानामिज्यया तथा ॥१६६

सत वर्षसहस्राणि घर्मे वर्णात्मके स्थिता. । वयो वार्ता दण्डनीति घर्मान् वर्णाध्यमान्तव्या । त्यापियत्वाश्रमारवेव स्वर्गाय दिघरे मती ॥१६७ पूर्व देवेषु तैञ्बेव स्वर्गाय प्रमुखेषु च । पूर्व देवास्ततस्ते चै स्थिता घर्मेण क्रस्स्वद्या ॥१६८

प्रजा की प्राप्ति करने के लिए तपश्चर्या करने वाले उनकी तपस्या श्रत्यन्त ही दुष्कर थी। यहाँ पर सब लोगो का निधन (मृत्यु<sup>1</sup> हो जाने पर सभी श्रीर उत्पन्न हुआ करते है ॥१६२॥ देव तथा अनुर-विद्वगण-मुनि वृन्द तथा मम्गण-मपं-मुन-पिशाच-गन्धवं-यक्ष और राक्षस इमके परवान उनमे जो शिष्ट थे वे शिष्टाचारों को किया करते हैं। मन्वन्तर आदि में मसर्रियों का सम्-दाय और मनुतथा देश के लाथ ही मनुष्य कम्मों का प्रारम्भ किया करती है।।१६३-१६४।। मन्वन्तर ने ब्राहि में पहिले ही देवायुर ने मुख्य में पहिले देव होते हैं इसके पश्चात् मभी स्रोर में धर्म स्थित हो जाने पर ऋषियों के महाचर्ष का पूर्ण पालन करने ने धातुएय धर्मात् सुगा ना चुकाया जाने ती प्राप्त हुए फिर इसके अनन्तर सनान की समुदरत्ति करके उसके द्वारा नितृत्तम् की भमुश्ता (ऋण का भभाव) प्राप्त की फिर इसके अनन्तर इज्या का यजन करने से देवो की सनुराता प्राप्त की थी ऋषि—ऋसा पितृ-इष्ट्राग ग्रीर देव-ऋसा पे सीन ऋगाका मार सभी के ऊपर व्हना है जोकि बहाबर्प-मन्तति और यज्ञ से क्रम से चुकाण आया करता है।।१६४-१६४-१६६॥ सी महस्य वर्ष तक वरात्त्रित धर्म में स्थित होन हुए उन्होंन त्रयी-बार्ता--दराड नीति वर्गी तथा भाधमो के धर्मों को स्थापित करके और ब्रह्मचर्य-नारहंस्य्य-वानप्रस्थ भीर सामान इन चारी आध्यमी की स्थापना वरके फिर स्वर्ग के गमव करने नी मुद्धि धारए। की ग्रमीन् स्वर्ग में चते गये थे ॥१६७॥ पहिले देवों के भीर फिर उनके स्वर्ग के लिए प्रमुख ही जाने पर पहिले देश और इसके परवात् वे सब पूर्णनया धम के माथ स्थित हुए थे 11१६८।।

भत्वन्तरे परावृत्ते स्थानान्युत्मृज्य सर्वेश । मन्त्रे सहोध्वं ङ्गच्छन्ति महर्नोकसनासम्बद्ध ॥१६६ विनिवृत्तविकारास्ते मानसी सिद्धिमास्थिता । 
यवेक्षमाणा विज्ञानस्तिष्ठन्त्यामूतसप्लवम् ॥१७० 
ततस्तेषु व्यतीतेषु सबँव्तेषु सबँदा । 
पूर्नेषु देवस्थानेषु व लोक्ये तेषु सबँदा । 
पूर्नेषु देवस्थानेषु व लोक्ये तेषु सबँदा । 
प्रप्तिपता इतैवान्ये देवा ये स्वर्गवासिन ॥१७१ 
ततस्ते तपसा युक्ता स्थानान्यापूरयन्ति व । । 
सत्येन ब्रह्मचर्येण श्रृतेन च समिन्वता ॥१७२ 
सप्तर्पीणा मनोश्च व देवाना पितृमि सह । 
निचनानीह पूर्वेषामादिना च मवित्यता ॥१७३ 
तेषामत्यन्तविच्छेत इह मन्वन्तरक्षयात् । 
एवं पूर्वामुपूर्व्योण स्थितिरेषानवस्थिता । 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु या वदाभूतसप्लवच् ॥१७४ 
एवा मन्वन्तराणान्तु प्रतिसन्धानलक्षणम् । 
प्रतीतानागतानान्तु प्रोक्त स्वायम्युवेन तु ॥१७५

सन्वन्तर के पराजुन होने पर सब धार से स्थानो कर त्याग करके सन्ते के साथ धामय रहित अर्ज्य यहलाँक को चले जाया करते हैं ॥१६६॥ समस्त प्रकार के विकारों के विदीय क्य से तिवृत्त हो जाने वाले ये मानसी निद्धि में मान्यित होंठे हुए अवंश्वमाण धीर घणन आपनो बस में राजने वाले मून सन्त्य पर्यन्त ठहरा करते हैं ॥१७०॥ इनके धनन्तर उन सबके व्यतीत हो जाने पर धीर सबंदा इन मब हान्य देवों के स्थानों में शैलोक्य में सभी धोर से उनमें स्वर्ग में निवास करते वाले जो धन्य देव हैं वे सब यहाँ पर ही उनिस्तत होते हैं ॥१७१॥ इनके परवान् वे सरय वत के द्वारा-न्द्रह्मवये के पूर्ण प्रतिपालन के द्वारा धीर शुक्र के द्वारा पूर्णनया मवे नमस्तित शीर तप वृत्त वे उन स्थानों को धापूरित विया करते हैं ॥१७२॥ सर्वतित शीर तप स्थान के धापूरित विया करते हैं ॥१७२॥ सर्वाप्त को साथित में भीर पितृगण के माथ देवों वी वहाँ पर मृत्यु पूर्व में होने वालों को धादि में भीर भित्रस्त में होती है ॥१७३॥ उनका धरस्त विच्छेद यहाँ पर मन्वत्तर के साथ से होना है। इस प्रनार से पूर्वं की धानूपुर्वं से यह धनवस्थित स्थित

के प्राप्त होने पर यहाँ पर हुया वरते हैं ।।१७८।। मन्यत्तरी के परिवर्तन इसके परवात् प्रपान्त में सत्यक्षीक को त्यान दिया करते हैं । इसके अनत्तर समिनोग से विषय प्रमाण नारामण देव में ही प्रदेश किया करते हैं ।१७६। मन्वन्तरों के विषय प्रमाण नारामण देव में ही प्रदेश किया करते हैं ।१७६। मन्वन्तरों के विषय प्रमाण नारामण देव में ही प्रदेश किया करते हैं ।१७६। मन्वन्तरों के विषय प्रमार हों । रस में स्थित हुमा करता है ।१६०।। इस प्रकार से ऋषियों के द्वारा स्तुति किये गये पर्मात्मा-दिव्य हिंट वाने मनुमों के वायुदेव के द्वारा कहे हुए इन उत्तरों को प्राप्त करके व्यास भीर समास अपवृत्ति किये गये पर्मात्मा-दिव्य हिंट वाने मनुमों के वायुदेव के द्वारा कहे हुए इन उत्तरों को प्राप्त करके व्यास भीर समास अपवृत्ति किये रामें स्वीक्ष के वायों के द्वारा दिव्य प्रोज वाले के द्वारा देवने के योग्य हैं ॥१ दिशा वे समस्त परिवर्त्ता, जोकि मन्वन्तरों के हुशा करते हैं, राजिंप शीर मुर्पियों से युक्त हैं। सौर वे सुक्त सीर उरनो वाले हैं। सुरों के ईव-सार्य-पितृत्तरा-प्रजा के ईवा से मी युक्त भाने-भीति हुमा वरते हैं। ।१६०।। उद्धार वया-सिमजन भीर पृति से युक्त-मुक्ट भेषा से वारो और से समित्र होने वाले-कीर्त-शृति भीर प्रसिद्ध से मन्वित ईदवरों ना परम पुरयप्रव

स्वर्गीयमेतत् परम पिवन पुत्रीयमेतत् पर रहस्यम् । जप्प महत्ववंभु जैन दत्य दु स्वप्नशास्ति परमायुपेयम् ॥१६४ प्रजेशदेविपमृत्रधानां पुष्पप्रभूति प्रियतामजस्य । ममापि विस्थापनसयमाय सिद्धि जुपव्य सुमहेशतत्वम् ॥१६५ इत्येतदन्तर प्रोक्त मनो स्वायम्भुवस्य तु । विस्तरेशाभुपूर्यां च भूय कि वर्णयाम्यहम् ॥१६६

मह उन देवनो का विस्थापन स्वर्गीय ध्रवांन् स्वर्ग के समान सुसप्रद-परम पवित्र भीर पुत्रीय ध्रवांत् पुत्रोत्पत्ति प्रदान करने वाला एव प्रत्यन्त रहस्य मर्पान् गोपनीय है। यह महान् पर्वों के ध्रवसरो पर जफ करने के योग्य भीर स्वसे श्रेष्ठ है। यह बुदे स्वप्नों की कान्ति करने वाला तथा परमायु प्रद होता है।।१०४।। जिससे प्रजा के स्वामी—देविष और मनु ध्रवान होने हैं ऐसी परमा की परम पुरुष प्रमृति को जोकि बहुत ही प्रसिद्ध है, विस्यापन के मयम ) है पिए मेरी भी मिद्धि को धौर सुमहेश तस्त को सेवन करो।।१०४॥ इस प्रभार से यह स्वायम्भुव मनुका धन्तर विस्तारपूर्वक तथा धानुपूर्वी से कहे रिया है अब धारो फिर में क्या वर्णन करू ॥१६६॥

#### ।। प्रकरण ४४ पृथ्वी-दोहन ॥

क्रम मन्वन्तरासान्तु ज्ञातुमिन्छ्यमि सस्यत ।
दैवताना च सर्वेषा ये च यस्यान्तरे मने। ॥१
मन्वन्तरासा यानि स्युरसीतानायनानि ह ।
समासाहिस्तराच्चेव च वतो वे निकोषत ॥१
स्वायम्भुवा मन् पूज मनु स्वारोनियस्तवा ।
छोत्तमस्तामसद्वेव तथा रैकतचाछुषी ।
पडते मन्बोभीता वक्ष्याम्यष्टावनायताय ॥३
सावर्षा पञ्च रौज्याभ्र भीत्यो वैवस्वतस्तया ।
वक्ष्यान्येतान् पुर स्ताता मचीवेवस्वतस्य ह ॥४
मनव पञ्च यञ्जीता मानवास्तान् निवोषत ।
मनवत्र मदा चौक्त कान्त स्वायम्भुवस्य ह ॥१
धत कड अवस्यामि मनो स्वारोनियस्य ह ॥
धत कड अवस्यामि मनो स्वारोनियस्य ह ॥
धत स्वारोनियस्य ह ॥
धत स्वारोनियस्य सहरस्त्रत्य ॥६
धारम् वै तुपिता देवा मनुम्वारोपियेऽन्तरे ।
पारावतास्य विहासी हावेव सु गर्गी स्मृतौ ॥७

श्री शाशापायन ने कहा — मैं सन्यन्तरों के कम को तत्व पूर्वेक जानने की इच्छा करता हूँ और जिस मनु के अन्तर से जो तत्व दैवत हुए है उनके कम को भी जानने की इच्छा रसता है। १११। श्री सृताजी ने कहा — प्रतीत और अनागत मन्वन्तरों के जो भी दैवन होने हैं उनकी सदोप से और विस्तार वे बताने वाने मुक्ते सब बुछ समक्ष तो ११२। अब तक छ मनु व्यतीत हुए है उनके क्षम से नाम व हैं—सबसे पहला मनु म्यायम्बन हुआ था उसने प्रश्नात् खारोचिप मनु हुए फिर औत्तम तामम—रैवत और अन्त में वाह्युप मनु हुए हैं। ये इतने हैं मनु तो मन तक व्यतीत हो चुके हैं। अब जो अनागत अर्थात् मियल में होने वाले भाव मनु हुँ उनको बताऊँना ॥३॥ पाँच सावर्ण-रोच्य-भोग्य तपा वेवस्वत में भाव हैं। वैवस्वत मनु के पहिने इनको बताऊँना ॥४॥ जो पाँच मनु महातेत हो चुके है उन मानवों को भाष तोग जान तो। स्वायम्भुव मानका मन्यत्तत होने कह दिया है।।।। इनके भागे जो स्वारोचिष मनु है उन मिति में स्वायम्भुव मानका मन्यत्तर मैंने कह दिया है।।।।। इनके भागे जो स्वारोचिष मनु है उन मिति महान भारा वाले की अजा का सम् संक्षेप से बतलाऊँगा।।६।। स्वायोचिय महान भारा वाले की अजा का सम् संक्षेप से बतलाऊँगा।।६।। स्वायोचिय मन्यत्वर में तुष्यिता और विद्वाद पारावत्व देव हुए ये उस समय ये दो ही एए। कहे गये हैं।।।।।

तुपिताया समृत्यन्ना ऋतो पुत्रा स्वरोचिप । पारावताक्च किष्टाक्च द्वादशीती गर्गी रम्ती। छन्दजाश्च चत्विशह बास्ते वै तदा स्मृता ॥द धैवस्यशोऽय बामान्यो गोपा देवायतस्त्या । भज्ञ भगवान् देवो दुरोराध्य महावल ॥६ शापश्चापि महावाहुमंहीजाश्चापि वीर्यवान् । चिक्तिवान् निभृतो यश्च अ शोयश्च व पठ्यते। इत्येते कतुपुत्रास्तु तदासन् सीमपायिन ॥१० प्रचेतार्थ्य व यो देवो विश्वेदेवास्तथैव च । समझो विश्रुतो यश्च श्रजिहाखारिमह न ।।११ भजिह्यानमहीयानी विद्यावन्ती तथैव च । भजोपी च महाभागी ववीयश्च महाबल ॥१२ होता यज्वा च इत्येते परात्रान्ता परावता । इत्येता देवता ह्यासन्मनुस्वारोचिपेन्तरे ॥१३ सोमपास्तु तदा ह्येताश्चतुर्विशतिदेवताः। तेपामिन्द्रस्तदा ह्यामीर्द्वध्र्य लोकविश्रतः ॥१४

तृषिता में क्रतु के स्वारोचिष पुत्र उत्पन्न हुए। ग्रीर शिष्ट पारावत उत्पन्न हुए ये द्वादश थे। ये दो गए। वह गये हैं श्रीर छन्दव थे त्रे उस सगय सं चीबीम देव रहे गये हैं ॥ ।।। धैवस्य-दामान्य-गोपा-देवायत-धज-भगवात् देव-दुरोग्य-महाबल-धाप-महावाह-महोश्रा-सीर्यवात्-विवित्त्यात्-निश्रत-भगोय ये सम पढ़े जाते है। ये सब छत्तु के पुत्र उस समय में सोमपायी हुए दे ॥ १८॥ १ प्रेचता देव-विद्वेद्देवा-विश्रुत-धविहत-धिरमदंग-धित्रात-महोयान ये विद्याचात् के दो खजीय जो महाभाग थे-यथीय-महाबल-होता धौर यज्या ये सब परावत पराक्तान्त हुए है। ये सब स्वारोविय मन्वन्तर में देवता से ११९१९१९१९ अस समय ये ये बौबीस देवता सीमप थे। उस समय में लोड विश्रद वेंग्र उत्तव इत्तर था ॥ १४॥

ज्जा विस्वहुपुत्रस्तु स्तम्भः कारयप एव च ।
भागंवश्च तदा द्रोको ऋषभोऽद्भिरसस्त्वा ॥१५
पोलस्यश्च व दत्तात्रियानेयो निश्चहस्त्वा ॥१६
पोलहस्य च घावास्तु एते समय्यः स्मृता ॥१६
पुरु क्विक्तश्च व कृतान्तो विभृतो रविः ॥१६
पुरु हुद्दुकुष्टे नयश्च व सृताः विक्तार पर्वाः ॥१७
मनोः स्वारोविषस्यते पुत्रा वश्च रगः स्मृताः ॥१७
मनोः स्वारोविषस्यते पुत्रा वश्च रगः स्मृताः ॥
पुराणे परिसद्ध्वचाता द्वितीय चैतदन्त्वरम् ॥१६
समययो मनुदैवाः पितरश्च चतुष्ट्यम् ॥
मून भन्वन्तरस्यते तेपा चैवान्तरे प्रजाः ॥१६
ऋषीणा देवताः पुत्रा पितरोदेवसूनव ॥
स्यययो देवपुत्राश्च हति द्वास्त्रविनिश्चय ॥२०
मनो क्षत्र दिवाश्च व सप्तिपम्यो हजातयः ॥
एवन्मन्वन्तर प्रोक्त समामान्न तु विस्तरात् ॥२१

विष्ण का पुत्र उर्ज-नस्या का पुत्र स्तम्भ-मार्वेब-प्रोण-आद्भिरसकृषभ-गोतस्य-द्याति मानेय-निधून-पीतह का धानान् वे ससीय वहे गये
हैं ॥१५॥१६॥ चेत्र-निव-जत-पातान्त-निपृत-र्शव-नृहस्पृह-नय ये ती पुत्र
के गये हैं ॥१०॥ वे स्वारोचिय मनु के ये बत्र कर पुत्र कहे गये हैं । पुरास्य
वे ये सन परिसस्यात है। यह द्वितीय धन्तर होता है ॥१८॥ इनके मन्तर

मे प्रजा है ।।१६॥ ऋषियों के देवता पुत्र हैं और पितर देव पुत्र होते हैं। ये सब ऋषि भ्रीर देव पुत्र ही है ऐसा दाहत्र का विनिश्चय होता है ॥२०॥ मनु से सत्त्र भ्रयांत् क्षत्रिय और वैदय और सप्तिष्यों से द्विजाति हुए। यह मन्वन्तर मक्षेत्र से कह दिया गया है विस्तार नहीं कहा है ॥२१॥

स्वायमभूवेन विस्तारो ज्ञेयः स्वारोचिपस्य त न शक्यो विस्तरस्तस्य वक्तु वर्षशतैरपि। पुनरुक्तवहृत्वात् प्रजानां वै कुले-कुले ॥२२ वृतीयस्त्वय पर्याय भौत्तमस्यान्तरे मनोः। पॅडच चैव गणाः प्रोक्तास्तान् वस्यामि निवोधत ॥२३ सुघामानश्च देवाश्च ये चान्ये वशवस्तिनः । प्रतद्देनाः शिवा. सत्या गर्णा द्वादय वै स्मृताः ॥२४ सत्यो धृतिदंमो दान्त क्षमः क्षामो धृतिः शुनि । ईपोर्जाध्व तथा ज्येष्टो वपुष्माध्व व द्वादश । इत्येते नामभिः कान्ताः सुघामानस्तु द्वादश ॥२५ सहस्रधारो विश्वारमा शमितारो वृहद्वस् । विश्वधा विश्वकर्मा च मनस्वन्तो विराज्यशाः ॥२६ ज्योतिश्रं व विमाव्यश्च कीतिमान् वदाकारिणः। प्रन्यानाराधितो देवो वसुधिब्लो विवस्वसु ॥२७ दिनकतु, सुधर्मा च धृतवर्मा यशस्विन । केतुमाश्चे व इत्येते कीर्तितास्तु प्रमद्देना. ॥२८

स्वापान्भुव से स्वारोचिय का विस्तार जान सेना चाहिए। वैसे उसका पूर्ण विस्तार सी वर्षों में भी वतलाया नहीं जा सकता है। कुल-कुल में पुनरुक्ति का वाहुत्य प्रजामों का होता है। १२१। तृतीय मौत्तम मनु के प्रत्यर से पर्याप्त होता है। इसमें चौव गए। कहें ये उनको बतलाऊँगा उन्हें बाप समस्म सो। १२३। मुधामान मौर देव जो यन्य वसावती हैं-प्रतदेन-दीव मौर सस्य ये बारह गए। कहें गये हैं। १२४॥ सस्य-दम-दान्य-क्षम-दान-पूर्वि-पुचिईपाजी-वर्ष्यु-मीर वप्यान् ये वारह हैं। ये सव नाम से कहें गये हैं मीर

सुधामान बारह है ॥२॥। सहसंघार-विस्वासा-धामितार-वृहर्गु-विस्वधा विस्व कर्मा-मनस्वन्त-विराज्यधा-ज्योति-विभाव्य-कीतिमान ते बंदाकारी हैं। भ्रन्यानाराधित-देव बसुधिरण-विवस्बदु-दिन ऋतु-सुधर्मा-भीर पृतवर्मा ये सब सप्तास्त्री हैं। केतुमान वे प्रमदन कह गये हैं।।२६।।२७॥२८॥

हसस्वरोऽहिहा चैव प्रतदंनयशस्करौ । सुदानो वसुदानभ्र सुमञ्जसविषातुभौ ॥२६ जन्तुवाह्यतिश्चेय सुवित्तसुनयस्तया । दिवा हो ते तु विजया यजिया द्वादशाप**रा** ॥३० सस्यानामपि नामानि निवोधत यथामतम् । दिक्पतिर्वाक्पतिश्चैन विश्व दाम्भुस्तयैव च ॥३१ स्वमृडीकोऽधिपश्च व वर्षोधा मुह्यसँव्वंश । वासवश्च सदादवश्च क्षेमानन्दौ तथैव च ॥३२ सत्या हा ते परिकान्ता यज्ञिया द्वादशापरा । इत्येते देवता ह्यासन्नीत्तमस्यान्तरे मनो ॥३३ अजञ्ज परशुर्धं व दिव्यो दिव्यौपधिसँय । देवानुजश्चाप्रतिमो महोत्साहीशिजस्तथा ॥३४ विनीतश्च सुकेतुरच सुमित्र सुवल धुचि । भीत्तमस्य मनो पुत्रास्त्रयोदशं महात्मन । एते क्षत्रप्रगोता रस्तृतीय शैतदन्तरम् ॥३४ भीत्तमे परिसह्वयात सर्ग स्वारोनियेग तु। विस्तरेणानपुर्व्या च तामसस्तानिवोधत ॥३६ चतुर्थे त्वय पर्याये तामसस्यान्तरे भनो । सत्या स्वरूपा सुधियो हरयण्चनुरो गर्गा ॥३७

हुन स्वर-श्रहिहा-प्रवर्धन-व्याहवर-मुदान-व्युदान-मुम्हजस-विव दोनो-जनुवाह्यति-मुक्ति सुनय-शिवा य प्रक्षिय दूसरे हादश जानने चाहिए ११२६॥३०॥ प्रव सत्था के नाम श्री यदामत जान नो । दिवयति-वावपति— विरव-राष्ट्र-स्वष्णुक्षीव-श्रीवर-वचर्चोथा-मुहा सर्वेश-वासव-सदाहव सेम ग्रीर फ्रानन्द ये सब बाग्ह दूमने यज्ञिय कहे गये हैं। ग्रोत्तम मन्यन्तरों में ये सब देवता थे । ॥३१॥३२॥३३॥ अज-परतु-दिक्य-दिक्यीपवि-नप-देवानुजश्रप्रतिनम-महोस्साहो शिज-विगीत-मुजेवु-सुपित्र-पुवस--शिव ये महान् प्रारमा वाते ग्रोत्तम मनु के तरह पुत्र हुए थे। इन्होंने ही क्षत्र का प्रयत्ति का प्रत्यापत किया ये होर यह तृतीय अन्तर है। इन श्रीत्तम में स्वारोचित्र के द्वारा यह सर्ग परिसंक्यात हुमा है मब विस्तार से भ्रीर मानुपूर्वों से तामस काता है जनको जान को । ॥३४॥३५॥३६॥ इनके प्रतन्तर वीचे तामस मन्तर्तर के पर्याय में सत्तर-स्वरूप-सुविय-न्हर्य ये वार गए। हैं॥३॥॥

पुलस्त्यपुत्रस्य सुतास्तामसस्यान्तरे मनो.। गरास्तु तेषां देवानामेकैक पंचविदाक ॥३८ इन्द्रियाएग रात यदि मुनय प्रतिजानते । सत्यप्राणास्त् शीर्पण्यास्तमश्चैवाष्टमस्तया । इन्द्रियाणि तदा देवा मनोस्तम्यान्तरे स्पृताः ॥३६ तेपा च प्रभदेवाना शिविरिन्द्र प्रतापवान् । सप्तर्पयोऽन्तरे चैव तामिबोधत सत्तमा. ॥४० काव्यो हर्पस्तया चैव काश्यप पृथ्रेव च। आन्नेयरचान्निरित्येव ज्योतिधामा च भागंव ॥४१ पीलहो वनपीठरच गोते वासिष्ठ एव च। चौत्रन्तथापि पौलस्त्य ऋपयस्तामसेऽन्तरे ॥४२ जनुवण्डस्तथा शान्तिर्नरः स्यातिर्भवस्तथा। प्रियभृत्यो ह्यविधास्त्र पृष्टलोढो हडोद्यतः । श्वतदेव ऋतवन्युदेव तामसस्य मनी मुता- ॥४३ पचमे त्वय पर्याये मनोरचारिप्णवेऽन्तरे । गएगस्तु मुसमान्याता देवताना निबोचत ॥४४ ग्रमता भाभूतरजोविकुण्ठाः समुमेघसः। चरिष्णोस्तु शुभाः पुत्रा वसिष्टस्य प्रजापतेः । चतुर्दश्च च चत्वारो गणास्तेषान्तु भास्वरा ॥४५

स्वयविश्रोप्तिमापश्च अत्येतिश्चामृतस्तया । सुमतिवोनिरावस्त्र वानिनोद स्वस्तया ॥४६ प्रविराक्षी च वादस्त्र प्राशस्त्रेति चतुद्श । यमृतामा समृता हाते देवाश्चारिप्सवेजनरे ॥४७

पुलस्त पृत्र के सुत तामस मन्यतर में थे। उन देशों के गया एक एक प्रकास थे।। इन। जो इंक्सियों के हो सुनि प्रति सात हैं, सरयमण्य-जीर्यस्य तथा साठवी तम है। उन समय में इंक्टिय उस मनु के सन्तर में देव कहे एये हैं।।३६।) उन प्रमु देशों का सिवि प्रताप वाला इन्ह था। इस मन्यतर में जो सिवि प्रताप वाला इन्ह था। इस मन्यतर में जो सिवि थे, हे सरामा । उनको मम माव लोग जान सो ॥४०॥ काव्य, हये, कास्यप, पृष्तु, आवेष, क्षीम, ज्योतिष्यांमा, आगंव, पौलह, वनपोठ, गोत्र में बासिष्ट, चन, भोत्र से सावस्य, पृष्तु, आवेष, प्रयम्भव, ज्योतिष्यांमा, आगंव, पौलह, वनपोठ, गोत्र में बासिष्ट, चन, वीवस्य ये इस मन्यत्य म ऋति थे ॥४१॥४२॥ जनु वएड, धारित, तर, स्थाति, प्रम् प्रमुख्य, मबिख, पृद्धते, इहोबत, ऋत, ऋतव्यपु, ये तामस मनु के पुन के ॥४२॥ इनके कमन्तर चारिष्यय मनु के पोषक सन्तर-पर्याप में जो देशवाभी के गाम वहीं में हैं, उन्हें अब लान की ॥४४॥ मनुत, मामून, प्रम, विकृष्ठ, समुमेशम बनिच्या के युत्र पुत्र थे। विविध प्रमादि अविदि प्रमुख, मन्यत्य पाण के । स्वत्त विभ, प्रान्ति, प्राविष्य, प्राविभोद, स्वत, प्रमुत, प्रम, विकृष्ठ, समुमेशम बनिच्या के । स्वत्त विभ, प्रान्ति, प्राविष्य, प्राविभोद, स्वत, प्रमुत, प्राप्त विक्र प्रमाद कहे गये हैं। १९४॥ इस्प्रान्ति, प्राविष्ठ, प्रमुता, वाविष्ठ, वाविष

मिश्र मुमतिबनेव खतसत्मी तथैव व । भावृतिबन्धि व सदी विनय एव व ॥४६ चेनति किच्छु सहुआं व छ तिमान् स्वसस्तया । इत्येताति मामानि आसुतरस्त्वा विद्व ॥४६ इत्येताति मामानि आसुतरस्त्वा विद्व ॥४६ वृत्येतात्री व यो दस । वायो विद्वानिवश्च कृती वौरो भू वस्तव्या । व तिस्तास्तु विकृष्ण वे सुमेपास्तु निकृष्ण । विद्वानिवश्च कृती वौरो भू वस्तव्या । व तिस्तास्तु विकृष्ण वे सुमेपास्तु निकृष्ण भेमा मेपानिपिश्च म सत्योयास्तदीय स । पृत्विभावास्त्र सुया सेपान्य प्रमु ॥४१

दीसिमेघा यशोमेघा स्थिरमेघास्तथैव व ।
सर्वमेघारवमेघाश्च प्रतिमेघाश्च य स्मृत ।
मेघावान् मेघहर्ता च कीत्तितास्तु सुमेघम ॥५२
विभुरिन्द्रस्तदा तेपामासीदिकान्तपीरुप ।
पौलस्त्यो वेदवाहुश्च यजुर्नामा च काण्यप ॥५३
हिरण्यरोमाङ्गिरसो वेदथीण्णैव भागंव ।
ऊर्द्ध वाहुश्च वासिष्ठ पर्णन्य पौलहस्तवा।
सर्यनेशस्त्रवायेय ऋपयो रवतान्तरे॥५४
महापुरास्यसम्भाव्य प्रत्यङ्गपरहा सुचि ।
बलवन्युनिरामिश्च केतुभृङ्गी ह्व्यत ।

जरिरणवस्य पुत्रास्ते पञ्चमञ्च तदन्तरम् ॥१५ मित, कृतते, सरय, प्रावृति, विवृति, विवृति, मद, विवय, जेता, जिच्यु, सह, सृतिमाल, स्रवल, सरय, प्रावृति, विवृति, मद, विवय, जेता, जिच्यु, सह, सृतिमाल, स्रवल, ये इतने नाम स्नायत रजो के जान तो ॥४८॥४६॥ वृदमेता, जय, भीम, सुनि, सन्त, यहा, दम, नाम, विद्वात्, प्रजेम, कृता, गौर तथा धृत्र ये विदुष्टि वह गये हैं। प्रव सुमेषा जान तो ॥४०॥ मेषा, मेषा-तिचि, सरयमेषा, पृच्छिमेषा, धल्यमथा, अुयोमेषादय, प्रजु, दीतिमेषा, रशोमेषा, मिपरमेषा, सर्वमेषा, प्रत्यमेषा, प्रतिमेषा, सेषावाद, सेषहत्ती ये सब सुमेषम यहे गये हैं।॥११॥१२॥ जनका विकान्त दौरव वाला जस समय मे विमु इन्द्र यहा। वीलस्य, वेदवाहु, यज्ञ नाम वाला धौर नादयप, हिरएय रोमा, प्रावृत्त सा। यौलस्य, भागंव, जन्ववाहु, वातिष्ठ, पर्वन्त, योलह, सरयनेष्ठ, प्रावृत्त देवन मन्तत्तर मे ऋषि थे।॥१३॥१४॥ महापुराख सम्भाव्य, प्रत्यञ्ज परहा, दुवि, बनवन्यु, निरामिश्र, केतुमृञ्ज, हववत ये चरिरखाव ने पुत्र थे। यह पत्रम मन्तत्तर है।॥४॥।

स्वारोनियोत्तमश्चीत तामसी रैवतस्तथा। प्रियव्रतान्वया हाते चरवारो मनवस्तथा।।१६ पष्ठे नत्वथ पर्याय देवा थे चाक्षुपैअनरे। भारा प्रमृता भाव्याच्च पृथुकास्च दिवीकसः।

महानुभावलेखारच पश्च देवगणा स्मृता ॥५७ दिवीकस सर्ग एप प्रोच्यते मातृनामभिः। श्रत्रे पुत्रस्य नप्तार धारण्यस्य प्रजापते । गए। इच तेपा देवानामेकैको ह्यप्टक स्मृत ।। १६० धन्तरिक्षो वसहयो ह्यतिथिश्च प्रियवत । श्रोता मन्ता सुमन्ता च ग्राचा ह्ये ते प्रवीत्तिता ॥५६ इयेनभद्रस्तया पश्य पश्यनेत्री महायशा । सुमनाइच स्वेताइच रैवत सुप्रचेतस । द्युतिरुचैव महामस्व प्रमूता परिवीस्तिनाः ॥६० विजय सुजयरंचीव मनोद्यानी तथैव च। सुमति सुपरिश्नीव विज्ञातोऽधंपतिश्च य । भाव्या होते स्मृता देवा पृथुकाम्तु निबोधत ॥६१ भजिष्ट शाक्यमा देवी बानपृष्ठस्तयैव च । गाङ्कर सत्यधृष्णुश्च विष्णुश्च विजयस्तथा। धर्जितश्च महाभाग पृयुकास्ते दिवीकस ॥६२ लेखास्तया प्रवक्ष्यामि ब्रुवतो मे निबोधत । मनोजव प्रधासस्तु प्रचेतास्तु महायशा ॥६३ वातो घुविधिनिश्चे व चद्भुतह्बीव वीर्यवान् । प्रवनो बृहस्पतिश्चीव लेखा सम्परिकीतिता ॥६४ स्वारोविष, तम तामस तथा रैवत वे चारी मनु प्रियदत के भन्वय भर्पात् वस ये ॥५६॥ भव छटे पर्याय में बाधुय मन्वन्तर में जो देव ये वे माछ, प्रमूत, भान्य, पृथुक, दिशीरम भीर महानुभाव लेख ये पांच देवगरा कहे गये हैं।।४७।। यह मातृ नामों के द्वारा दिवीवस सर्गकहा जाता है। प्रित्र के पुत्र प्रजापित सारएय के नाती हैं। उन देवों र गए। एव-एक घष्टक महा गया है ।।५६।। भन्तरिक्ष, वसूदय, प्रतिथि, प्रियवन, थोता, मन्ता सुमन्ता में श्राद वहे गये हैं ।। प्रधा क्येनभद्र, पश्य, पत्यतेत्र, महायशा, सुमना, मुवेता, रैवत, मुम्भेनस, द्वित, महामत्व ये प्रमून नीतिन क्यि गये हैं १४६०।। विजय, मुजप, मनोद्यान, मुमति, मुपरि, विज्ञात, धर्षपनि ये भाव्य देव कहे गये हैं, धव जो पृपुन हैं जनको समक्र को ।।६१।। धाजिष्ट, धाक्यन, देव, बानपृष्ठ, धाक्ट्रर, सत्य-पृष्णु, विष्णु, विज्ञय, धाजित, सहाभाग वे पृषुक दिवीकस जर्मात् देवता हैं। धव सेखों को बताक मा, धाप बताने वाले मुक्त उन्हें समक्र तो । मनोजन, अवात, प्रवेता, सहायात, मान प्रवृत्तिलिति, धद्दशुत, वीर्मवान्, धवन, वृह्तपति वे ताल कहे गये हैं।।६२।।६३।।६४।।

ये तेल कहे गये हैं ॥६२॥६३॥६४॥ मनोजवो महावीर्यस्तेपामिन्द्रस्तदाभवत्। उन्नतो भागंबदनौव हविष्मानिङ्गर मुत ॥६५ सुधामा काश्यपदनैव वासिष्ठो विरजस्तया। भ्रतिमानश्च पौलस्त्य सहिष्णु पौलहस्तया। मधुरात्रेय इत्येने सप्त वै चास पेऽन्तरे ॥६६ कर पूरु शतद्युम्नस्तपस्वी सरयवाक् कृति । श्रीग्निप्टुदितराज्येच सुद्युम्नव्चेति ते नव ॥६७ अभिमन्युरच दशमो नाहलेया मनो सुता । चाक्षुपस्य मुता ह्ये ते पष्ठ चैव तदन्तरम् ॥६= वैवस्वतेन सङ्ख्यातस्तस्य सर्गो महात्मन । विस्तरेणानुन्व्यां च कथित वे मया द्विजा ॥६९ चास्त्रपस्य तु दायाद सम्भूत कश्यपान्वये। तस्योन्ववाये येऽप्यन्ये तन्नों ब्रूहि यथातयम् ॥७० चाभ पत्य निसर्गन्तु समाप्ताच्छ्रोतुमहंथ । तस्यान्ववाये सम्भूत पृथुर्वेन्य प्रतापवान् ॥७१ प्रजाना पतयव्चान्ये दक्षे प्राचेतसस्तथा । उत्तानपाद जग्राह पुत्रमति प्रजापति ॥७२

पतिनेत्रव महावीर्यं उनना उस ममय स इड हुवा या । उसत, भागेंव, मतोज्ञव महावीर्यं उनना उस ममय स इड हुवा या । उसत, भागेंव, हविस्मान्, सङ्गिरा ना दुत्र, लुवासा, नारवप, वालिष्ठ, विरक्ष, अतिमान, पौनस्य, सिहृत्यु, पोनह, मधुगायेय ये सात चासुप मन्वन्तर मे थे ॥६५॥६६॥ इस, पूल, पोतसुम्न, तपस्यो, सत्यवाय्, कृति, भागिरदुत्, अनिरात्र भीर मुद्दान्त में नी हैं ॥६७॥ धीर धरिमन्यु दशमं था। नाइलेय मनु के पुत्र थे। में सब नाशुंग के पुत्र थे धीर यह ध्रद्रयों मन्वन्तर है। उम महारमा का यह सर्ग वेव-स्वत ने परिसम्यात किया है। हे द्विजो ! मैंने इसे विस्तार सथा धानुपूर्ण से कह दिया है। भरू ॥६१॥ कृपियों ने कहा—चाशुंप का दामार करमप के बर्म में उत्तरम हुमा था। उसके अन्ववाय में धौर जो भी कोई हुमरे हो उन्हें यधानस्या कर से वन्तास्य भाग। शीमुतजी ने कहा—साध जोग चाशुंप का निसर्ण को है उसे मन्त्रय से सुनाने के योग्य होते हैं। उसके धन्ववाय में प्रतापवान वेन्य पृष्टु हुमा था।। ११॥ धन्य देश और अविजन प्रजाभों के ति थे। अवि प्रजान पित ने उत्ताप्ता को पुत्र पहुणु हिमा था।। ११॥ धन्य देश और अविनस प्रजाभों के ति थे। अवि प्रजान पित ने उत्ताप्ता को पुत्र पहुणु हिमा था।। ११॥ धन्य देश और शविनस प्रजाभों के ति थे। अवि प्रजान पित ने उत्ताप्ता को पुत्र पहुणु किया था।। १॥।

दक्षकस्य तु पुत्रोऽस्य राजा ह्यासीन् प्रजापते । स्वायमभुवेन मनुना दत्तोऽने कारण प्रति ॥७३ मन्वन्तरमयासाद्य भविष्य चाक्षप्रस्य ह। पष्ट तदनु बध्यामि उपोद्धातेन व दिजा ।।७४ उत्तानपादाञ्चतुरा सूनृता विस्तभाविनी। उत्पन्ना चाधिधमें सा वस्य जननी भूभा। धर्मस्य पत्न्या लक्ष्म्या वे उत्पन्ना सा झुचिन्मिता ॥७५ घ्रवन्त्र की तिमन्तञ्च ग्रयस्मन्त वस् तथा। उत्तानपादोऽजनयत् बन्ये हे च गुचिरिमते । मनस्विनी स्वराञ्चैव तयी पूरा प्रकीनिता ॥७६ भ्रुवी वर्षसहमाणि दश दिव्यानि वीर्यवात् । तपस्तेवे निराहार प्रार्थयम् विवृल यश ॥७७ त्रेनायुगे तु प्रयमे पौत्र स्वायम्भुवस्य स । भ्रात्मान घारयम् योगात् प्रार्थयन् सुमहद्यश ।।७= तम्मे ब्रह्मा ददौ प्रीतो ज्योतिषा स्थानमृत्तमम्। भाभूतमप्नव हृद्यमस्तोदयविवर्जितम् ॥७६ तस्यातिमात्रामृद्धि च महिमान निरीक्ष्य ह । देत्यामुरासामानार्यं श्लोनमप्युशना जगी। 🖒 ०

इस प्रवापित दक्ष का पुत्र राजा था ! स्वायम्भुव मनु ने म्रिति के कारए। के प्रति दिया था ॥७३॥ इसके मनन्तर वाध्य के भविष्य मन्वन्तर को प्राप्त करके है द्विजो । इसके पत्रवाद उपोद्धात के साथ पष्ठ को वत-लाऊँगा ॥७४॥ उत्तानपाद ने बतुर सुनृत भीर वित्तमाविनी धुम म्रियम से मुन को माता हुई । धुवि हिमत वाली वह धर्म की पत्नी लहमी मे उत्पन्न हुई थी ॥७४ ७५॥ उत्तानपाद ने मूच-कीतिमानु-म्रयहमान तथा वसु को उत्पन्न किया था मौर घुवि हिमत वाली वो कन्याधो को जन्म दिया था । एक मन्दिवनी और दूसरी स्वरा थी । उनने पुत्र कीत्तिन किये यये हैं ॥७६॥ वीयं वाले घु व ने निराहार रहते हुए विश्व यश को चाहते हुए वर हुलार दिया वर्ष तक तर किया था ॥७७॥ प्रथम ने ना युग मे वह स्वायम्भुव मनु का पीत्र था जिसने योग ने आत्मा को धारण करते हुए महान् यश की प्राप्ता की थी ॥७॥ असने है कर प्रयोगिर्मणों का उत्तम स्थान उसकी दिया था जो कि सन्तव पर्यन्त परम सुन्दर और महान्य से रहित था ॥७६॥ उसकी म्राप्यिक मात्रा वाली ऋदि और महिया को देखकर देखामुरों के मावार्य सुक्र ने भी इसके यश का वर्णन किया था ॥ विश्वन देखामुरों के मावार्य सुक्र ने भी इसके यश का वर्णन किया था ॥ विश्वन देखामुरों के मावार्य सुक्र ने भी इसके यश का वर्णन किया था ॥ विश्वन देखामुरों के मावार्य सुक्र ने भी इसके यश का वर्णन किया था ॥ विश्वन

ष्रहोऽस्य तपसो बीर्घमहो धूतमहो हृतम् ।
स्थिता सप्तर्यय कृत्वा यदेनमुपरि धृतम् ।
धृत्रे दिव समासक्तमीश्वर स दिवस्पति ॥८१
धृत्रातुष्टिञ्च मव्यञ्च भूमि सा सुपृषे तृपो ।
स्वा छायामाह वै पुष्टिभव नारी तु ता विम् ॥८२
सत्यामिव्याहते तस्य सच स्त्री साभवस्या ।
दिव्यसहन नाच्याया दिव्यामरणाभृषिता ॥६३
छायाया पुष्टिराधस पञ्च पुत्रानकस्मपान् ।
प्राचीनगर्म वृषक वृक्ज्य वृत्रत्य सुत्या ॥६४
पत्ती प्राचीनगर्भस्य भूवर्चा सुपृत्वे तृपम् ।
नाम्मोदार्धिय पुत्रामन्त्रो य पूर्वजन्मि ॥६४

सवत्सरसहस्थात सङ्गदाहारमाहग्त् । एव मन्वातर युक्तमि द्रस्व प्राप्तवान्विमु ॥=६ उदाग्धे मुत भद्राजनयत्मा दिग्डायम् । रिपु रिमुझय जञ्जे वराङ्गी मा दिवङायात् ॥=७

पुक्तावाय ने कहा था— यहा । इस प्रवृत्त न तप का प्रक्रिम मैं मी अप्तृत है और इसका अून तथा हुत थी नितन। विल्वाया है कि इस प्रवृत्त यो माने से भी अपर करन सर्तापान्छ स्थित होने हैं। प्रवृत्त से समास्त्रा दिव है दिवस्पति र्रम्पर है।। दिय भूमि ने प्रवृत्त मे सब्य और पृष्टि ने मूर्यो का प्रस्त निया था। विभू पृति ने सबनी छावा से नहा नि नारी हा जाफी।। दिशा उन्हे सन्य प्रित्याहत होने पर उन समय मे बहु तुर त हो को होगाई यो जो कि छावा विक्य महत्त्र से न्थि भूपणो से विभू पित थी।। दिशा पृष्टि ने उस छावा मे पान निष्पाय पुत्र उत्पन्न किसे थे। विनवे नाम—मानोन गम—मृत्यन—वृत्त-मुक्त मौर पनि थे। दिशा प्राचीन गर्भ की पत्नी भूवका ने नृपको पृत्र उपल मिर्या था। विल पान स्वत्य से प्रवृत्त मोर पनि थे। दिशा प्राचीन गर्भ की पत्नी भूवका ने नृपको पृत्र उपल मिर्या था। वित्र मान से प्रकार ने स्वत्य को मान से प्रकार आहार प्रदेश दिया था। इस प्रकार से विभू ने मान तम से एक बार आहार प्रदेश दिया था। यहा अस्तर से विभू ने मान तम से एक दिया था। विश्व से प्रकार की तम निष्य था। वराद्वी उत्तन रियुज्जय रिष्ठ को उत्तर निष्या था।। वरा।

रिपोराधत गृहती चाशुष सवतेषसम् ।
व्यजीजनत् पुष्करिष्मा वाश्व्या चाशुषी मनुम् ।
प्रजापतरात्मजायामरण्यस्य महात्मा गुन्म ।
प्रजापतरात्मजायामरण्यस्य महात्मा गुन्म ।
प्रजापत दक्ष नद्वनाया गुन्म गुन्म ।
प्रजापत सहाभाग वराजन्य प्रजापते ॥६६
कह पृष्ठ धात्रपुम्मत्वपत्वी सर्यवाव पृति ।
प्रमिनपुर्वितरानश्च गुन्मु मन्दन्ति त नव ।
प्रमिनपुर्वे दत्यो नद्वनाया प्रनो गुत्स ॥६०
करारजन्यन् पुत्रान् पडान्मेषी महाप्रभान् ।

ग्रञ्जं सुमनस स्वाति बतुमिन्निरस विवस् ॥६१ ग्रञ्जात् सुनीवापत्य वे वेतमेक व्यवापता ग्रज्जात्य वेतस्य प्रकोष सुमहानमृत् ॥६२ ग्रजायेत्य वेतस्य प्रकोष सुमहानमृत् ॥६२ वेतस्य पाली मिथिते सम्बन्ध करम् ॥ वेतस्य पाली मिथिते सम्बन्ध कर्मानृत्य ॥ वेत्यो नाम महीपालो य पृष्ठ परिकीत्तित ॥६१ वेत्यो नाम महीपालो य पृष्ठ परिकीत्तित ॥६१ सं भन्वो कववी जातस्तेजरा प्रज्वलान्नव ॥

हिन्दुसे बृह्ही ने सर्व तेज बाले बाह्यपको घारण किया या प्रीर पुरुरिएों बारुएों ने बाह्युप ने मनु को उत्सव किया या जो कि महारमा सरएव प्रजादित की झात्मजा थी।।८८।। बनु से बहुला से दश शुत्र पुत्र उत्पन्न किए से जो महाभाग प्रजापति वैराज की बन्या वी ॥=१॥ कर-पूर-गतसुन्न-तपस्त्री सासवान्-किश-मिनाट्ल-पतिरात्र भीर सुबुन्त ये ती है भीर दशम अभिमन्यु नहना में मनु के पुण हुए थे ॥६०॥ भ्राप्तियों ने उत्तर से महान् प्रभा बाने छैं पुत्रों को बाम दिया या जिनके नाम-मङ्ग-मुमनस-स्वाति-कृतु-प्राङ्गिएन और निव थे ॥६१॥ मुनीया ने सङ्ग से एक सन्तान बेनको उत्पन्न किया था। वेत के अपवार के कारण से बड़ा भारी दोच उत्पन्न हुवा वा ।। १२। ऋषियो ने प्रजा के निए उनके दाहिने हाम का सन्धन किया। उस समय वेत के हाम के मन्यन किये जाने पर एक महान नृप वैन्य नाम वाला महीपान उत्पन्न हुया वा जो कि पृषु हम नाम में वहां गया है ॥६३॥ यह धन्वी-क्ववधारी तेज से प्रव्वतित करता हुमा उत्त्रज्ञ हुमा । क्षत्र पूर्वत्र वैत्य पृष्कुने मनस्त लोको की रक्षा की थी ॥१४॥

राजसूर्याभिषिकानामाद्यं स वसुर्याचित्रं । तस्य स्तर्वार्यमुदान्त्री निमुणी सूतमागद्यो ॥६५ तेनेव गौमहाराजा दुग्वा सस्यानि घीमता । प्रजाना वृत्तिकामाना देशेष्टं पिगणी सह ॥६६ प्रजाना वृत्तिकामाना देशेष्टं पिगणी सह ॥६६ पितृभिद्दिनवैद्ध्यैव गन्धवैरम्परोगणे ।
सर्व पुण्यजनेश्चैव बीरुद्धि पर्वतैस्तया ॥१७
तेषु तेषु तु पानेषु दुश्चमाना वसुन्वरा ।
प्रादायपेरिसत क्षीर तेन लोगास्त्वधारयत् ॥६५
वस्तरेण पृथोर्जन्म बोर्त्तग्रस्य महामते ।
यमा महासमा दुग्या पूर्व तेन चतुन्यरा ॥१६६
यया देवैरम नार्गश्च यया अहार्यिभ सह ।
यथा यश्चे सगन्धवरम्परोभियेषा पुरा॥१००
तेषा पात्रविवेषास्त्व तस्य प्रसूदि पृरक्षताम् ॥१०१

> परिमध्न बारणे पाणिवेनस्य मधित पुरा । कृद्धैमें हपिभि पूर्व तत् सर्व वययस्व न ॥१०२ वर्णियिष्यामि वो विश्रा पृथोवेन्यस्य सम्भवस् । एवाम्रा प्रयतास्येव सुश्रूपध्व द्विजोत्तमा ॥१०३

नागुचेनांपि पापाय नाशिष्यायाहिताय च । वर्णयेयमिम पुष्य नावताय क्यन्वन ॥१०४ स्वर्त्य यशस्यमायुष्य पुष्य वेद्देवन सम्मितम् । रहस्यमृपिभिः प्रोक्त श्रृगुणाशोऽनमूयक ॥१०५ यस्चेम शावयेन्मत्यं पृथोवन्यस्य सम्भवम् । श्राहाणेम्यो नामस्कृत्य न स शोचेत् कृताकृतम् । गोप्ता धर्मस्य राजासौ वभूवानितम प्रमु ॥१०६ म्रित्वशसमुख्यो हाङ्गो नाम प्रजापति । यस्य पुतोऽभवद्वे नो नात्यर्थ धार्मिकस्तथा ॥१०७

जिस कारएा के होने पर पहिले वेनका हाथ मया गया था और पहिले महिंपयों ने बहुत कुछ होकर उसके हाथ का मन्यन किया था बह सब हमको मननाहए ।१६०२॥ स्वी सुतजी ने बहा—हे डिबोलसों । है विशो । मैं आपके सामने प्रव वैन्य प्रयु के जन्म का वर्णन करूँ गा । आप लोग सब एकाप्र मन वाले भीर प्रयत होते हुए अवशा करों।।१०२॥ जो अधुवि हो पापपुल-विक्त मन वाले भीर प्रयत होते हुए अवशा करों।।१०२॥ जो अधुवि हो पापपुल-विक्त न वर्णन नहीं करता वाहिये।११०४॥ स्वां देने वाला, यश प्रयान करने वाला, आपु देने पाला, पुष्प और समस्त वेदो के द्वारा सम्प्रत यह श्वृिपयों के द्वारा परम रहस्य कहा गया है, जो असूया अर्थात निन्दा न करने वाला हो, उसे ही यह प्रयत्म कराना चाहिये।१०४॥ जो मनुष्य वैन्य पृषु वा जन्म चरित्र के इस मृतान चाहिये।१०४॥ जो मनुष्य वैन्य पृषु वा जन्म चरित्र के इस मृतान की सुनावे उसे आहाशो को नमस्कार करके ही मृताना चाहिये और फिर प्रयने हत तथा अहत वा कुछ सोव नहीं करना चाहिये। यह राजा पर्य की रक्त करने वाला अत्र वे क सा ये उसस हुता चरता आत्र के समान प्रश्न हुता था। जिनका पुत्र वेन हुमा पा, जो कि विशेष प्रविक्त चाला अवाति हुआ था। जिनका पुत्र वेन हुमा पा, जो कि विशेष प्रविक्त चालिक विशेष प्रवास करने वाला पुत्र वेन हुमा पा, जो कि विशेष प्रविक्त चालिक वाला हुन था।।

जातो मृत्युमुताया वै सुनीयाया प्रजापति । स मातामहदोपेण वेन कालात्मजात्मज ॥१०= स धर्म प्रकृत बृद्या बामात्लोभे व्यवस्ति ।
स्थापन स्थापयामास धर्मपित स पाष्टिव ।।१०६
वेदतास्नाष्यतिकस्य ह्याधर्मे निरतोऽभवत् ।
ति स्वाध्यायवपट्गारा प्रजास्तिस्मन् प्रशासित ।
साम्य च पपु सोम हुत यज्ञेष देवता ।।११०
न यष्टव्य न होतव्यमिति तस्य प्रजापते ।
सातीत् प्रतिज्ञा क्रूरेय विनाशे प्रत्युपस्थिते ।।१११
सह्मित्रयश्च पुज्यक्ष सर्वयमे हिजातिभि ।
सवि यज्ञो विधातक्ष्यो मिय होतव्यमित्यपि ।।११२
तमित क्रान्तमर्यादमाव्यानमसाम्प्रतम् ।
उन्तुमंद्यं सर्वे मरीविष्ठगुप्तास्त्या ।।११३
यय दीक्षा प्रवेश्याम नवस्तरातान् बहूत् ।
माऽपर्म वेन कार्षीस्त्व नेप धर्म सनातन ।
नियन च प्रमृतोऽति प्रजापतिरसञ्जय ।।११४

मृत्यु वी पुत्री गुनीया में प्रजायित ने बन्स प्रहेण दिया था। यह वेग सातामह है दोव स वाल ही बारमजा वा पुत्र हुआ था। ॥१०६॥ उसने धमें को विष्ठ पीछे व रहे बधान एन का अुता नर ही शाम से सीभ में निमन्न होगया था। उस राजा ने धमें ने रिहत रथापता वो ही स्थापित रिया था। शित राजा ने धमें में रिहत रथापता वो ही स्थापित रिया था। शित हो छोर समस्त धालों का अनिकम्यण नरके वह प्रधम में निरत होगया था। उसने प्रधासन करने पर सामस्त प्रजा स्थान्य स्था स्थरनार से रिहन होगई थी। धौर उनके सासन नावन देवगण यही में उम सोमरस का पान नहीं नरते थे। ॥११०॥ उस प्रजापति वी ऐसी यह क्यूर प्रतिका विनास काल के समुप्रियत होने पर थी। रि उसके राज्य के नियों है द्वारा भी यजन तथा हवन नहीं करना वाहिए। ॥१११॥ में यजन करने के योग्य सासमें प्रमुक्त में समस्त देवादि वा स्थान वर मेरा ही अजन-पूजन करना पाहिये। मुफ में यम करना बाहिय सीर मेरे लिये ही हवन करना चाहिये।॥११२॥ उस समस्य

प्रमुख मरोजि आदि समस्त ऋषियों ने भर्यादा का कि क्रमण करते वाने तथा भनुचित वस्तु को प्रहेण करने वाने उससे कहा—11११३॥ हम दीक्षा का प्रवेसण करेंगे और बहुत सैक्डो वर्ष तक करेंगे। है वेन ! तुम अपमं मत करो, यह सबंदा से चले काने वाला सनातन धमं नहीं है। और निधन होजाने पर विना दिसी सराय के प्रचार्यात तथा प्रमुख हुए हो ॥११४॥

पालियव्ये प्रजाश्चेति त्वया पूर्व प्रतिथ तम् । तास्तथा वादिन सर्वान् ब्रह्मपीनववीत्तदा ॥११५ स प्रहस्य सु दुव द्विरिद वचनकोविद । स्रष्टा धर्मस्य कश्चान्य श्रोतव्य कस्य व भया ॥११६ बीर्यश्र ततप सत्यैमंया वा क. समो भूवि । महात्मानमनून मा यूय जानीत तस्वतं ।।११७ प्रभव सर्वलोकाना धर्माणाञ्च विशेषत । इच्छत् दहेय वृथिवी प्लावयेय जलेन वा । स्जेय वा ग्रसेय वा नान कामी विचारणा ॥११८ यदा न शक्यते स्तम्भान्मानाञ्च भृशमाहित । धनुनेत् नृपा वेनस्तत कदा महपय ॥११६ निगृह्य त महाबाह विस्फूरन्त यथाऽनलम् । ततोऽस्य वामहस्त ते ममन्युभू शकोषिता ॥१२० तस्मात् प्रमध्यमानाद्वै जज्ञे पूर्वमभिश्रुत । ह्नस्वोऽतिमात्रं पुरुष कृष्णुश्चापि तथा दिजा ॥१२१ तुमने पत्लि प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रजाको का पालन करूँगा। उस समय इम प्रकार में बहुने वाले समस्त ब्रह्मपियों से वह बोला-॥११४॥ दृष्ट बुद्धि वाला निन्तु बोलने मे परम चतुर वह बुद्ध हँसकर के यह बोला-प्रान्य भयान मुक्तमे अतिरिक्त कौन धर्म का मुजन करने वाला है और मुक्ते जिसकी बान मुननी चाहिये अर्थात् ऐमा भी बोई नहीं है ॥११६॥ इस भूमएडल मे

पराकत-श्रुत सर्यात् सास्त्र ज्ञान-तपश्चर्या और सत्य इस पूर्ण समुदाय में मेरी समता रखने वाला ग्रन्य कीन है ? प्रयात कोई भी ऐसा मेरे समान नहीं है। भाग लोग सब भी मुक्ते सत्वये पूर्णं महात्मा निश्चय रूप से समकें ॥११७॥ समस्त लोगो के प्रभु भीर विद्याप रूप से धर्मों के स्वामी हमही है। मैं इच्छा करता हुमा धर्मान् विदे में चाहूँ तो इत पृथ्वी नो जलाडूँ धर्मवा जलसे ग्लाबित करदूँ—मृतन करूँ या धर्मन वरूँ मुक्ती यह सब शक्ति विद्यामत है। इसमें बुख भी विचारणा नहीं नग्नी चाहिये ॥११८॥ स्तम्भ होने ने नगरण से या मान की अधिवता से बोई सदयन्त भीहित होजाने भीर उसमा अनुत्यन मिल्या गानवता हो तो वेन नृत्य उसे और वर्षा स्तुत्यन मिल्या गानवता हो तो वेन नृत्य उसे और वर्षा इतना सुनवर महितृत्व बहुत जुद्ध होयथे थे ॥११६॥ सब तो महाबाह उसको विक्कुरित मिल्य मिल्य विस्तृत्व को भीर था।११८॥ सह ते प्रत्यन होते हुए उसके बाम हस्तता मंच्यन निया।११०॥ उसके प्रत्यक्षान होने बाले से पहिले को अभियुत हुमा है यह प्रयान पुत्र वाले से पहिले को अभियुत हुमा है यह प्रयान पुत्र वाले से पहिले को अभियुत हुमा है यह प्रयान पुत्र वाले से पहिले को अभियुत हुमा है यह प्रयान पुत्र वाला पुरुष भी उत्यम हुमा। हो दिन्नों भीर भरवन्त छोटा एक कृष्ण वर्ण वाला पुरुष भी उत्यम हुमा।। १९१॥

स भीत प्र ज्ञानिक्षं व स्थितवाय् व्याकुलेद्वियः ।
तमासं विद्वल दृष्ट्वा निपोदेत्यय् वन् किल ॥१२२
तिपादवशक स्रांज्यो बभूवागन्तविकस्य ।
धीवरानसुजस्थोऽपि वेनकल्पयमन्भवात् ॥१२३
य वाग्यं विन्ध्यतिक्यास्तुम्बुरातुवरा खता ।
अधर्मस्वयक्षापि सम्भुता वेनस्त्यत्यात् ॥१२४
पुनर्महर्पयस्तम्य पाणि वेनस्य दक्षिरण्यः ।
अरणीमिव सरम्भान्मकन्युजीतमन्यव ॥१२४
पृषुस्तम्मात् सभुत्यक्ष करास्फालनतेजमः ।
पृथो करतलाद्वापि यस्माज्ञातः पृषुस्ततः ।
धीयमान स्ववपुता साहादिन्मदिशेष्ववतः ॥१२६
प्रायमात्राव नाम धनुर्गृत्यं महारवम् ॥१२७
दिसम्बानेद्रसार्थं वन्तनन्त्र महारामम् ॥१२७
दिसम्बानेद्रसार्थं नव्यन्त्र महारामम् ॥१२७
दिसम्बानेद्रसार्थं वन्तन्त्र महारामम् ॥१२७

वह प्रत्यन्त भयभीत हाय जोटे हुए व्याकुल इन्त्रियो वाला स्थित होगया या। उसको धरवन्त धानं धौर विद्वल देग कर ऋषिया ने कहा—वैठ जाझो धर्मात् निपएस हो जाओ ॥१२२॥ यह धनन्त विक्रम वाला निपाद वहा का करने वाला हुमा था। वेन के बरुमय से उत्पन्न होने वाले धीवरों का उत्पन्न भी मुजन किया था। ११२॥ घोर जो ध्रन्य विन्यापल में रहते वाले जुनबर—जुनर—खर धोर प्रपनं को रिच वाले भी थे, वे भी सब वेन के बरुमय से उत्पन्न क्रोप वाले हीने हुए बहुन मरम्भ से सरएी काष्ठ को भीति वेन के दिल्ला हाथ का मन्यन करने लगे। ॥१२॥ वरने पर धारकान तेज वाले वनसे पृषु उत्पन्न हमा था धवा जिल पृषु के बरुल से पृषु उत्पन्न हमा था खह वपने दारिय हमा। ध्रमवा जिल पुषु के वर्तल से पृषु उत्पन्न हमा था धार२६॥ मन्य ध्रमा स्थान होते हुए सालात हमिन के तुल्य जलता हुमा था। १२२॥ मार ध्रमान होते हुए सालात हमिन के तुल्य जलता हुमा था। १२२॥ मार ध्रमान होते हुए सालात हमिन के तुल्य अलता हुमा था। ११२॥ मार ध्रमान होते हुए सालात हमिन के तुल्य अलता हुमा था। ११२॥ मार ध्रमान होते हुए साला हमिन के प्रत्य क्रक कोर रहा के ध्रमान वाले धीर सहा के वाल पर्या भहा प्रभा वाले कवन को धारए किये हुए था। १२०॥ वरके वत्यन होने पर सभी धोर से समस्त प्राणी बहुत प्रसम्न हुए थे। इस महान राजा के समृत्यन्न होने पर वेन तो स्वर्ग को बला गया था। १२०॥

समुत्यन्नेन राजिय स सत्युत्रेण धीमता।
पुरुषव्याच पुत्राम्नी नरकारत्रायते तत १२६
त नवास्र समुद्राश्च रत्नान्यादाय सर्वेदा ।
समागम्य तदा वैन्यमम्यपिश्वन्नराधिपम् ।
महता राजराज्येन महाराज महार्यु तिम् ॥१३०
सोऽिमियिको महाराजा देवेरिङ्गस्य.सुतं ।
पादिराजो महाराजः पुयुवेन्य. प्रतापवान् ॥१३३१
पित्राजररिङ्गातसस्य प्रजास्तेनानुरिङ्गता.।
ततो राजेति नामास्य प्रमुत्ताराज्यावत ॥१३२
ग्रापस्तस्तम्मरे वास्य समुद्रमियास्यत ।
पर्वेतान्न विद्योगेन्ते व्यजसङ्गश्च नामवत् ॥१३३

श्रमुष्टपच्या पृथिवी सिद्धवस्त्यन्नानि चिन्तया । सवनामदुषा गाव पृटके पृटके मधु ॥१३४ एतिमन्नेन काले च यज्ञे पैतामहे गुमे । मृन मृत्या समृत्यन्न सौत्येऽहिन महामति । नस्मिन्नन महायज्ञे जज्ञे आजोऽय मागय ॥१३५

वह राजिय धीमान घीर सल्युव के उत्यन्न होने से वह पुरुषों में क्याधि के समान रहने वाला पुनाम वाले नरक स फिर मारा पा जाता है।।१२६।। समस्त निर्देश-ममस्त पुनु सब भीर से राजी को ताकर घीर वहीं मावच उत्तर सिया पा और महान राजा के राज्य स महान राजा धीर महान चुनि ताला था।१३०।। वह महान राजा के राज्य स महान राजा घीर महान चुनि ताला था।१३०।। वह महान राजा घीर महान चुनि ताला था।१३०।। वह महान राजा घीर महान चुनि के हारा धारराज-महाराज घीर प्रमाप वाला वेन्य पुत्र घूमियिक हमा था।१३१।। उपके पिना के हारा घपराज्ञित उत्तरी प्रभा उत्तरी द्वारा धारराज्ञ उत्तरी प्रभा उत्तरी द्वारा धारराज्ञ हुई थी। नव मे ही भनुरान से इसका राजा यह नाम हो गया था।१३१।। समुद्र में धीन्यान करते हुए उत्तरे जल स्तिम्यत होगये थे घीर विशिष्ठ होते हैं थीर व्याप्त करते हुए उत्तरे जल स्तिम्यत होगये थे घीर विशिष्ठ होते हैं थीर व्याप्त करते हुए उत्तरे जल स्तिम्यत पुरुष्टी घडण प्रमार होग हो गई साम प्रमान करते हुए उत्तरे जल स्तिम्यत पुरुष्टी प्रमान विश्व हो गई से हुए समस्त करने वाली थी विला न मात्र में प्रमान विश्व होते हैं। यीए समस्त करने वाली थी विला न में प्रमान ये अबुधा।।१३४।। इस ही जल में धुम पैनामह समस्त म प्राप्त मात्र प्राप्त मात्र प्रमान उत्पन हुए जीकि यहामति वाले थे। उस ही महायत म प्राप्त मात्र प्रमान उत्पन हुए थे।।१३४।।

एन्द्रे रा हिन्या बापि हिन पृक्त बृहस्पते । जुहाबेन्द्राय देवेन तत सूतो व्यजायत ॥१३६ प्रभादस्तत्र सञ्जक्षे प्रायक्षित्तञ्च कर्मसु । शिष्यहथ्येन यत्मृक्तिभूत पुरोहींव । अधरोत्तरचारेस जज्ञे तद्वसावकृतम् ॥१३७ यद्व क्षत्रात्ममबद्धद्वस्प्या हीनयोनित । सुत पूर्वेस साधमेतृत्यधमं प्रतीतित ॥१३८ पृथ्वी दोहन ]

मध्यमो ह्योप मृतस्य धर्मः क्षत्रोपजीवनम् । रथनागाश्चे चरितं जधन्यञ्च चिकित्सितम् ॥१३६ पृथो स्तवार्यं तौ तत्र समाहती सूर्रापिभि । तावु बुर्म नयः सर्वे स्तुयतामेप पार्थिवः । कमैतदन्हणं वा पात्र स्तोत्रस्य चाप्ययम् ॥१४० तावचत्रतदा सर्वास्तानृपीन्मृतमागघौ । म्रावा देवानुपी रचैव प्रीरायावः स्वकर्मभ ॥१४१ न चास्य कर्म वै विद्वो न तथा लक्षरा यश ।

स्तोत्र येनास्य कुर्यावो राज्ञस्तेजस्थिनो द्विजा ॥१४२ ऐन्द्र हीत के द्वारा वृहस्पनि का भी हिव युक्त हुआ। देव के द्वारा इन्द्र के लिए हवन किया या। इसके बाद सूत उत्पन्न हुए ॥१३६॥ वहाँ पर प्रमाद उत्पन्न हमा और कमी मे प्रायश्चित उत्पन्न हुमा । शिष्य के हृव्य से जी पृक्त हो वह पूर का हवि श्रिभूत होगया। ऐसे अधरोत्तर चार से वर्णों की विकृति उत्पन्न हुई ॥१३७॥ जो क्षत्रिय से ब्राह्मणी में हीनयोनि से हुमा । पूर्व से साधमें तत्य धर्म वाला सून प्रकीतित हुआ था ॥१३८॥ सूत का यह मध्यम पर्म है भीर क्षत्रोत्जीवन है। रय नाग चरित है भीर चिकित्नित जधन्य चरित होता है ।।१३६।। सुर्रोपमो के द्वारा वहाँ पर वे दोनो पृषु के स्तवन के निए मुनामे गमे थे भीर समस्त मुनियों ने उन दोनों से कहा कि तुम इस पुच राजा की स्तुति वरो । यह भाप दोनो के अनुरूप ही कार्य है और यह राजा भी स्तोत्र वा पात्र है अर्थात् यह राजा भी स्तवन के योग्य है ॥१४०॥ तब उन दोनों सून भीर मागध ने उन नमस्त ऋषियों से नहा-हम दोनों अपने . मर्मों के द्वारा देवो नी और ऋषियो नी प्रसन्न नरते हैं ॥१४१॥ हम इसके कर्म को नहीं जानते हैं भीर न उस प्रकार के सक्षामा वाला इमका यश ही है। हे द्विज मृत्द ! जिससे कि इम तेजस्वी राजा का स्तोत्र करें ॥१४२॥

ऋपिभिस्तौ नियुक्तौ तु भविष्यैः स्त्रुयतामिति । दानवर्मरतो नित्य सत्यवान् स जिलेन्द्रियः। ज्ञानशीलो वदान्यस्तु सम्रामेप्वपराजितः ॥१४३

यानि कर्माणि कृतवान् पृषुश्चापि महावल । तानि शोनेन बद्धानि स्तुविद्म सुतमागर्य ॥१४४ तत स्त्रवान्तं सुप्रीत पृषु प्रादात् प्रनेश्वर । श्चनुषदेग सुताय मगय भाग्धाय न ॥१४४ तदा वे पृथिवीषाला स्त्र्यन्ते मुत्रमागर्य । श्चादीविद प्रवोध्यन्तं सूत्रमागर्यवन्ति ॥१४६ त हड्डा परमप्रीतर प्रजा ऊबुसहर्पय । एए वो वृत्तिदो वैन्यो भवन्त्वित नराधिष ॥१४७ ततो वैन्य महाभाग प्रजा समिषदुद्व । स्वतो वृत्ति विधास्त्रवित महर्पेवचनात्रदा ।

स्तरा वृत्ता विवत्स्वता महुच्यमाराजाः सोऽमिद्गुत प्रजाभिस्तु प्रजाहितचिकीपया ॥१४८ घनुर्गृहीत्वा वार्योश्च वसुधामाद्दं यद्दली । ग्रस्याहं नभय त्रस्ता गोभूरवा प्राह्नवन्मही ॥१४९

सस्याह नाभय जरता गांभू त्वा प्राह्मवन्महा ॥१४८ च्हारायो के हरा के दोनी निमृत्त किये ये वि कि सामे होने वाले कमों से इंक्षा स्वका करों। वह निष्य ही बात घोट धम में रत है—सत्यवाद है मोर इरियो को जीतने वाला है। मानवील भोर क्वान्य मर्चान् वाला है हिंदी को जीतने वाला है। ॥१४२॥ बहार बल बाले पृषु ने भी जित कभी की पाण मा व सब स्तुति करने वाले सून मानपो के द्वारा धीन ते बड हात हैं।१४४॥ इनके स्वत्तर स्वान के बत्त म प्रजेश्वर पृषु ने बहुत सब हो हैं।१४४॥ इनके सिव्य समून देश और मानपो के लिये मन्य देश दे दिया पा ॥१४॥ उस समय में पृथिवीपात सून और मानपो के द्वारा मनूत विये वात है भीर शुन मानपा वन्त्या के द्वारा माद्रीविशे तो प्रजीपित निये साह हैं।१४६॥ उसको देखार सन्यन्त प्रसन्न महिष्यो ने प्रवा से कहा—आप धान वर्ग वर्ग के स्वतन्तर समस्त प्रका महावाण बैन्य वी और दोडो और कहा—आप इमरी पृत्री वर्ग ने गी दोडो और कहा—आप इमरी पृत्री वर्ग वी और दोडो और कहा—आप इमरी पृत्री वर्ग वी और दोडो और कहा—आप इमरी पृत्री परित परित त्य

महर्षिपो में बचन से प्रजाबाने द्वारा धमिद्वृत वह प्रजा के हित करते की इच्छासे उस बलीन धनुष और बागा के लकर नसुधा नप का धादन दिया या। इसके मार्दन के अथ में डरी हुई भूमि गी बनकर माग निकली ॥१४८

ता पृथुर्धमुरादाय द्रवन्तीमन्वधावत ।
सा लोकान् ब्रह्मलोकादीन् गत्वा वैन्यभयात्तदा ।
दद्यं चाग्रतो वैन्य कार्म् कोद्यत्वधारित्मम् ॥११०
उवलद्भिर्विधाविषाँगाँदाँगतेजसमन्युतम् ।
महायाग महारमान दुद्धं पंममरेरिष ॥१११
प्रजमनतो तदा त्राग् वैन्यमेवान्वध्यत ।
कृताञ्चलिपुटा देवी पृत्र्या लोकैरित्रमि मदा ॥११२
उवाच वैन्य नाधम स्तीवधे परिषद्यति ।
वय धारियता वामि प्रजा राजन् मया विना ॥११३
मिय लोका रियता राजन् मयेदन्धार्यते जगत् ।
महते च विनवयेयु प्रजा पार्यवसत्ता ॥११४
न मामहीति वै हन्तु श्रोयद्यत्त चिकीर्पति ।
प्रजाना पृत्रिवीपाल भूगु वेद वचो मम ॥११४
उपायत समारव्धा सवें सिद्धन्त्युपक्रमा ।
हर्त्वापि मा न दात्तरस्व प्रजाना पालने नृप ॥११६
राजा पृत्र वे धन्त्र केर सात्री हर्ष उनका प्रमुपावन विना या।

बहु उस समय वैश्व के अप में ब्रह्मादि लोकों को जाकर भी जसने भागे पनुष जिन्न उद्यन कैंग्य को देखा था।।१४६-१५०।। जलते हुए विशिल बाएं। से बीह तेज बाले-महायोग-महान आरमा वाले भीर देवों के द्वारा भी दुर्पेष अच्छत को न प्राप्त करनी हुई उस समय में रक्षक वैत्य भी ही धारए। में प्राप्त हुई थी। सीतों लोकों के द्वारा सदा पूजने के योग्य-मञ्ज्वित पुट किये हुए वैत्य से बोसी-च्या भाष की के वध में भ्रष्टमं को नहीं देल नहें हैं ? हे राजन् ! मेरे बिना प्रजा को केंग्र प्राप्त करने सोह से प्रजा हुई यो। हे राजन् ! मुम भर में गत सोह नियं है भीर मेरे द्वारा यह सम्पूर्ण वयत् यान्या किया। माना है। हे पायियों में प्रश्च ! मेरे बिना तो समस्त प्रजा यह हो जायों। । रीर्था। यदि भ्राप्त कम्बाएं। वन्न की इच्छा रसते हैं तो मुक्ते सारने के योग्य भाष नहीं होने हैं। हे पूछी ने पालक ! हिए प्रजा के पालक ! आप मेरे इस

यचन का थवए। करो ॥१११॥ उपाय से भनी भौति बारम्भ किये हुए समस्त उपक्रम सिद्ध होते है। हे कृष ! मुफे मार कर भी बाप प्रकायों के पालन में समज नहीं हो सकते हैं॥१५६॥

प्रतभ्ता भविष्यामि जिह नोप महायुते ।

प्रवत्यादच स्थिय प्रहृस्तिर्यग्योनिशतेष्वपि ।

मत्त्रेच पृथिवीपान धर्म न त्यस्तुमहस्ति ॥११५७
एव वहुविध वाचय श्रुत्वा राजा महामना ।

होध निरुद्धा धर्मात्मा वसुषामिदमक्ष्वीद ॥१५४८
एकस्यार्थाय यो हत्यादारमनो वा परस्य वा ।
एक प्राण् वहून वापि नाम तस्यास्ति पातक्म् ॥१५६
सन्तिमन्हत कुन्ने नास्ति पातकक्षीपपातकम् ॥१६०
सोऽह प्रजानिमित्त त्वा विषयामि वनुम्थरे ।

सर्वि ये वचन नाख नरिष्यसि जगित्वतम् ॥१६९
त्वा निहस्ताय वागेन मन्खासनपराहमुतीम् ।

प्रात्मान प्रवित्वेह धारसिष्यास्यह प्रजा ॥१६२
सा त्वा चचनमावाला मम धर्मभृता वरं ।

सक्षीवय प्रजा जित्य शक्ता हासि न सश्य ॥१६३

है महान् ख ति बाते ! आग कोप को स्वाग देवे—में प्रत्यक्षता हो जाऊँगी। ईवडो तियम योनियो से भी स्विया स्ववध्या ही वही गई है। है पृष्वीपाल! ऐता मानकर आप धम का स्वाग करने वे योध्य नहीं होते हैं। ॥१४७॥ महान् मन वाने राजा ने इस प्रकार के यावयों को मुक्कर धमाला ने कोप वा रोजकर पृष्वी म यह नहा—॥१६८॥। एक ने अपने या परामे अप में निय जो नोई हनन शिया करता है नाई निश्ती के एक प्राण का हनन करे या बहुता का हनन करे उनका बडा भारी स्ववस्य ही पातक हुआ करता है। १९८॥ रे पहें। जिस हनन में बहुत के प्राणी मुक्क वो प्राप्ति किया करते हैं। १९८॥ रे पहें। जिस हनन में बहुत के प्रत्या सुद्ध भी नहीं होना है ॥१६०॥ हे वसुन्वरे । वह मैं प्रजा के कारण तुफे मार्कण । यदि तू अव मेर जगर के हित करने वाले वचन नो नहीं करेगी ॥१६१॥ मेरे शासन के विरुद्ध जाने वाली तुफे धाज वाला से मारकर यहाँ बात्मा की प्रार्थना करके मैं प्रजा को पारण वरूरेगा ॥१३२॥ हे धर्म घारण करने वालो मे थेछ ! वह तू धाज मेरे वचन को प्राप्त कर प्रजा को नित्य सञ्जीवित वर, नू समर्घ हैं— इसाम कुछ भी मन्देह नहीं है ॥१६६॥

द्हितृत्व व मे गच्छ एवमेत महद्वरम् । नियच्छे त्वान्त् धर्मार्थं प्रयुक्त घोरदर्शने ॥१६४ प्रत्यवाच ततो बैन्यमेवमुक्ता सती मही । एवमेसदह राजन् विधास्यामि न सद्ययः ॥१६५ वस्तन्तु मम त यन्छ क्षरेय येन बत्सला। समाञ्च कुरु सर्वत्र मा त्वा घर्मभूता वर। यथा विष्यन्दमानञ्च क्षीर सर्वत्र भावये ॥१६६ मत उत्सारयामास शिलाजालानि सर्वशः । धनुष्कोट्या ततो बैन्यम्नेन शैला विवर्द्धिताः ॥१६७ मन्वन्तरेष्वतीतेषु विषमासीद्वसुन्धरा। स्वभावेनाभवस्तस्या समानि विषमाणि च ॥१६= न हि पूर्वनिसर्गे वै विषमे पृथिषीतले । प्रविभागः पुरासा ग्रामासा नापि निद्यते ॥१६६ न सस्यानि न गोरक्षा न कृषिनं वाण्यत्रय । चाक्षपस्थान्तरे पूर्वमेतदासीत्पुरा किल । बैवस्वतेज्तरे तस्मिन्सर्वस्यतस्य सम्भवः ॥१७० समत्व यत्र यत्रासीद्भूयम्तर्हिमस्तदेव हि । तय-तय प्रजास्ता वै निवसन्ति स्म सर्वदा ॥ ७१ ग्राहार फलमूलन्तु प्रजानामभवत्किल । वैन्यात्प्रभृति लोकेऽस्मिन्यर्गस्यतस्य सम्भवः ॥१७२ कृच्छे ए। महता सोर्जप प्रनष्टास्वोपधीप है।

स व ल्पियरवा वत्सन्तु चाक्षुय मनुमीश्वरः । पृथुदुंदोह सरयानि स्वतले पृथिवी तत ॥१७३

है धोर दरांने । तु मेरी बेटी बन जा धमें वे लिये प्रयोग मे लाई हुई नुभनी में इस प्रकार से यह एक बहुत वडा वरदान देता हूँ ॥१६४॥ उस तरह से वही गई पृथ्वी ने इसके प्रधान कैय से कहा-हे राजन ! इस तरह से मैं यह सब कर मी इसमे बुख भी सदाय नहीं है ॥१६३॥ हे धर्म धारए। करने याली में थेष्ठ ! ब्राप मुक्ते उसे बत्म बनावर दो जिमसे मैं वस्तला होकर क्षरए। कर भीर भाग मुक्ते सब जगह सम कर देवें, जिससे यह विष्यान्द्रमान क्षीर सर्वेत्र भावित वर्के १११६६॥ इसके धनन्तर वैत्य ने सब धीर से शिला के समूही नो उत्सारित विधा था मौर यह नार्य धनुष की नाटि से दिया भीर उसमें रील विरोप रूप से बॉडल हो गये थे ॥१६७॥ बीते हुए मन्वन्तरों में यह वसुच्यरा विषमाधी। उसके स्वभाव से ही सम भीर विषम भाग हुए थे। ।।१६८।। पहिले विसर्गमें इस विषम पृथ्वी के तल में नगरों ग्रंपवा ग्रामों का कोई प्रविभाग नहीं है ॥१६६॥ काशुप मन्त्रन्तर में पहिसे यह ऐसी आधार थी किन तो यहाँ सस्य ही थे, न भौशों की रक्षा होती थी, न वृश्य ही होती थी भीर न कोई वाशिज्य करने ने मार्ग ही थे। फिर बैबस्वत मरवन्तर से इस सदेका महीं जन्म,हुआ या ।।१७०॥ जहीं-जहीं पर समता थी वहीं पर फिर वह सब हुआ भीर वहाँ पर ही सर्वदा प्रजा निवास विया करती थी ।।१७१।। प्रजास्रो का आहार-एल सीर मूल भी हुमाया। कैन्य भ्रादि राजा के होने के समय से लेक्ट इस लोक स इन सब वस्तुचीकी उत्पत्ति हुई थी।।१७२॥ समस्त प्रीयधियों के प्रसव हो जाने पर महावृध्यम से उसन यह सब किया था। प्रथिपति पृथुने चाधुप मनुनी वत्म वत्यित वस्ते स्वतल में सस्यो का प्रवी में दोहन विया था शर्७देश

> सस्यानि तेन हुम्मानि बीन्येन तु वसुन्धरास् । भनुश्व चाक्षुप ष्टरवा वत्सम्पात्रे च भूमये । तेनाम्नेन तदा ता वे वर्तायन्ते प्रजा सदा ॥१७४

ऋषिभि स्त्यते वापि पुनर्दंग्घा वसुन्घरा। वत्स सोमस्त्ववभूनेपा दोग्घा चापि बृहस्पति ॥१७५ पायमासीत् छन्दांसि गावत्र्यादीनि सर्वेश । क्षीरमासीत्तदा तेषा तपी ब्रह्म च शास्वतम् ॥१७६ पुन स्तुत्वा देवगर्गं पुरन्दरपुरोगमं । सौवर्ण पात्रमादाय अमृत दुद्हे तदा। तेनैव वर्त्त यन्ते च देवा इन्द्रपुरोगमा ।।१७७ नागैश्च स्तूयते दुग्धा विष क्षीर तदा मही। तेपाञ्च वामुकिराँग्घा काद्रवेया महीजस ।।१७८ नागाना वे द्विजथे व्ह सर्पाणान्वीव सर्वात । तेनैव वर्त्तं यन्त्युग्रा भहाकाया महोल्वणा । तदाहारास्तदाचारास्तद्वीर्यास्तु सदाश्रया ॥१७६ श्रामपात्रे पुनद्राधा त्वन्तद्वनिमय मही। वत्स वैश्ववण कृत्वा यक्षे पुण्य जनैम्तया ॥१८० दोग्धा च जतुनाभस्तु पिना मिए।वरस्य स । यक्षात्मजो महातेजा वशी स सुमहावल । तेन ते वर्त्तयन्तीति परमपिक्वांच ह ।।१८१

जम राजा बैन्य न इम बस्पारा से सस्यों वा दोहन किया था। जमने चाधुय मनु को बखडा बनाया तब इस भू-भएडत स्वरूप पात्र से जस समय जम प्रत्न से वह समस्त भजा अपना बर्रात मदा किया करती है ॥१७४॥ फिर यह बसुध्या भूष्टियों के बारा स्तृत होती है और पुन दोहन की गई थी। जस समय मोम तो बत्स हुता था और जुहस्पित रोहन वरने वाले बने थे ॥१७५॥ जन समय सभी और छस्द तया गायजी घादि पात्र बना था और जम समय जनका साहबत तेप तथा ब्रह्म ही दीर हुया था ॥१७६॥ इसके पहचान देवनाग वे द्वारा जिसमे पुरस्दर अपनामी थे, स्तवन करने जम समय थे मुबर्ग निर्मित पात्र सेवर समृत ना दोहन किया गया था और जमी से इस्ट आदि देवों ने प्रथम वर्रात (गृत्ति) विया या।१७७॥ नागों ने द्वारा स्तुत हुई पूर्धी न उस समय विष श्यो शोन दोहन से दिया था। उनका दोग्या वास्ति था भीर बादविय महान छोन वास थ ॥१७८॥ है दिख्येष्ठ । नामों का और सभी सभी का उसी प्रवाद कर उस महान छोगेर के धारण करने वासे धोर महान उक्का थे। यही उनका आहार या धोर बेसा ही माचार कही थीय मीर वही छान्य या। १७८॥ कि यह पृथ्वे ध्वाम पान में मत्त्रधीन में बाहन की गई थीय प्रीर वही छोग्य या। १९७६॥ कि यह पृथ्वे ध्वाम पान में मत्त्रधीन में बाहन की गई थी थीर पूर्वे अन यसा के द्वार वेशवरा थी बन्म कल्यान कर सोहन कि मा भाग था। उस समय मिलविय का पिता जनुनाम जो प्रशासक महान तेल बाना या वा। उस समय मिलविय का प्रवाद की स्वाद था। उनसे वापत या। इस समय मिलविय का प्रवाद की स्वाद था। उनसे वापत या। इस समय सिलविय की स्वाद था। उस समय सिलविय की स्वाद था। उस समय सिलविय की सिलविय की स्वाद यह सिक्ट या। १९०॥११८८१।

राक्षमंश्र पिताचेश्र पुनदुंग्धा वसुरधरा । वह्यापेतम्त् दोग्धा वै तेपामासीत्कुरेरक ॥१९२ रक्षा. स्माली बलवाःशीर रिघरमव च । क्षानवाने निर्देश्या ग्रन्तद्वांनञ्च राक्षने । तन क्षीरेगा रक्षामि बत्तयन्तीह मर्वेदा ॥१८३ पद्मपात्रे पुतर्कुंग्घा गन्धवँरध्मशेशाली । वन्म चित्ररथं इत्वा युचीन् गधाम्तर्थव च ॥१६४ तेपा विश्वावसुरत्वागीहोध्या पुत्रो सुने शुचि । गन्धर्वराजोऽनिवनो महात्मा सूर्यमन्त्रिभ ॥१५५ रीलैश्च स्नूयन सुम्वा पुनर्देवी वस्त्थरा । तत्रीवधीमूँ तिमती रत्नानि विविधानि च ॥१८६ बत्सस्तु हिमबारनेया मेरवींग्वा महागिति । पानन्तु भैनमेवासीनन भैनः प्रतिष्टित ॥१८७ स्त्रयनं वृक्षवीरद्भि पुनर्दु ग्या नगुन्धरा । पनाशयात्रमादाय दुग्धं खित्रप्रराहरणम् ॥१८८ बामधुव पुष्टियत दान प्लको बत्या मशस्वित्री । सर्वनामदुषा दोग्झी पृथिवी भूतभाविनी ॥१८६ संगा षाधी निषायी च पारिली च वसुन्धरा।

दुग्धा हितार्थ लोकाना पृथुना इति न श्रुतम् । चराचरस्य लोकस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥१६०

इसके पश्चात् यह वसुन्धरा राक्षस तथा पिशाची के द्वारा दोहन की गई यो । उनका ब्रह्मापेत कुवेर दोन्या था ।।१६२॥ सुमाली बलवान् राक्षम था, भौर उनका क्षीर रुधिर ही या। राक्षमों के द्वारा कपाल के पात्र में ग्रन्तर्यान दोहन की गई थी। उसी सीर से राक्षम लोग अपनी वृत्ति चलाया करते है।। ।।१८३।। गन्धवाँ तथा प्रप्सराक्षी के सम्दाय के द्वारा फिर यह वसुन्धरा दोहन की गई थी। उस समय चित्रत्य की बत्स बनाया था और शुचि गन्धो ना दोहन क्या गया था।।१६४॥ मुनि का पवित्र पुत्र विश्ववित्र उनका दोग्या था, जो कि गन्धवेराज अत्यन्त बलवान्-महान् आत्मा बाला और सूर्य के तुल्य या ॥१८४॥ फिर यह पृथ्वी शैनों के द्वारा स्तुत होती है और दोहन की गई थी। वहाँ पर मूर्तिमती बहुत सी भोपधियां तथा भनेक प्रकार के रत्नी का दोहन हुमा था ।।१६६।। उनका उस समय हिमाचल बत्स बना था भीर महान् गिरि मेरु उनका दोग्या अर्थात् दोहन करने वाला या। पात्र उन सवका शैल ही था, उमने वैल प्रतिष्ठित हुए ॥१०७॥ किर वृक्ष और लताओ के द्वारा यह भूमि न्तुत होती है और दोहन की गई थी। पनाश का पन लाकर दिश का प्ररोहण दुग्य हुमा था ॥१८८॥ पुष्पित दील कामधुन् था-ध्लक्ष दत्म हुमा था-यग्नस्विनी भूत भाविनी पृथ्वी समस्त कामो की दुघा दोग्ध्री थी ॥१८६॥ वह यह घात्री-विधात्री भीर धारणी वसुन्धरा पृथु राजा के द्वारा समस्त लोको के हित सम्पादन करने के निये दोहन की गई थी-ऐगा हमने सुना है। यह इम समन्त चर भीर भचर लोक की प्रतिष्ठा तथा योनि है, अर्थात् यह सबके उन्द्रव मा स्थान है ॥१६०॥

## PI THO

प्रकरण ४-पृथु वंश कीर्तन ॥
 प्रासीदिय समुद्रान्ता मेदिनीति परिश्रुता ।
 वमु धारयते यस्माद्रमुखा तेन चोच्यते ॥१

मधुन्देदभयो पूर्व मेदमा मगरिप्जुता ।
ततोऽम्युवनमाद्राज पृथोर्वन्यस्य धीमत ॥२
हयद्रवनमुत्राता पृथिवित्यस्य धीमत ॥२
हरिह्त्वमनुत्राता पृथिवीत्युच्यते तत ॥३
प्रियत प्रविभक्ता च गोभिता च वमुन्धरा ।
सम्याद्रवती गङ्गा पस्ताद्रपालिनी ।
चानुर्वन्यसमायोणा रक्तिता तेन धीमता ॥४
एव प्रभावो राजासोङ्गेन्य स नृष्मसम ।
नमस्यभ्रं व पूज्यश्च भूत्रभामेश सर्वेश ॥१
साह्यर्शश्च महाभागेत्ववा हुपारगे ।
पृपुतेन नमस्यायां ब्रह्मयानि सनातन ॥६
पाधिनोञ्च महाभागे प्रथयद्भिमंह्यस ।
धादिराजा नमन्दार्थ पूष्ट्वन्य प्रताववान् ॥७

 जो राजा डम भू-मएडल में महाम् यक्ष प्राप्त करने के इच्छुक हो उन महाभागों के द्वारा भी परम प्रताप वाला आदि राजा वैन्य पृष् ही नमम्वार करने के योग होता है ।।७।।

योधीनिय च सप्रामे प्रार्थयानैजय युधि । प्रादिकत्तां नराता जै नमस्य पृथुरेव हि ॥ प्रार्वकर्ता नराता जै नमस्य पृथुरेव हि ॥ प्रार्वकर्ता नराता जै नमस्य पृथुरेव हि ॥ प्रार्व हि योद्धा रत्या याति कीत्तंयित्वा पृथु नृपम् । स घोररेपे सप्रामे क्षेमी तरित कीत्तिमान् ॥ ध नैर्द्यरेपि च राजपिकैश्यकृत्तिसास्यितं । पृयुक्ते नमस्कार्यो वृत्तिदाता महायना ॥ १० एते वस्तिविधेपाश्च दोग्धार स्नारमेव ॥ ११ प्रार्वाणि च मयोक्तानि मवाँण्येव यथाक्रमम् ॥ ११ प्रार्वाणि च मयोक्तानि मवाँण्येव यथाक्रमम् ॥ ११ प्रार्वाण प्रथम दुःचा पुरा पृथ्वी महात्मना । वायु कृत्वा तदा बत्स वोज्ञानि वमुचातले ॥ १२ ततः स्वायम्भुवे पूर्वन्तदा मन्यन्तरे पुन । वत्स स्वायम्भुवे पूर्वन्तदा मन्यन्तरे पुन । वत्स स्वायम्भुवे कृत्वा दुग्धा भही चैत्रण धीमता । मन्न स्वारोविषे दुग्धा मही चैत्रण धीमता ।

जो योघा नग्राम भूमि मे प्रपत्ता जय प्राप्त करने की कामना रत्नते हैं, उनके द्वारा भी मानवों का भादिकता पृषु ही नमस्कार करने वे योग्य होना है ॥ ।।। जो योधा राणभूमि में पहिने पृषु राजा का गुएए-गान करके जाया करता है वह फिर वहां घोर स्वरूप वाले मुगाम में क्षेत्र वाला होता हुण की ति प्राप्त करने वाला पर उनन्ता है ॥ ।। वैस्पों नी जूलि मे ममान्यित रहने वाले बैरयों के द्वारा भी वह राजींग जृति के वे वाला भीर महान् यश वाला पृषु हो नमन्तार करने के योग्य होना है ॥ १०॥ ये मव वस्त विशेष, दोहन करने वाले दोग्या गए। श्रीर पात तथा श्रीर नभी वस्तुएँ क्षम के भनुमार मैंने पह दो है ॥ ११॥ पहिने महान् भाषा वाले बहाजों ने दम पृथ्यों वा दोहन किया था। उन समय ग्रहा ने वाप को वस्तु वालाया था भीर दश वनमा के

तल में बीजों को हुद्दां था ॥१२॥ इसके परचाप् फिर पहिले स्वायम्भुव मन्व-स्तर में स्वायम्भुव को बत्स बनाकर ग्रीध्व के द्वारा इस ग्रही का दीहन किया गृया था ॥१२॥ स्वारोचिए मन्वन्तर में धीमान् चैत्र ने ग्रही का दीहन किया था। स्वारोजिय गृतु को बत्स बनाकर सस्यों का दोहन विया गया था ॥१४॥

उत्तमे उत्तमे नापि दुश्घा देवभुजेन तु ।

मनु वृत्योत्तम वत्त सर्वेमस्यानि घीमता । ११५
पुनश्च पश्चमे पृथ्वी तामसस्यान्तरे मनो ।
दुश्घेम लामस वस्स वृत्वा तु वसवन्युना । १६
चारित्णवस्य देवस्य सप्ताम वान्तरे मनो ।
दुश्घा मही पुराऐत वस्तक्रव्यारित्एाव प्रति । १६०
चाधुपेऽपि च सम्प्रामे तदा मन्वन्तरे पुन. ।
दुश्घा मही पुराऐत वस्त वृत्वा तु वाक्षुपम् । १६०
चाधुपेऽपि च सम्प्रामे तदा मन्वन्तरे पुन ।
देवमेन मही पुराऐत वस्त वृत्वा तु वाक्षुपम् । १६०
चाधुपेर्यानिक्तिति प्रामे वैवस्वते पुन ।
देवमेन मही दुश्घा यथा ते वीतित ममा ॥ १६०
एतं दुश्या पुरा पृथ्वी व्यतीतिध्यन्तरेषु वं ।
देवादिश्वमनुष्येश्व तथा भूतादिभिश्च या ॥ २०
एव सर्विष् विज्ञेषा ह्यतीतातायतिव्यह ।
देवा मन्वन्तरेष्टवस्य पृथ्वीस्तु भूरगुत प्रजा । १२१

उत्तम धीर धीमान धानुंसन देवभुव व द्वारा उत्तम मनु को यस समा कर धीमान ने समस्त सस्यों ना दोहन किया था ॥१४॥ फिर सामम मन्यत्वर से की कि भीववी मन्यत्वर या बलवन्यु के द्वारा यह पृथ्वी तामस मनु को सरम बनाकर दोहन की गई ॥१६॥ किर वारिष्णुव देव के मन्यत्वर प्राप्त होने पर पुराणु ने चारिष्णुव को सरम बनाकर इस पृथ्वी का दोहन किया था ।१७॥ किर चार्षुप मन्यत्वर के भावाने पर पुराणु के द्वारा ही चार्षुप को वत्स किया भावाने पर पुराणु के द्वारा ही चार्षुप को वत्स किया न र एक मही ना योहन किया गा ॥१६॥। किर चार्षुप मन्यत्वर के स्थान कर पह मही का योहन किया गया ॥१६॥। किर चार्षुप मन्यत्वर के स्थान हो जाने पर धन मही का योहन किया गया ॥१॥। हो जाने पर धन मही कर वार्ष्य मन्यत्वर के स्थान हो जाने पर धन वैद्यन सम्यत्वर के स्थान हो जाने पर धन वैद्यन सम्यत्वर के स्थान हो जाने पर धन वैद्यन सम्यत्वर के स्थान हो आने स्थान स

पा ।।१६।। पहिंन इन मबने द्वारा मन्वन्नरों के ब्यनीत हो जाने पर देव झादि-मानव धौर भूनादि के द्वारा यह भूमि दोहन की गई थी ।।२०।। इन प्रकार से भ्रतीत एव प्रनागत सभी मे मन्वन्तरों मे देवों को जान लेना चाहिए। भ्रव इस रागा प्रमु की प्रजा का श्रवस्त भाग लोग करे ।।२१॥

> प्रयोस्त् पुत्रौ विकान्ती जज्ञातेऽन्तिद्विपालिनौ । शिखण्डिनी हविद्वानमन्तर्द्धानाद्वचजायत ॥२२ हविद्धानात्पदाप्रेयी घिपणाऽजनयत्सुतान् । प्राचीनवहिष जुक गय कृष्ण प्रजाजिनी ॥२३ प्राचीनवर्हिभंगवान् महानासीत् प्रजापति । यलश्र तत्तपावीर्ये पृथिव्यामेकराडसी। प्राचीनाम् क्शास्तस्य तस्मात्प्राचीनवहाँ सौ ॥२४ समुद्रतनयायान्तु कृतदार स नै प्रभु । महत्तस्तमस पारे सवराधा प्रजापते । सवर्णाऽऽघत्त सामुद्री दश प्राचीनवहिष ॥२५ सर्वे प्रचेतसो नाम बनुर्नेदस्य पारगा । श्रप्रथग्धमंचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तप । दशवपंसहस्राणि समुद्रमलिलेशया ॥२६ तपञ्चरत्तु पृथिवी प्रचेत मु महीरुहा । अरक्ष्यमाणामावत्र वंभूवाय प्रजाक्षय ॥२७ प्रत्याहते तदा तस्मिश्चाक्षपम्यान्तरे मनोः। नाशवन् मास्तो वातु वृत खममवद्द्मी । दशवपंसहस्याणि न शेक्स्चेष्टित् प्रजा ॥२=

दूमु राजा के दो विकास बुग उत्पन्न हुए थे जीवि धार्मादियानी थे। रिागिएडनी हिवर्षीन धाराद्वीन स उत्तर्भ हुए। ॥२२॥ हिवर्षान से पद्भाग्नेथी पिपएगा ने पुत्री वो जन्म दिया था। जिनके नाम प्राचीन वहि-पुत्र-जप-इप्पा-पज भीर अजिन थे ॥२३॥ प्राचीन वहि सगवान् महान् प्रजापनि थे। सह वन-शुन-तप शीर वीथें से प्रविवी स एक्पट् थे। प्राचीनाग्र कुसा उसके थे इसीने यह प्राचीन विहि नाम वाला हुमा था ॥२४॥ वह प्रमृ समुद्र तनया मे इसदार हुमा पा प्रयान् समुद्र तनया नो अपनी दारा बनाया था। प्रहान् तम के पार म प्रजापित स गनया में दा सामुद्री प्राचीन विहिषों वो सवसी ने धारण विश्वा या ॥२४॥ वे सब प्रमुद्धे के पारगामी प्रचेतस थे। प्रमुपक् पर्म म माचरस गरी कोने उत्तर वहा सहस वर्ष तक महान् नप्पचका ही भी की कि समूत के जल म कावन वरने वाल ये ॥२६॥ प्रचेतामी के सनप्वया पर्वती में बोने । इसने अनन्तर प्रजासय हो गया ॥ ।। ए। अचे समय वाहपु मन्वन्तर के प्रत्याहन हो जाने पर मारत बहुन न पर सहस प्रोच समय वाहपु मन्वन्तर के प्रत्याहन हो जाने पर मारत बहुन न पर सहस प्रोच से सावादा मानृत होगया था। एका सहस वर्ष तन प्रजा हुस भी चेटा न वर सहसे थी। ।१६॥

तदुपश्रुत्य तपसा सर्वे युक्ता प्रचेतस । मुलेम्यो वायुमग्निञ्च समुजुर्ज्ञातमन्यव ॥२९ उन्मूलानथ तान् वृक्षान् ग्रस्ता वायुरङ्गीपवत् ।

तानिनरदहद्वार एवमासीद्र मुश्य । १३० द्र मश्यमधो बुद्ध्या किञ्च च्छिपेषु शाखिषु । उपमन्मान्नवीदतात् राजा सीम. अचेतसः ॥३१ द्रष्ट्रा प्रयोजन सर्व लाग्यस्तानगरस्मात् । थापरस्यजन राजा सर्व राचीनविद्ध्य ॥३२ वृक्षा किर्या जनिष्यस्ति बाम्येतामिन्नसर्तते । रत्यभूता तु कन्येय वृक्षास्मा वर्ग्यामति ॥३३ भविष्य जानता हा या मया आर्मार्वविद्धिता । भारिया नाम नाम्येया वृक्षारेव विनिमिता । भार्या भवतु वो ह्य या सोमा मार्मविविद्धिता ॥३४ पुरमाक तजनारिद्ध न मम लाद्धन ते तेजसः । अस्यामुत्यस्यते विद्धान् दक्षो नाम प्रजापति ॥३५ वर्ष्यामुत्यस्यते विद्धान् दक्षो नाम प्रजापति ॥३५ वर्ष्या ते युग्न गण्यत प्रयोगाने यह गुनवर क्रोधित होते हुए मुखे से यानु सौर प्राप्त हा इल्लिंजन विद्या वा ॥२६॥ वातु ने उन समस्त वृक्षो से यानु सौर प्राप्त हा इल्लिंजन विद्या वा ॥२६॥ वातु ने उन समस्त वृक्षो

को उन्मूलित कर मुखा दिया था धौर अगिन ने उनको दग्च कर दिया था। इस प्रकार से घोर हुमो का क्षय हुआ या।। इशा कुछ सालियों के दोप रह जाने पर हुमों के क्षय को जानकर प्रचेतल सीम राजा उनके पास आकर उनसे फहने लगा।। देशा कोक सन्तान वे वारण से समस्त प्रयोजन जानकर प्राचीन वहिंद राजा लोग कोण को छोड थो।। देशा किसिन में कुछ उत्तरम होगे। अगिन धौर वाजु साग्य हो जावे। रत्नभूता यह कन्या वृक्षों की वर विश्वानी है।। देशा मित्र प्रयान प्राचे माने वाले वाले मैंने गौमों से विविद्धित की है। नाम से यह मारिया नाम वाली है और यह वृक्षों के द्वारा ही विनिन्मित हुई है। यह सोम के गर्य से विविद्धात की प्राची मेंने होंगे। अगिन सुके सो से से विविद्धात की साथ ते अपी होंगे।। इशा आपके आये ते से भीर आये से विविद्धात की स्वर्धात की से सी साथ ते असे से विविद्धात की साथ ते असे सी साथ ते असे सी साथ ते से सी साथ से से विविद्धात हुई आपकी भाषी होंगे।। इशा आपके आये ते से भीर आये से विविद्धात हुई आपकी आर्था होंगे।। इशा अपापकी साथ ते असे सी भीर आये से विविद्धात हुई आपकी आर्था होंगे।

स इमा दग्धभूयिष्ठा यूट्मत्ते जोमयेन वै । भ्रांग्ननाग्निसमो भूयः प्रजा सबद्ध यिप्यति ॥३६ ततः सोमस्य वचनाः अगृहस्ते प्रचेतस । सहत्य कोप वृक्षेभ्य परनी धर्मेण मारिपाम् ॥३७ मारिपाया ततस्ते व मनमा गर्भमादधः। दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिपाया प्रजापति ।।३८ दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्याशेन वीर्यवान् । घ्रमुजन्मानसानादी प्रजा दक्षोऽय मैथूनातु ॥३६ श्रचराश्च चराश्चीव द्विपदोऽय चतुष्पदान् । विसृज्य मनसा दक्ष पश्चादमृजत स्थियः ॥४० ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । कालस्य नयने युक्ताः सप्तविशतिमिन्दवे ॥४१ एम्यो दत्त्वा ततोऽन्या वं चतन्त्रोऽरिष्टनेमिने । द्वे चैव बाहुपुत्राय द्वे चैवाङ्गिरमे तथा। वन्यामेका कृषाश्वाय तेम्योऽपत्य निवोधत ॥४२ शापके तेजोमय श्राप्त से दग्य भूविष्टा इनको वह श्राप्त सम होकर फिर प्रजा का सम्बद्ध न बरेगा 11३६11 इसने परवात् सोम के वचन से उन प्रवेत्याभो ने वृद्धों से बोप का सहार बरके पर्म से मारिया वो पत्नी रव में ग्रहण विया था 11३६11 इसने प्रनत्त उन्होंने मारिया में मन से गर्म धारण बरामा था। दरा प्रवेताओं से मारिया में प्रजापति महान् तेज बाला सोम के प्रार्थ से धारेवात् दरा उत्पन्न हुमा था। ब्रावि म मानन प्रजासो वर मुजन किया था इसके अनत्तर दरा ने मेंचुन से सुजन किया 11३६-१६11 दरा ने चर-मचर-द्विष्ट मोर चतुष्पदो वा मन संविद्यंत एस से सुजन करके पीछे तिस्यों वा मुजन किया था प्रभाव का भी सिक्षों का में लिए दी-प्रवास को तेल्द और काल ने नवन संयुक्त सत्तार्थ प्रम के लिए दी-प्रवास को तेल्द की काल ने नवन से युक्त सत्तार्थ इन्तु के लिए दी भी 11४१1 इसनी देवर किर सन्य वार प्रविद्यों ने दी-दे वाह पुत्र ने लिए-दो माजिएस के लिये की एक कन्या हु ग्राव्य ने निर्म दी। प्रय उनते जो सत्ताति हुई उसे भी साम लोग मली-भाति समक लो। 1४१।

प्रस्तर चाक्षुपस्यात्र मनो पहन्तु हीयते ।
मनोर्बेयस्वतस्यापि सप्तमस्य प्रजापते ॥४३
तासु देवा. सना गावो नागा वितिजदानवर ।
गन्धवर्णसरसञ्च व जिल्लेर्डम्याञ्च जातवरः ॥४४
तत प्रभृति लोगेऽस्मनु ज्ञा मेथुनसम्भवा ।
मह्मत्याद्वानात्म्यतिन्तृत्र्या मृद्धिरुच्यते ॥४५
देवाना दानवानाञ्च देवपीणाञ्च ते सुभ ।
सम्भवः गथितः पूर्व दशस्य च महात्मन ॥४६
प्राणात्म्रजापतेर्जन्म दक्षस्य व पित त्वया ।
गय प्राचेतसत्यच पुनर्ते भे महात्माः ॥४७
एतनः समय स्त व्यार्यातु त्यमिहाईसि ।
स च शहित्म् सामस्य गय स्वयुरताङ्गतः ॥४८
उत्पतिम् निगयम् नितय मृत्यु सस्तमाः ।
यपयान्य न मृद्धान्ति विद्यावन्तम्न ये नराः ॥४६
पर्तं पर पास्तुव मनु ना स्वर्वी मन्तर होसमान होता है। प्रजापति

युगे युगे भवन्यते सर्वे दक्षादयो द्विजा ।
पुनम्र्वं निरुध्यन्ते विद्वास्तर न मुद्याति ॥५०
व्यष्ट्य नानिष्ट्यमप्येषा पूर्व नासीद्द्विजोत्तमा ।
तप एव गरीयाञ्मूत प्रभावश्चे व नारराम् ॥५१
इमा विसृष्टि यो वेद चासुपस्य चराचरम् ।
प्रजानामापुरत्तीर्णं स्वगंनोके महीयते ॥५२
एप सर्गं समास्यातभ्रासुपस्य समा सत ।
इत्येते पङ्चिसर्गा हि झान्ता मन्यन्तरग्नम् ॥५३
एते सर्गा ययाप्रज प्रोक्ता व द्विजसत्तमा ।
वीवस्वतिसर्गेरा नेपा ज्ञा यस्तु विस्तर ॥५४
अनन्ता नातिरिक्ताश्च सर्वे सर्गा विवस्वत. ।
ध्रारोग्यापुष्प्रमारोन प्रमंत कामतोष्यंतः ।
एतानेव गुरागनित यः पठत्यनमुयक ॥५५

वैयस्वतस्य वश्यामि साम्प्रतस्य महात्मनः । समासाद्व्यासत सर्वं बुवतो मे निबोधत ॥५६

## प्रकरण ४६-वैवस्वत-सर्ग वर्णन

सप्तमे त्वथं पर्याये मनोर्वेयस्वतस्य ह । भारोचात्त्वस्यपाद देवा जिन्नरे परमर्पमः ॥१ भादित्या वसयो नदा साच्या विश्वे मस्द्गर्गा । भृगवोऽज्ञिण्मश्चे च हाष्टी देवगर्गा स्मृताः॥२ आदित्या मस्तो रद्वा विश्वेया चर्यपात्मजाः॥ साम्याश्च वसवो विश्वे पर्मपुत्रास्त्रयो गणाः॥३ भूगोत्तु भागंवो देवो हाङ्गिरोऽङ्गिरस सुत. । वैवस्वतेश्तरे हास्मिन् नित्यं ते छन्दजा. सुराः ॥४ एय सर्गस्तु मारीचो विज्ञ यः साम्प्रतः शुग्नः । तेजस्वी साम्प्रतस्तेपाभिन्द्रो नाम्ना महावज ॥५ अतीतानागता ये च वर्रान्ते ये च साम्प्रतम् । सर्वे मन्वन्द्रास्तु विज्ञे यास्तुर्यज्ञासाः ॥६ भूतभव्यभवसाय सहस्राक्षः पुरस्दर । म्यावन्त्रश्च ते सर्वे श्रृङ्गिणो वच्यपाणयः। सर्वे कतुरातेनेष्ट पृथक् शतमुर्णेन तु ॥७

श्री मूनजो ने बहा--इसके अनन्तर धैवस्वत मनु के सप्तम पर्योप में मारीच से करवप से देव भीर परमधिगण उत्पन्न हुए ॥१॥ भारित्य-चसुगण-इह-साय्य-विवने-मरुद्वरण-भृगु-मिझ्न्रिस ये भाठ देवगण कहे गये हैं ॥२॥ भारित्य-मरुत भीर रह ये कदवप के पुत्र जानने चाहिए । साध्य-वसुगण-विद्ये से तीन गण पर्यं के पुत्र हैं ॥३॥ भृगु का भाग्व वेव पुत्र है भीर प्रिञ्ज्तर स मिझ्त पुत्र हु छा । इस वैवस्वत अन्तर में नित्य खन्दज सुर हैं ॥४॥ यह मारीच सगं जानना चाहिए जो कि साध्यत भीर नाम से महावत इन्द्र हैं ॥४॥ यह मारीच सगं जानना चाहिए जो कि साध्यत भीर नाम से महावत इन्द्र हैं ॥४॥ जो प्रतीत भीर कागान है और जो इस समय में वर्तमान है वी सव मन्तर्योर द्वृत्य लक्षण वाले ही जानने चाहिए ॥६॥ भूत भव्य भीर भवत् के सहसास-पुत्र-वर्ष और मयदन्त वे सव श्रृञ्जी-वच्छ पाणि हैं । सबो के द्वारा सतन्त्र से यजन किया गया है जो कि पूवन् दात गुण से युक्त हैं ॥॥॥

त्र लोक्ये यानि सत्त्वानि गतिमन्त्यवलानि च । स्रभिभूपावतिष्ठन्ते धर्मार्डः कार्एएरिष ॥= तेजसा तपसा बुद्धचा वलश्रुतपराक्रमैः । भूतमव्यभवन्नाया यथा ते प्रभविष्णवः । एतत्मव प्रवक्ष्यामि बृवती मे निवोधत । ६ मृत भन्य भवित्य तत् लोकत्य हिर्ण ।
मृत्रीकोऽय रमृतो स्मिरतिरक्ष गुव स्मृतम् ।
भव्य स्मृत विश हा तत्तेया वध्यामि साधनम् ॥१०
ध्यायतः पुत्रकामेन बहारणार्थ विभाषितम् ।
भूरिति व्याह्त पूर्व मूलोंकोऽयमभूत्तदाः ॥११
भूतताया स्मृतो धातुस्तपाऽमी लोववर्षाते ।
भूतत्वाइरोनत्वाव मृत्रोंकोऽयमभूत्ततः ।
मताऽय प्रथमो लोको सूतत्वादमृहिलै स्मृत ॥१२
मृतेऽस्मिन् भयदित्युक्त हितीय बहारण। पुनः ।
भवतपुत्वचानिन वालवाब्योऽयमुख्यते ॥१३
भवतासुनुवलांची निरुक्तकींमिण्यते ।
मन्तरिक्ष भुवस्तस्माहितीयो लोक उच्यते ।१४

भेशीनव में जी तरण गतिनात् भीर भवता हैं जतरा अधिमान करके घ्रविधित होते हैं। धर्मां नारणों से-तेज से-तपसे बुदिसे भीर कल-भूत भीर पराक्रम से भूत-भव्य और भवताच होते हैं वे उसी प्रनार से प्रभविष्णु भी हैं। यह सब मैं बदलाऊँ गां बोसने वाले पुभमें भाग भीग सब जातवारी गर सो।।।।।। भूत क्या और भीवत वह दिओं में द हारा जोर म्या पह भूति भूजींग वहा गया है और अतरिक्ष बुवजीक इस नाम से बहा गया है भूत भूजींग वहा गया है हिंद बुवजीक इस नाम से बहा गया है। भूत्रम सह दिव कहा गया है वह उनके सामन बता अंगा ।११०।। पुत्र में फामना बाल प्रमान नरते हुए ब्रह्मा ने सबसे आवे "भू" यह बीला था तबसे ही यह भूतींग हो गया था।।११॥ "भू यह पातु सस्ता प्रमं में कहा गया है तथा यह लोन दरान में भूत्रस्य और दर्भनतत्व होने के बारण में तभी से यह भूतींग हुम था। इसीलये यह प्रयस लोक मृत्तव होने से दिजो के द्वारा मू नहा गया है। इस भूत्म में ब्रह्मा ने हारा पुत्र दिव्या वाला है।१२।१३॥ मनत रस उपस्थानान के द्वारा यह नात चार बहा जाला है।१२।१३॥ मनत हीने से निरुक्त के आलाभा के द्वारा भूतनोग वहा आता है। ग्रन्तिरस प्रव जाता के स्वर्तिय है। सन्तिरस यह दिवीय सोन नहा जाता है।१४॥

उत्पन्ने तु भुवलंकि तृतीमं ब्रह्मणा पुनः।
भव्येति व्याहृतं यसमाद्भाव्यो लोकस्तदाऽभवत् ॥१५
यनागते भव्य इति शब्द एय विभाव्यते।
तस्माद्भम्यो ह्यमौ लोको नामतस्यु दिवां स्मृतम् ॥१६
स्विरायुक्तं गृतीयोऽन्यो भाम्यो लोकस्तदाभवत्।
भाव्य इत्येप षातुर्वे भाव्ये काले विभाव्यते ॥१७
भूरितीयं स्मृता भूमिरन्तरिक्षं सुवं स्मृतम् ॥१६
भूरितीयं स्मृता भूमिरन्तरिक्षं सुवं स्मृतम् ।
दिव स्मृत तथा भाव्य शैलोक्यमयेप मगृहः ॥१८
शैलोक्यमुक्तं व्याहुर्गोअभवन्।
नाथ इत्येप षातुर्वे षातुर्वे पालने स्मृतः ॥१६
समाद् भूतस्य लोकस्य भव्यस्य मवतस्तदा।
लोकश्यस्य नाथास्ते तस्मादिन्द्रा द्विजे स्मृताः ॥२०
प्रधानमूता देवन्द्रा गुर्णभूतास्तयेव च ।
मन्वन्तरेषु ये देवा यज्ञभाजो भवन्ति हि ॥२१

मुवलींक के उत्पन्न होने पर बहुता में फिर नृतीय मी मध्य ऐसा नहा जिस कारण से तब वह अव्य लोग हो गया था ॥११॥ अनागत में अध्य यह घाट विभाजिन होता है। इममें यह लोक जव्य नाम से नहा गया है ॥१६॥ इस. यह नहा गया है तब बच्च नृतीय आव्यलोक हुया था। आव्य यह धातु भाव्य मान में विभाजित होता है ॥१७॥ यह भूमि भू इस नाम से नहीं गई है—मत्यिका भूव इस नाम से नहां गया भीर आव्य दिव इस नाम से नहां गया भीर—पही मैंनोक्य का सम्रह होना है ॥१६॥ मैंनोक्य से युक्त व्याहानों से भूमुंव स्व "तीन व्याहनियों हो गई हैं। 'नाय'—इस नाम से एक घातु हैं पह चातु के तान रमने वानों के द्वारा पालन वर्ष में नहीं गई है ॥१६॥ जिम से भृत-भव्य और भवत नोक के उस ममय में तीन तीक के वे जो नाम से दिशों के हारा घं इन्द्र नहें गये हैं। २०॥ प्रमान भून देवेन्द्र ता गुएएभून मन्वन्तरों में जो देव हैं वे यह के आतम्राहों होने हैं ॥२१॥

यक्षमत्व्यवस्थाति पिवाचोरमदानवाः ।
महिमानः समृता छोते देवेन्द्रासान्तु सर्वेश ॥२२
देवेन्द्रा सुरवो नाथा राजानः पितरो हि ते ।
रक्षम्तीमा प्रजाः सर्वा वामस्ति सुरोत्तमा ॥२३
इत्येतत्वक्षस्य प्रोक्त देवेन्द्रास्या समासतः ।
समर्योन् सम्प्रवध्यामि साम्प्रन्त ये दिवि स्थिताः ॥२४
माधिजः कौशिको घोमान् विद्यानिको महातपा ।
सागवा जमदिन्द्र्य ऊरपुल प्रतापवान् ॥२४
बृहस्यतिसुतक्षापि भारदाजो महातपा ।
सौतय्यो गौतमो विद्यान्वस्रद्रान्नाम घोमिक ॥२६
स्वामम्भुकोश्विभोगवान् बह्यकोशद्रात्र पञ्चम ।
पष्टो वासिष्ठपुत्रस्तु वश्रुमान् कोनविद्युतः ॥२७
वस्तार वाद्यपन्नव सन्तित साधुसम्मता ।
एते समय्य सिद्धा वर्त्तन्ते साम्प्रतेन्तरे ॥२८

यक्ष-गध्य-राह्मस-पिशाय-उरग-रामव-य स्वे हा के सब घोर से महिमाएँ वही गई है । १२।। हे सुरोत्तमों । देवेन्द्र-पुर-नाप-राजा-पितर वे सभी यहाँ वर धम से प्रजा की रक्षा किया वरते हैं । १३।। यह देवेन्द्रों का कक्षाण सभे से बतात दिया है। धम सक्षियों के विषय में बतात है जो निं हम समय दिनि म स्थित रहते हैं । १४।। गाधि से चत्यत होन बाले, कौसित धौर पीमान महान् तपस्वी विश्वामिन-भागीन जमसीन प्रताय बाला उर का पुत-बृहस्पति मा पुत्र महान् तपस्वी भारहाज-धौतिष्य गीतम जो कि वहा पुत्र-बृहस्पति मा पुत्र महान् तपस्वी भारहाज-धौतिष्य गीतम जो कि वहा मा सा प्रताय परवात्र माम वाला पर धारिक है-सावस्पुत्र भगवान् प्रति तो में परम विश्वत है-क्रमार वास्यय म माधुओं के हारा सहमत मात प्रहारिवृत्द है। ये वर्गमन हम धन्तर म सिद्ध हुए सहिष् होने हैं । १९५॥२६।।२७॥२=।

इक्ष्यामुखंब नाभागो घृष्ट शर्यातिरेव च । नरिष्यन्तश्च सिरयातो नाभ उद्दिष्ट एव च ॥२६ करुश्च पृषद्मश्च वसुमान्तवमः स्मृतः ।
मार्गेवस्तस्यते दश पुत्राः प्रकीत्तिताः ।
कीर्त्तिता व मया ह्यं ते सप्तमञ्चेतदन्तरम् ॥३०
इत्येप थै मया पादो दितीयः कथितो दिजाः ।
विस्तरेसानुपूर्व्या च भूषः कि वस्त्रीयम्बद्धम् ॥३१
इश्वाकु-नाभाग-वृष्ट-श्वापीत-वरिव्यत्त-विस्यात श्वीर उद्दिष्ट नाभपृषद्म भौर नवम वसुमान् ये इस वैक्स्त मनु के दस पुत्र कहे गये हैं। मैंने
इतको भीत्तित कर दिया है भौर यह सप्तम धन्तर है। ह दिअगस्य । यह मैंने
दितीय पाद कहा है। शब भाग लोग ही मुक्ते बतलाहये पुतः विस्तार से तथा
भानुपूर्वी से मैं क्या वस्तुन कहाँ ॥२६॥३०॥१॥

## ।। प्रकर्ण ४७--प्रजावति वंशातु कीर्तन ।।

श्रुक्वा पादं द्वितीयत्तु क्रान्त सूतेन धामता । 
स्तस्तृतीय पत्रच्छ पाद वे शाशपायनः ॥१
पाद क्रान्तो द्वितीयोऽयमनुषङ्गेण यस्त्वया ।
तृतीय विस्तरात्पाद सोपोद्धात प्रकीत्तंय ।
प्वमुक्तोऽत्रवीत्मृतः प्रहृष्टोनान्तरात्मना ॥२
कीत्तं पिष्ये तृतीयच्च सोपोद्धातं सविस्तरम् ।
पादं समुद्याद्विप्रा यदतो मे निवोधत ॥३
मनोववन्यतत्यम साम्प्रतस्य महारमन ।
विस्तरिणानुपूर्व्यां च निवर्गं श्रृणुत द्विजा ॥४
चतुर्युंगैक्समत्या सद्धुःचात पूर्वमेव तु ।
सह देवनग्णैन्नवं क्रिया स्थापित्तानी सह ॥४
पितृगुन्यवं वस्त्रीक्ष्र रक्षोभूतगणिस्त्वा ।
मानुर्यः पर्श्वाभव पित्तिमः स्यावरेः सह ॥६

मन्तारिक भविष्यान्तमाध्यानैर्वहविस्तरम् । दक्ष्ये वैदम्बत सर्गं नमन्कृत्य विवस्वते ॥७

श्चित्रों ने नहा—बुडिमान् सन् के द्वारा नहें हुए दिनीय पाद को मुन कर शासपान ने तृनीय पाद पूछा था।। शास न को यह पाद सनुगह के भाष बनना दिया है धव इनका नीखरा पाद भी विस्तार के धीर उपोडान के भाष प्रकीतन करिये । इस प्रकार से कहे गये चुन को ने प्रहष्ट धानशास्त्रा से कहा ।। शा भी मुन्जी ने नहा—हे विशो । में सब तीनरा पाद उपोडान भीर दिस्तार के ताम उदय से ही बनाक गा धाप लीग कहन वाले मुमने भत्ती-भीति समक लेवे ।। शा है जिनो । साम्यन क्यांन् वर्तमान महारधा वैवस्तत सनु का यह निर्माण विस्तार और सानुपूर्वों के साम साम लोग अवरा कर तेवे ।। ४।।

मैंते पहिले ही चतुर्युंग की एक सप्तित सर्योष्ट्र इन्हलर साया की यी जो कि देवनएरी-व्हृपियों और दानवों के साथ ही कही गई यी साश दिगर-गायबं और प्रधों के साथ-नथा राक्षल और जूनगढ़ी के साय-मानुत्र भीर पशुषा के साथ और प्रशीपण तथा स्थावरों के साथ है। इस धाररानों से बहुत् विस्तार बाता भविद्यान मध्यानर की विवस्तान को नमस्तर करने वैदस्तत सर्ग को बत्तरार्जना 1001

प्रावः सम्बन्नरेऽनीता सर्गा प्रावतं नाश्च ये।
स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्व मनासन् ये महर्पय ।
बास् प्रस्थान्तरेऽनीते प्राप्ते वैवस्वते पुन ॥=
बक्तस्य च महर्पयाम् प्रश्नावाम् ।
स्वायम्भुवेऽन्तर्यामीत् प्रादुर्भावो महारमनाम् ।
सूर्य समर्पयन्ते च व्यक्ताः सम् मानवा ।
पुत्रत्वे गिर्मात्मार्थं स्वयमेष स्वयम्भुवा ॥१०
प्रजाननानृष्ट्यस्नान्तर्यवाद्भिम्हारम् ।
पुन प्रवतिन सर्गे यमापूर्व यमाक्षमम् ॥११
तेषा प्रचृति वस्यामि विगुद्धज्ञानर्मस्याम् ।
समामक्यासयोगास्या यथाव्यसुपूर्ववा ॥१२

येपामन्वयसम्भूतैर्लोकोऽय सचराचर । पुन स पूरित सर्गो ग्रह नक्षत्रमण्डित ॥१३ एतच्छुत्वा वचस्तस्य मुनीना सञ्चयोऽमवत् । ततस्त सञ्चयाविष्टा सूत सञ्चयनिश्चये । सत्कृत्य परिपप्रच्छुमु नय शसितन्नता ॥१४

क्षाप्त भग्नसर में जो सर्ग व्यत्ति हो गये ग्रीर जो प्रावर्तन ये वे भी सव मतीत हो चुके थे। स्वायम्भव भन्नर में पहिले जो सान महाँपगण थे पाशुप के ग्रन्तर वे ग्रातीत होने पर फिर वैवस्वत वे ग्राप्त होने पर महर्द्वर के साप से दक्षवा तथा महान् भीज याले व्हांपयो ना भीर महान् व्यास्ता वाले प्रश्ना के प्राप्त का प्राप्त मान्य सार्वा पात सार्वा प्राप्त सार्व मान्य सार्वा का प्राप्त का प्राप्त मान्य सार्वा का प्राप्त का प्राप्त मान्य सार्वा का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का करने वाले उत्पत्त हुए उन महास्त्राचों के द्वारा यह सर्ग पूर्व की भीति कमानुभार प्रवित्तत हो गया था।।११॥ विद्युद्ध ज्ञान भीर क्षेत्र को भीति कमानुभार प्रवित्तत हो गया था।।११॥ विद्युद्ध ज्ञान भीर क्षेत्र को भीति कमानुभार प्रवित्तत हो गया था।।११॥ विद्युद्ध ज्ञान भीर क्षेत्र का भीति कमानुभार प्रवित्त हो गया था।।११॥ विद्युद्ध वाला प्राप्त का स्त्र का प्राप्त का स्त्र प्राप्त का प्राप्त का स्त्र वाला के द्वारा यह स्वयाच सार्व का प्राप्त का स्वर करने प्राप्त का निवचय करन में द्वित्व का सत्वर करने प्राप्त वा ।।१४॥

क्यं सप्तपंय पुर्व्वात्त्या सम मानसा ।
पुत्रत्वे कित्तितार्द्धां व तम्रा निगद सत्तम ।
स्तोक्रवीन्महातेजा सूत पीराणिक सुमम् ॥१५
प्य सप्तपंय सिद्धा ये वे स्वायम्भुवेज्तरे ।
मन्वन्तर समासाद पुनर्वेष्यत किल ॥१६
भयाभिशापात्सविद्धा हाम्राप्ताय्त्त तदा तप ।
उपपत्र जने लोने सन्द्रागामिनस्तु ते ॥१७

उन्तु सर्वे ततीऽन्योग्य जनतीके महर्षय ।
उन्तुरेव महाभागा वास्त्ती वितते जनती ॥१८
सर्वे वय प्रमूयामश्राद्यस्यान्तरे मनो ।
पितामहात्मजा सर्वे तत थेयो भविष्यति ॥१८
स्वायम्भुवेऽन्तरे त्राप्ता सप्तार्थ ते भवेन तु ।
जितरे हो पुनस्ते ह जनतोकाहिल गता ॥२०
देवस्य महतो यज्ञे वास्त्री विश्वतत्तुम् ।
अहार्यो जुह्नत सुक्रमम्नौ पूर्व प्रजेप्त्वा ।
अहार्यो जितरे पूर्व हितीयमिति न युत्म ॥२१

श्वियो ने कहा—है श्रेष्ठनम । पहिले समुत्यल सप्तिप्पण कैसे सात मानस युन्तल से कल्पित हुए ? यह हम बनलाइये। इसके परचार महान तेज-वाले पीरिणिक सुननी ने सुभ बनन बोले ॥१४॥ महापितण कैसे सिद्ध हुए जो स्मापम्य मानस्य के म बनतर में आसकर जोनि वैनरबत नाम बाला था मर के प्रशिक्षाण न सिद्ध होनर उन्होंने उस समय में तम की प्रशास नहीं दिया था। एक्वार फागमों वे कमलोक से वयन्त के ॥१६॥१७॥ तब कनलोक से मद महितनीम प्रायम से एक-दूबरे में बोल और वितत बारण क्युं से महिभाग बोले ॥१८॥ हम सब वाखुप मनु वे धन्तर में प्रमुपमान होते हैं। कर पितामह के प्राप्त के प्राप्त की प्रशास हम से हम पितामह के प्राप्त का प्रशास हम से हम पितामह के प्राप्त का प्रशास हम से हम से हम से प्रशास हम से सात के सिद्ध वे वितत ने प्राप्त का प्राप्त के प्रशास हम समय से सात के सिद्ध वे वितत ने प्राप्त का प्राप्त का साम प्रशास हम सर से सात के सिद्ध वे वितत ने प्राप्त का प्राप्त का साम स्वाप्त के प्रशास का स्वाप्त के प्रशास का प्रशास का स्वाप्त के प्रशास का स्वाप्त के प्रशास का स्वाप्त के प्रशास का स्वाप्त के स्वप्त का स्वाप्त के स्वप्त का स्वप्त के स्वप्त के स्वप्त का सह स्वप्त से पहले सोल सह स्वप्त से सिद्ध के प्रशास कर से हम हम स्वप्त से पहले से मान के सिद्ध के स्वप्ति साम कर हम से स्था स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त का स्वप्त से से हम सिद्ध के स्वप्ति से पहले से सिद्ध हम सिद्ध के स्वप्ति से सिद्ध हम सिद्ध के स्वप्त स्वप्त का स्वप्त का सिद्ध के स्वप्ति से सिद्ध के स्वप्ति से सिद्ध से सिद्ध हम सिद्ध के सिद्ध हो । सिद्ध सिद्ध से सिद्ध के सिद्ध सिद्ध सिद्ध सिद्ध से सिद्ध सिद्ध

भृगुरिङ्गिरा मरीचि पुनस्त्य-पुताई वर्तु । अत्रिश्चैय वसिष्ठश्च प्रद्यौते द्रह्माग् सुता ॥२२ तथास्य वितते यज्ञे देवाः सर्वे समागता । यज्ञाङ्गानि च सर्वाशिग वपट्नारश्च मृतिमान् ॥२३ मृतिमन्ति च सामानि यज्ञ्ञाय च सहस्रद्यः । ऋग्वेदश्चाभवत्तव पदकमिवभूपितः ॥२४
यजुर्वेदश्च वृताद्ध्य ग्रोद्धारवदनोज्ज्वतः ।
स्यितो यज्ञायंसपृत्तभूत्तन्नाद्धाणमन्त्रवान् ॥२५
सामवेदश्च वृत्ताद्ध्य सर्वगेयपुर.सरः ।
विश्वावस्वादिभिः साद्धः गन्धवः सम्भृतोऽभवत् ॥२६
म्रह्म वेदस्तथा घोरेः कृत्याविधिमिरन्वितः ।
प्रस्यिद्वरस्योगेश्च द्विज्ञरीर्रावरोऽभवत् ॥२७
सक्षणात्ति स्वराः स्तोभा निक्तस्वरभक्तयः ।
ध्राश्रयस्तु वपट्कारो निम्नद्दमम्हाविष ॥२८

भूगु-प्राङ्गिरा-परीचि-पुलस्त्य-पुलह्-क्रानु-श्राङ्ग श्रीर दिसिष्ठ ये झाठ श्रहा के पुत्र है।।२१।। उसी प्रकार से यज के वित्तत होने पर क्षमस्त देवगण्य सही मात्रे थे। समस्त यज के शङ्क और प्रक्तिमात् सपट्कार-प्रक्तिमान् साम-सहलो यजु भीर पद-क्रम झादि से विश्रूपित क्ष्क्क्तेद वही पर या ।।२१।।२४।। पृत्त से आद्भ और भाद्भा के सुत्र से उज्जवन यजुर्वेद यज के प्रयं से सपृक्त स्ताराण और मन्त्रो बालो वही पर स्थित है।।२४॥ समन्त माने के योग्यो में भ्रमणी पृत्त से आद्ध सामवेद विश्ववानस्वादि के साय गण्यों के द्वारा सम्भृत या।।२६॥ सहावेद घोरक्रमा विधियों से युक्त और अत्यिद्धारस योगों के द्वारा देशे सारी एवं किर वाला या।।२७॥ सक्षण स्वर हैं, स्तीम निवस्त स्वर और मित्र है। भ्राष्ट्रय वपट्कार है और निवह तथा प्रमृत भी हैं।।१६॥

दीप्ता दीप्तिरिलादेवी दिश प्रदिश्वगीस्वरा । देवकन्याश्र पत्यश्र तथा मातर एव च ॥२६ श्रामु, सर्वत एवंते देवस्य यजनो मुखे । भूतिमन्तः स्वरूपस्य वज्रुर्गेत. ॥३० स्वयम्भुवस्तु सा दृष्ट्वा तेतः समपतद्भुवि । स्वप्तिमन्ता स्वरूपस्य विधानाम् न स्वय ॥३१ स्वयम्भुवस्तु सा दृष्ट्वा जुद्दाव स्वयम्भुवस्तु स्वयम्भुवस्य विधानाम् न स्वयम्भुवस्य विधानाम् न स्वयम्भुवस्य व । स्वयम्भुवस्य व । स्वयम्भुवस्य व । साज्यवज्रुहुवाञ्चकं मन्यवम् पितामहः ॥३२

ततः न जनयामास भूतप्राम् प्रजापतिः । तस्यार्वाक् तेजसन्तस्य यज्ञं लोनेषु तैजसम् । तमनाभावव्याप्यत्व तथा सस्य तथा रजः ॥३३ समुगान्तज्यमा नित्यमान्तारो तमस्य स्थितम् । तमसस्तेजसत्याञ्च सर्वभूतानि जित्रते ॥३४ चन्नानिम्मकायन्त नान्त पृत्रास्तु नर्मजाः । श्राण्यस्यात्यामुपादायं स्वतृकः हेत्वाञ्च ह ॥३४

दोसा दोसि, इलाहेबी, दिला धीर प्रदित्तमी स्वर-देवकचा-मिल्ल्यो तमा मानाएँ-पानु दरना के वयु को धारण करने वासे जनन करने हुए देव के मध्येम में नव भीर में कर क्षार में स्वर्ण्यार मूलियान थे ॥२१॥३०॥ उनकी देवकर स्वपन्न का रेनन् भूमि पर गिर गया। धीर भावभूग बढ़ापि के विधान से कोई सराम नहीं है ॥३१॥ सूत्र से परियहण करके खूबो से करने हवन किया या। मितामह न वृत को मानि भावन्य हवन किया था। ३२॥ इसके पश्चात् उस प्रजापि में मृत्याम को उत्पन्न किया था। उसके पूर्व उसके यस से तीजने भोरो में देवमा नमामाव व्याप्यत सरव सार व को उराम किया था। समुत्त तेजमें नित्य आकार में तमन स्थित है। तम से योर तेजसव्ह होने से समस्त प्राणी उत्पन्न हुए ॥३४॥ जन समय के उत्पन्न को व्यवस्त हुए ॥३४॥ जन समय के उत्पन्न करने वृत्र उत्पन्न हुए पे धान्य की स्थानी में सकर धर्म गृह का हवन किया था। ॥३॥।

गुके हुते त्य तिसम्ब्यु प्राप्तुर्भू ता महर्षय । जवतत्तो वपुपा गुक्ता सम वे प्रसवेगुँ रो ।।३६ हुते वाष्ट्री सक्ष्मसुक्ष ज्वालामा नि तृत विव । हिरण्यपर्भस्त टर्डा ज्वाता भित्ता विति सृतम् । भृगुस्तमिति होवाल यस्मात्तस्यास्त वे भृगु ॥३७ महादेवस्तर्थोर्मृत टप्ट्वा ज्वाह्मरामद्रवीत् । । ममप पुत्रकासद्य दीहातस्य त्या प्रभो । विजन्ने त्या प्रभो । विजने त्या प्रभो स्वार्वर्थ समुजानो महादेव स्वयम्भुवा ।

पुत्रत्वे कल्पयामास महादेवन्त्रया भृगुम् । वारुणा भृगवस्त्रस्मात्त्वपत्यञ्च स प्रभुः ॥३६ द्वितीयन्तु तत शुक्रमङ्गारेष्वपत्त्यम् । ग्रङ्गारेव्वङ्गिरोऽङ्गानि सहितानि ततोऽङ्गिरा ॥४० सम्मूर्ति तम्य ता दृष्ट्वा बह्नियँह्याण्मम्बवीत् । रेतोधास्तुम्यमेवाह द्वितीयोऽय ममस्स्विति ॥४१ एवमस्त्विति सोज्युक्तो ब्रह्मणा सर्वसस्पति । तस्मारङ्गिरसञ्चापि भ्राग्नेया इति न श्रृतम् ॥४२

उसमें पुत्र के सुत होने पर इसके सनल्य महर्पियण प्राइन्न्रेत हुए से जो गरीर से जवलन्त से और वे मात प्रसव गुणों से मुक्त से 118 दा। सिन में एक बार गुक के हुत किये जाने पर जवाना से किय ति सुन हुए। जवाना का भेदन पर उसनी निकला हुमा बहान ने देखा और तू भुगु है ऐसा नहा इसीमें सह भुगु हुए हैं। 18 जा महादेव ने उसे इम प्रकार से उत्तर अर्थ शेना हुआ दावन सह भुगु हुए हैं। 18 जा महादेव ने उसे इम प्रकार से उत्तर अर्थ शेना हुआ दावन सह मुगु हुए हैं। 18 जा महादेव ने उसे स्वाजी ते—एमा ही शेवे—इस तरह से अनुता प्रात होजाने वाले महादेव ने भुगु को सप्ता पुत्र मात तिया या। इससे वारण भुगु हुए और उसकी मन्तित प्रभु हैं। 18 हा। इसके मन्तित प्रभु हैं। 18 हा। इसके मन्तिर प्रमु हैं। 18 हा। उसके इस अपर की सम्मृति को देखकर प्रान्त ने सहाजी से कहा मैं तुम्हारे ने सल्य ही रोजा प्रमु है। यह दूसरा मेरा होजाने सहाजी से कहा मैं तुम्हारे निय ही रोजाया हुआ है। यह दूसरा मेरा होजाने शिम्हों ऐसाही होवे—इस अकार से वह सदसप्तित बहा। के द्वारा समनुतात हीग्ये पे 1 इसने युन दिया हा से 18 हा। स्वानी हो में में स्वीन स्वानी हो से महार से सामुतात हीग्ये पे 1 इसने युन विचा है। 18 ही से 18 पर शा

पट्कृत्यम्तु पुन शुक्ते ब्रह्मणा लोककारिया। हुते सममवन्तत्र पड् ब्रह्माया इति खुति. ॥४३ मरोचि. प्रयमस्तत्र मरोचिम्य समुत्यितः। मतौ तस्मिन् सुतो जज्ञे यतस्तस्मात्म वै कतु ॥४४ ब्रह् तृतीय इत्यर्थस्तरमादित स कीरपंते ।
केतीश्च निवित्तेम् त पुलस्त्यस्तेन स समृत ॥४५
केवीलंग्वे समुद्रभूतस्तरमातु पुन्ह समृत ।
वमुमध्यात्समृत्यते वमुमान् वसुधाध्यय ॥४६
वसिष्ठ इति तत्वत्रं प्रोच्यते ब्रह्मचादिमि ।
इत्यते ब्रह्मण पुत्रा मानसा पणसहर्पयः ॥४७
लोकस्य सन्तानकरास्तेरिमा बद्धिता प्रजा ।
प्रजापत्य इत्येव पठ्यते ब्रह्मण सुता ॥४८
व्यपरे पितरो नाम एतैरेव महर्पिभि ।
उत्पादिता ऋषियग्या सम्लोकेषु विश्वताः ॥४६

लाक के घारण करने वाले बह्या के हारा चुक के छै भाग कर हवन करने पर वहाँ छै बह्या हुए वे ऐसी स्तुति है 118411 उनमे मरीचि प्रयम है जो मरीचियों म समुन्यित हुए हैं। उस कनु में मुन उत्पक्ष हुआ इसीनिए वह कनु नाम वाले हुए थे 118411 मैं तीमरा है इस प्रयं वाला इसीने वह अति कहा जाता है। निश्चित देशा से हुआ इससे वह पुलस्य वहा गया है 118411 सम्ब देशों से समुद्दमूत हुआ था इससे वह पुलस्य वहा गया है 118411 सम्ब केमों से समुद्दमूत हुआ था इससे वह पुलस्य वाला वसुषान् हुआ था 118411 प्रस्ता तरकां ने बतिष्ठ ऐसा कहा है। इतने ये ब्रह्मा के छै मानस महिंग उत्पन्न हुए थे 118911 यह साचीक सम्तित के करने वाले ये मीर उनके छारा ही यह वहित हुई है। ये बह्मा के पुत्र प्रजापति इस प्रकार से भी पड़े जाया करते हैं। 18411 इसरे पितर भी इन्ही महिंगयों के द्वारा उत्पादित है जो सात सोकों म विश्वत व्हिविग्रण हैं। 1821

मारीचा भागवारचेव तथेवाज्ञिरसोऽपरे। पौलस्त्या पौलहारचेव वासिष्ठारचेव विश्वुता। आवेषास्त्र गर्गा प्रोक्ता पितृणा लोचविश्वुता।।५० एते समामतस्तात पुरैव तु गुणास्त्रय। सपूर्वास्त्र प्रवासास्त्र ज्योतिव्यन्तस्त्र विश्वुता।।५१ तेपा राजा यमो देवो यमै विहितकत्मपा ।

प्रपरे प्रजाना पत्यस्ताञ्छाणुड्यमतिन्द्रता ॥१२
कर्दं म कर्यप शेषो विकान्त सुअ वास्तया ।
यहुपुत्र कुमारश्च विवस्वान् स गुनिथवा ॥१३
प्रवेतसोऽरिष्टनेमिवंहुलश्च प्रजापति ।
इत्येवमादयोऽन्येःपि वहवश्च प्रजेववया ॥१४
कुशोद्यमा वालिक्त्या सम्मृता परमर्पय ।
मनोजवा सवँगता सार्वभौमाश्च तेऽभवन् ॥११
जाता भस्मव्यपोहिन्या बहापिगण्यसम्मता ।
वैद्यानसा मुनिगण्यस्तप श्रुतपरायणा ॥११६
स्रोतोम्यस्तस्य चोत्यसाविवनी च्यमिम्मतो ।
विदुर्जनमासरजस्य विमला नेत्रसम्भवा ॥१९
व्यक्षा प्रजाना पत्य स्रोतोम्यस्तस्य जितरे ।
प्रपपो रोमकृषेम्यस्तया स्वेदमलोद्भवा १६

मारीच-मार्गव-चाङ्गिरस-पीतस्त्य-पीतह-वासिष्ठ धौर धानेय ये गए सोरो मे प्रसिद्ध पितरा म नहे गये हैं ॥१०॥ हे तात । ये सलेव से पहिने ही तीन गुण पे प्रवृत्व-प्रनास धौर विश्वत ज्योतिष्मन्त ये नहे जाते हैं उनका राजा देवयम है। यमा के द्वारा विहित नन्मप दूनरे प्रजाधों के पति होने हैं उनको प्रव स्वतिद्वत होकर सुनो मैं नहता हूं द्वतित्य तुन्हें सुनना चारिय यह मानार्थ है ॥११॥४१॥ नदी म-करवप-योप-विकान्त-मुख्ता-बहुपुत्र-मुमार-विवस्तान्-पृष्विषवा-प्रवेतस-धरिष्टिमि-बहुत धोर प्रजाबित एवमादि तथा प्रन्य भी वहुन से प्रतेष्य होते हैं ॥१३॥४१॥ मुसोध्य-वानिलस्य परमिष्ठ उत्पन्न हुए तथा मनोजव-मवनत धौर सार्वजीय है ११६॥॥॥ सार्वजित से उत्पन्न हुए थे ॥१६॥ मृत्रोजव-मवनत धौर सार्वजीय नेमान्य स्वत्य हुए । तथा स्त्रेत से परावण वैमानन मुनियण सम्प्रवाषित स्वपनित्व स्वरान हुए थे ॥१६॥ न्मार जन-विमल-नेत्र सम्प्रव धीमजीनुसार उत्पन्न हुए । तमा स्त्रेतो से विदुर्ज-मार जन-विमल-नेत्र सम्प्रव अधिन नेत्रा हुए। तया स्त्रेतम में उत्पन्न हुए। तया स्त्रेतम में उत्पन्न सान्व सम्प्रव स्वर्ण हुए। तया स्त्रेतम में उत्पन्न सान्व सम्पन्न स्वर्ण हुए।। तया स्त्रेतम में उत्पन्न हुए।। तया स्त्रेतम में उत्पन्न हुए।। तया स्त्रेतम में उत्पन्न हुए।।।।।।

दारुणा हि रते मासा निर्यासा पक्षसम्पयः ।
वत्तरा व रवहीरात्रा पित्रं ज्योतिस्र दारुणम् ॥१६
रोद्र लोहितमित्याहुलोहित वनक स्मृतम् ।
तन्मैत्रमिति विज्ञं य घूमस्र पदाव स्मृत्या ॥६०
येऽच्चियस्तस्य रदास्तयादित्या समुद्भवा ॥६०
येऽच्चियस्तस्य रदास्तयादित्या समुद्भवा ।
अञ्चारेम्य समुत्यन्ना ज्योतियो दिव्यमानुषा ॥६१
न्नाविमानस्य लोकत्य बह्या ब्रह्मसमुद्दभव ।
सर्वकामरमित्याहुस्तत्र कन्यामुदाहर् ॥६२
न्नाविमानस्य तिवदं भप्रसीदित ।
इसे व जनविष्यन्त प्रजा सर्व प्रजेश्वरा ॥६३
सर्वं प्रजाना पतय सर्वं जापि तपस्विन ।
तरमसादादिमोल्लोकान्यारयेपुरिसा क्रिया ॥६४
कृष्ट सवद्वं यामास तव सेजोविवद्वं नम् ।
देवेषु वेदविद्यस्य सर्वं राजयंयस्तथा॥६५

रत मे मान वारण थे, जो नियांस थे वे पक्षों की सन्धियाँ थी, जो दलर भीर महोरात्र, पित्र दारण ज्योंति रीढ़ को सोहित रहते थे लोहित को ननर कहा गया है। उसे मंत्र ऐसा जानना चाहिए भीर धूम पछु बहै गये हैं।।१६-६०।। उनकी भविष्यों की वे श्व तथा आदित्य उत्तरक्ष हुए। मद्भारों से हैं।१६-६०।। उनकी भविष्यों की वे श्व तथा आदित्य उत्तरक्ष हुए। मद्भारों से दिव्य मानुष ज्योंतियाँ समुत्यम्न हुई ।१६१। भ्रादिमान लोक का ब्रह्मा कहा से समुद्ध हुए। वहाँ देवा वे पर नन्या को उदाहृत करते हुए सर्व कामद ऐसा कहते हैं।११। वहाँ देवा ने माय सुरगुद ब्रह्मा सम्यत्यक्त होते हैं। ये प्रजेश्वर समस्त प्रवासों को उत्पन्त करेंगे।।१६१। ये सब प्रवासों के वित्य से भीर ये सब तरस्वी थे। उनने भनाद स वे जियाशे इन लोको को धारण करती हैं।।१४।। भाषके तेत्र के विवर्षन करती हुए ढढ़ का सवर्षन विवास। देवो ये समस्त राजिपाण वेद के विवर्षन करती हुए ढढ़ का सवर्षन विवास।। देवो ये समस्त राजिपाण वेद के विवर्षन करते हुए ढढ़ का सवर्षन विवास।।

वेदमन्त्र परा सर्वे प्रजापतिगुर्गाद्भवा । स्रनन्त त्रहा सत्यश्व तपश्च परम भृवि ॥६६

सर्वे हि वयमेते च तवैव प्रसव प्रमो । द्रह्म च द्राह्मणाश्चैव लोकाश्चैव चराचरा ॥६७ मरोचिमादितः कृत्वा देवाश्च ऋषिभिः सह । म्रपत्यानीय सन्धिन्त्य तेऽपत्यन्द्वामयामहे ॥६८ तस्मिन् यज्ञे महाभागा देवाश्च ऋषिभि. सह । एतद्व शममुद्दभूता. स्थानकालाभिमानिनः ॥६६ न च तेनैव रूपेण स्थापयेयुरिमा प्रजाः। युगादिनिधनाच्चैव स्थापयेयुरिमा प्रजा ॥७० ततो अवील्लोकगुरु परमित्यविचारयन्। एव देवा विनिश्चित्य मया सृष्टा न सगय । भवता वशसम्भूताः पुनरेते महर्पयः ॥७१ तेपा भूगो. कीर्तंयिध्ये वदा पूर्वमहात्मन । विस्तरेगानुपूर्व्या च प्रधमस्य प्रजापते ॥७२ सब प्रजापति के गुलो से उद्भव होने वाले वेदों के मन्त्रों में परायण थे। मनन्त भीर सत्त ब्रह्म-भूमें परम तप ये सब भीर हम हे प्रभी! भापका ही प्रमव है जिनमे बहा भीर बाहाए तथा चराचर लोक हैं ॥६६-६७॥ मरीचि भारि लेकर श्रुपियो के साथ देवगए। यहाँ पर सन्तति की चिन्ता कर उन सबने मपत्य (सन्तान) की कामना की थी ॥६६५ उस यज्ञ मे महान् भाग बाले देवता ऋषियों के साय स्थान भीर काल वे भनिमानी इस वश में समुद्धात पे ॥६६॥ और उसी रूप से इन प्रजामो नी स्थापना नही करनी चाहिए निन्तु युगादि निधन से इनको स्थापित करो ॥७०॥ इसके अनन्तर लोक गुरु से

हैं ॥७१॥ उनमें से महारम भुष्टु के बंध को पहिले बनलाऊँया जो कि प्रथम प्रजापति है डो बिन्नाराप्त्रुपूर्वी में बहुगा ॥७२॥ भार्या भुगोरप्रतिसे चलभाजिबने धुमे । हिरण्यकद्मिषों, कच्या दिव्या नाम परिष्युता । पुलोम्नाञ्जापि पौलोमी दुहिता वर विश्विती ॥७३

विचार न वरते हुए वहा---मैंने इस प्रकार का विनिश्रम करके देवतामी की मृष्ट किया है इसमें सदाय नहीं हैं। फिर ये महॉपनए। सबके बंदा में सम्मृत हुए भृगोस्त्यजनमहिन्या नान्य वेदविदा वरम् ।
देवासुराणामानायं शुकद्वित्यस्य प्रहम् ॥७४
स शुकश्रोज्ञाना रयात स्मृत कान्योऽपि नामत ।
पितृणा मानसी बन्या सोमपाना यसिन्वनी ।
गुकस्य भार्याञ्जी नाम विजजे चतुर सुतान् ॥७५
साह्यो ग तेजसा युक्त स जातो बहावितम ।
तत्यामेव नु वस्वार पुता शुकस्य जित्ररे ॥७६
स्वष्टा वस्त्री होवेती शण्डामयौ च ताबुभौ ।
ते तदादित्यसङ्काक्षा बहा बस्या प्रभावत ॥७७
रञ्जन पृत्रपितमञ्जी विद्वान्यश्च बृहद्गिरा ।
वस्त्रिण सुता ह्या ते बह्याच सुर्याजया ॥७६
इञ्याधमीवनावार्य मनु मेस्ययोजयन् ।
निरस्यमान वै धर्म एष्ट्रपेन्द्रभ मनुमन्नवीत् ॥७६
एत्तेरव सु वाम स्वा प्रापियणाणि याजनम् ।
प्रदेवन्द्रस्य नु सहायय तस्माद देवादपाकमन्॥॥०६

भूतु की आर्थों हिरएयर िष्णु के उत्तम-जुम-अप्रतिम अभिजन में दिन्या हम नाम स निरंशुन होने वाली कन्या से नेदों के जाताओं से परमश्रेष्ठ नाक्य को उत्तन- विसा था जो रि देवागुरों ने आनार्थ थे भीर विस्तुन सुद्र ग्रह है। १७४१। वह गुत्र उदाना हस नाम से प्रमिद्ध हुया और नाम से पाव्य भी महा गया है। सो मय पितृवस्त नी मावसी यसिवनी कन्या जो कि सुत्र की मही ताम बानी आर्या थी उसने चार पुत्र उत्तरन दिने थे। १०४१। त्रह्म तेत्र से सुद्र वह अस्तिन हमा था। सुद्र के चार पुत्र उत्ती में सुद्र है। १६१। त्यहा-चहुनी हो य और सर्पश्च तथा मर्थ हो दोनो उत्तनन हुए। वे उत्त सम्पत्र के त्रह्म से साथ साहर वे तृत्य भीर प्रभाव से बहा। के ही तुन्य ये १००। रूजन-पूर्विम और वृद्धिरा य सन्त्री के ब्राह्म कीर सुद्धिरा य सन्त्री के ब्राह्म की से सुद्धिरा य सन्त्री के ब्राह्म की से सुद्धिरा य सन्त्री के ब्राह्म के से सिक्ष भनु के समीप वार पुर्विम भीर वृद्धिरा य सन्त्री के ब्राह्म के से विष्णु भी स्वान करने के लिखे भनु के समीप वार प्रह्मिन कर से के लिखे भनु के समीप वार प्रवृद्धिरा स्वान के से सिक्ष स्वान करने के लिखे भनु के समीप वार प्रवृद्धिरा स्वान के से सिक्ष स्वान करने के लिखे भनु के समीप वार प्रवृद्ध से स्वान के सामीप वार प्रवृद्ध से साम के सामीप वार प्रवृद्ध से स्वान करने के लिखे भनु के समीप वार प्रवृद्ध से स्वान करने के लिखे भनु के समीप वार प्रवृद्ध से साम से से स्वान करने के लिखे भनु के समीप वार प्रवृद्ध से साम से साम से से स्वान करने से सिक्ष सन्त्र से स्वान करने के लिखे भनु के समीप वार प्रवृद्ध से साम से सिक्ष सन्त्र से स्वान स्वान स्वान से स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान से स्वान स्वान स्वान स्वान से स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान से स्वान से स्वान स्वा

इनके द्वारा ही इच्छापूर्वक याजन तुजको प्राप्त कराऊँगा। इस इन्द्र के वाक्य का सुनकर उस देश से अपाजा त होनवे ॥=०॥

तिराभूतेषु तेष्त्रन्द्रो धर्मपत्नीन्व चेतनाम् । ग्रहेस माचियत्वा तु तत सोऽनुससार ताम् ॥≈१ तत इन्द्रविनाशाय यतभानान् यतीस्तु तान्। तत्रागतान् पुनहं ष्टा दुष्टानिन्द्र प्रहन्यतु । मुध्वाप देवदेवस्य वेद्या वै दक्षिणे तत ॥ ६२ तेपान्तु भक्ष्यमाणाना तत्र शालावृर्वं सह । शीर्पारिए न्यपतस्तानि गर्जु राण्यभवस्तत ॥=३ एव वस्तिरा पुता इन्द्रेण निहता पुरा। यजन्या देवयानी च शुक्रस्य दुहिताऽभवत् ॥८४ त्रिशिरा विश्वरूपस्तु त्वच्टु पुत्राऽभवन्महान् । विश्वरूपानुज्ञश्चापि विष्वकर्मा यम समृत ॥=४ भृगोस्तु भृगवो देवा जिहारे द्वादशात्मजा । देव्या तान्सुपुवे सर्वान्काव्यद्ववातमजान्त्रभु ॥६६ भुवनो भावनश्चीव भ्रन्यश्चान्यायतस्तया । भतु थवाश्च मूर्द्धा च व्यजवो व्यथुपश्च य । प्रसव आ्राप्यजश्चैव हादशोऽधिपति स्मृत ॥=७ इत्येते भूगमो देवा समृता द्वादश याजिका । पौलोम्यजनयत्तुन ब्रह्मिष्ठ बशिन विभुम् ॥== व्याधित सोन्छमे मासि गर्भक रेख वर्मखा। च्यवनारूच्यवनासोऽय चेतनस्तु प्रचेतम । प्राचेतसाच्च्यवनकोघादध्वान पुरुपादज ॥=१ जनयामास पुत्री ही सुक्त्यायान्त भागंव । भारमवान दंधीचञ्च ताबुभी साधुममती ॥६० उनके निरोमून हो जान पर इन्द्र ने धम की पुरत्नी चेनना नो ग्रह से हुइवाक्तर इनके परचान वह उनका ही धनुसरण करने लगा था ॥६१॥ इसके

परवात् इन्द्र के विनास करने के लिये यत्न न रते हुए उत पतिथे को नहीं माये हुए दुधो को पुन देखकर इन्द्र उनका हनन कर देवे। फिर दिशिए में देवेद की देशे में सो गया था।। दाला जुनों के साथ खाये हुए उनके वहाँ पर सीयें गिर गणे ये जो कि किर सर्जुर होगये थे।। देश इस प्रकार से पहिले कहाँ से पार्थ के पुत्र इन्द्र के द्वारा मारे गये थे। थंजनी में देववानी सुक को वेटी हुई यी।। देश। त्वष्टा के वितिस्त भोर विद्वकर महान् पुत्र उत्सन्त हुमा। विद्वकर का मनुज भी विद्वकर्मायम कहा गया है।। देश। भुगु के भुगव देव यारह पुत्र उत्सन्त हुप थे। प्रभु काव्य ने उन्ह समस्त पुत्रो को देवी में उत्सन्त हिमा था।। देश। भुगु न नावन नावन नावन माया है।। देश। भुगु के भुगव देव यारह पुत्र उत्सन हुप थे। प्रभु काव्य ने उन्ह समस्त पुत्रो के देवी में उत्सन्त हिमा था।। देश। भुगु न नावन नावन नावन नाव सा । हिमा को देवी में उत्सन्त हिमा था।। देवा। ये हे हैं। पोलोमों ने ब्रह्मिय नावी सुन्त पुत्र को उत्सन किया था।। हा।। ये ब्रह्म वर्म से वह महम्म यास में याथि से युक्त हुमा या। व्यवन से च्यवनास भीर प्रमेता से वह महम्म यास में देश के वह माया। व्यवन की प्रमेता हुप्त से प्रमान की स्वान नाविस्त व्यवन की प्रमेता होर प्रमान ने सुक्त की सा वी पुत्रो की उत्सन हिमा था जोहि मारमनान भीर स्वार प्रांव के सुक्त हो सापु समस्त हुए थे। हिस्द होनी वहून ही सापु समस्त हुए थे। हिस्द है।

सारस्वत सरस्वत्या दथीचाच्चोपपवते ।
रची पत्नी महाभागा बात्मवानस्य नाहुपी ॥६१
तस्य कवाँऋ पिजंको कह भित्वा महामया ।
भीग्आसीहचीकरनु वीसान्तिसहक्षप्रभ ॥६२
जमदिन्तर्यं चीचस्य सत्यत्वत्या व्यकायत ।
भृगोद्य रचिपपि रोद्रवैरणक्योस्तया ॥६३
जमनाई च्एवस्यानेजंगदिन्तरजायत ।
रेरणुका जमदनेस्तु सक्तुल्यपराक्ष्मम् ।
प्रहाक्षत्रम्य राम मुजुवेऽभित्तत्रेजसम् ॥६४
शोर्वस्यानीसुत्रस्त जमदिन्तुरागेमम् ।
तेण पुत्रमहक्षाणि भागवासा परस्परात् । ६४

श्वट्यन्तरेषु वै बाह्या बहुवी भागेवा स्मृता. । वत्सी विद्दवीदिवपेएाख्य पाण्डः पथ्यः सःगीनकः । गोत्रेण सप्तमा ह्यं ते पद्मा ज्ञेयास्तु भागेवाः ॥६६ न्युणुताष्ट्रि रसो वद्यमग्ने. पुत्रस्य घीमतः । यस्यान्ववाये सम्भृता भारद्वाजाः सगीतमा. । वेवाख्याष्ट्रिरसो सुख्यास्त्विपुमन्तो महौजसः ॥६७

यधीन से सरस्वती में सारस्वत पुत्र उत्पन्न होना है। मारमवान नी
महान भाग वाली नहुए की पुत्री रुचि परनी हुई थी ।।६१॥ महान् यस वाले
महान् भाग वाली नहुए की पुत्री रुचि परनी हुई थी ।।६१॥ महान् यस वाले
महान् भाग के सहस्र हुआ था ।।६२॥ ऋषीक के सत्यवती में अपवित्त उत्पन्न हुए ।
उसी प्रकार से रीद्र वैद्यावों के रुचि पर्याव में मुगु ने हुए ।।६३॥ वैद्याव प्रतिन
के जमन में जमदीन उत्पन्न हुए । जमदीन से रेणुका ने इन्द्र के समान पराक्रम वाले सहा और अपने से पूर्ण अमित तेज वाले राम (परसुराम) नो उत्पन्न
किया था ।।६४॥ ओवंके जमदिन में पहिले होने वाले सौ मुप्त हुए पे उन
भागवां के आपग में एक सहस्त पुत्र उत्पन्न हुए थे ।।६५॥ अप्तन्तरों में बहुत
से वाह्य ये व भागव नहे गये हैं। वत्य-विश्व-प्रशिवपेण-पाएड-पथ्या-मशीनक
गोम से ये भागव सहमा पक्ष जानने के योग्य होते हैं।।६६॥ प्रव प्रतिन के
पीमाम् पुत्र प्रतिहरम के वंश का ध्यवण करो जिसके बंध से सागीनम भारद्वाज
उत्पन्न हुए ये। इपुमान् महान् क्षोज वाले अङ्किरम देव युज्य थे।।६७॥

मुख्पा चैव मारीची वाद मी च तथा स्वराट्।
पथ्या व मानवी कन्या तिस्रो मार्या स्त्वयवंण।
इत्येताङ्गिरस पत्न्यस्तामु वस्यामि सन्ततिम्।।६८
प्रयवंणस्तु दाघादास्तामु जाताः कुलोद्वहाः।
उत्पन्ना महता चेव तपसा भावितात्मनाम्।।६६
मृहस्पति. सुख्पायां गौतमः सुपुवे स्वराट्।
प्रवन्न्यं वामदेवन्व उत्प्यमुशिजन्तथा ॥१००

धिद्या पुत्रस्तु पथ्याया सवर्त्तरचैव मानस । विचित्तश्च तथायस्य शरद्वाश्चाव्युतय्यज ॥१०१ ग्रशिजो दीर्घतमा बृहदुत्थो वामदेवज । धिरुणो पुत्र सुधन्वान ऋपभक्ष सुधन्वन ॥१०२ रथवारा स्भृता देवा ऋषयो ये परिश्रुता । बृहस्पतेर्भरद्वाजो विश्वत सुमहायशा ॥१०३ भ्राङ्गिरसस्त् सवर्त्तो देवानाङ्गिरस श्रृश्यु । वृहस्पतेयंथीयासो देवा ह्याङ्किरस स्मृता ॥१०४ धौरसाङ्गिरसः पुता सुरूपाया विजित्तिरे । ग्रीदायां पुदेनुर्दक्षों दर्भ प्रारास्तयेव च। हविष्माश्च हविष्णुश्च क्रतु सत्यश्च ते दश ॥१०५ अयस्यस्तु उतध्यश्च वामदेवस्तथोशिज । भारद्वाजा ज्ञाकृतिका गार्ग्यकाण्वरथीतरा ॥१०६ मुद्गला विष्णुवृद्धाश्च हरिता वायवस्तया । तथा भाशा भरद्वाजा श्रापंभा किम्भयास्तथा ॥१०७ एते ह्यद्भिरस पक्षा विजेशादन पश्च च । ऋष्यत्तरेषु वै वाह्या बहबोऽङ्गिरम समृता ॥१०८

गुरुप्ता-मारीधी-नादमी तथा स्वराह-प्या-मारावी भीर क्या ये तीन प्रपर्वा नी भार्या थे। ये इतनी क्षांनरस नी भार्या थे। उनमे जो सत्तात हुई उनको में सब बतलाता हूँ ॥६८॥ ग्रथकों के दायाद बुलोड्ड उनमे उत्पक्ष हुए थे भोर भावित भारमा वालो ने महान् तव से उत्पन्न हुए थे ॥६६॥ गुरुपा मं नृहस्पिन ने गीतम से स्वराद अभून निया। उगी असार से प्रवच्य-यामदेव स्वराय और उत्तित जे उत्पन्न निया। उगी असार से प्रवच्य-यामदेव स्वराय और उत्तित जे उत्पन्न निया सा ॥१००॥ प्राया मध्यन्तु पुत्र हुमा प्रवस्तान नियत्व पा या स्या-दारद्वान् -उत्पाज-धिराय-नृहहुत्य से यामदेव ने जम सेने वात से । पिरणु ने पुत्र गुप्तनान-प्रप्रथम भीर गुप्तन में ॥१०१॥ श्री देव रखकार कहें भये हैं जो नि श्री प परिश्रत में । ग्रहस्पिन से महान् स्वा वाता भरदान विश्वन हुमा था ॥१०३॥ मिहिस

में मन्यतं हुमा भव मिंद्वारा देवों का थवण करों। वृहस्पति के जो छोटे देव हैं वे ही मिंगस कहे गये हैं ॥१०४॥ मिंद्वारा के श्रीर पुत्र मुख्पा नाम वाली म उत्पत्त हुए थे। श्रोदार्यायु-सनु-दश्य-दर्ग-प्राण्-हविष्मान्-हिविष्णु-कनु भीर मत्य वे दश थे।॥१०५॥ श्रयस्य-उतस्य-धाक्देव-उश्यि-भारद्वाज-शाष्ट-विक-गार्य-काव्य-रथीवर-मुद्गल-विष्णु युद्धहित्त-वायव-भाक्य-भरद्वाज--प्रापंभ-किस्भय ये श्रामरत्त दश श्रीर पाँच पक्ष जानने के योग्य होते हैं। श्रृष्य-नारों में बहुत से वाह्य श्रामरत्त वह गय हैं॥१०६-१०७-१०=॥

मारीच परिवक्ष्यामि वशमुत्तमपूरुपम्। यस्यान्ववाये सम्भूत जगत्स्यावरजङ्गमम् ॥१०६ मरीचिरापश्चकमे ताभिच्यायन्प्रजेप्सया । पुत्र सर्वगुरगोपेत प्रजावान् स्रुविदिति । सपूज्यते प्रशस्ताया मनसा भाविता प्रभु ॥११० याहताश्च तत सर्वा श्राप समवसत्त्रभ्। साम् प्रशिहितात्मानमेक सोऽजनयत्प्रभ् ॥१११ पुत्रमप्रतिमञ्चाम्नारिष्टनेमि प्रजापति । पुत मरीच सूर्याभ वधीवेशो व्यजीजनत् ॥११२ प्रध्यायन् हि सता वाच पुत्रार्थी सलिले स्थित । सप्तवर्पसहस्राणि तत सोऽप्रतिमोऽभवत ॥११३ करयप सिवर्गवद्वास्तेन स बह्मण सम । मन्वन्तरेषु मर्वेषु ब्राह्मणादीन जायते ॥११४ मन्यानिमित्तिमित्युक्ते दक्षेगा कुपिता प्रजा । अपिवत्स तदा कश्य कश्य यद्यमिहोच्यते ॥११४ हारचेरमा हि विज्ञेया ब्रह्मणा कस्य उच्यते। **परम मद्य स्मृत विष्रे वदयपानात्तु वदयप ॥११**६ भव भारीच उत्तम पूर्यो वाले वश को बतलाता है जिसके वश में यह समम्म स्यावर ग्रीर जङ्गम जगत् उत्मन्न हुग्रा था ॥१०६॥ मरीवि न जल च्लम किये और प्रजा की इच्छा से उनके द्वारा ब्यान करते हुए समस्त गुर्हा स मुरू प्रजा वाना पुत्र प्राप्त किया मुरिन भीर दिति सम्पूजित होत है। प्रभु ने मन से प्रस्ता में भावित निया था।।११०।। इननं धन तर समस्त जला को धाहन निया और प्रभु ने जियास निया था। उनसे उस एन प्रभु ने प्रसिहित धारमा बाने का उदयन दिया था।।१११। प्रजापित खरिष्टिने में ने नाम से ध्वप्रतिन पुत्र को छोट बधीवेन म मूच वं समान खाआ बाने मरीन पुत्र को जन्म दिया था।११२।। सर्मुका की बार्यो का प्रध्वापन बग्ने हुए पुत्र को इन्छ। वोने ने सात हजार वस तक जन म स्थित थी तम बह सप्रतिम पुत्र जरक न हुआ था।११३।। स्विता का वस्त्र प्रमु निवाद था दससे प्रह्मा क्यान हुआ।। समस्त म न तथा। म सहस्ता वे सात्र हुआ।। समस्त म न तथा। म सहस्ता वे स्वत्र वे सात्र वे

न रोति नाम यहांचा बाच हरमुदाह्तम् । ददाभिवा पुणित वच्यपस्तेन साउभवत् ॥११७ तस्माच्य वच्यपयोक्तं साउभवत् ॥११७ तस्माच्य वच्यपयोक्तं महाया परमेष्टिन । तस्माद्य वच्यपयो युग्यास्ता अत्यपद्यतः । सर्वाद्य वह्यपयो युग्यास्ता अत्यपद्यतः । सर्वाद्य वह्यपयो युग्यास्ता लोव पातरः ॥११६ हर्षेतमृपिगन्तु पृण्य यो वेद वारसम् । प्रापुप्तान् पृण्ययोत् गुद्ध सुक्षमानात्यनुत्तम् । पारसान् अवगाच्वंय सवपापे प्रमुच्यते ॥११६ अनागुत्वपुत्र सर्वं मुनयो रामपस्य । विनिश्ते प्रजासमें पट्टे वे चात्सस्य ह ॥१२० प्रजा मृत्येति व्यादिष्ट स्यय द्याः स्वयम्भ्या । सम्जं दक्षा भूतानि गतिमन्ति प्रवाणि च । उपिम्यतन्तरः सारमन्त्र मार्गवेतस्यतम्य ह ॥१२०

तत प्रवृत्तो दक्षस्तु प्रजाः स्रन्दुश्चतृविद्याः । जरायुजा अण्डजाहच उद्भिज्जाः स्वेदजास्तया ॥१२२ दशवर्षं सहस्राणि तप्त्वा घोर महत्तपः । सम्भावितो योगवर्षरणिमार्धं विशेषतः ॥१२३

जो बाएं। को करता है और क्रूर वाएं। उदाहन की है। दक्ष के द्वारा धभिश्रम क्रयप कृषित हुए इससे वह हुए ॥११७॥ इससे परमेशी प्रह्मा के द्वारा मश्यप कहे गये और इससे दश ने वे बन्याएं कश्यप के लिये दी थी। ये सभी ब्रह्मवादिनी और लोक माताऐ यी ।।११८।। इस वारए। परम पूर्व ऋषि सर्ग को जो जानता है वह बायु वाला पुरुष वाला गुद्ध होकर सर्वश्रीष्ट मुख की प्राप्ति किया करता है। इसके धारण करने से तथा थवरण करने से समस्त पापो से प्रमुक्त हो जाया करता है ॥११६॥ इसके धनन्तर समस्त मुनियों ने फिर रोमहर्पेश से वहा-वाध्यप वे छटे प्रजा सर्ग वे विदीप रूप से निवृत्त होजाने पर फिर वैवस्यत मन का यह निसमें सम्प्रवृत्त हुया था ।।१२०।। श्री मूतजी ने कहा-स्वयम्भ्र प्रह्मा के द्वारा स्वय दक्ष को ग्राज्ञा दी गई कि प्रजा का मुजन करो । तब दक्ष ने गतिमान् भौर ख़ब प्राणियो ना सुजन किया । उसमे बैबस्वत मनुका यह अन्तर उपस्थित हुआ।।१२१।। इनके पश्चात् जरापुत्र-अएडज-उद्भिज्य भीर स्वेदज इस तरह से चार प्रकार की प्रजा का मृजन करने के लिए प्रजापनि दक्ष प्रवृत्त होगये थे ॥१२२॥ दश हजार वर्ष पर्यन्त महान घोर तपस्या करके झिलामा झादि जो योग ने वल थे उनमे विशेष रूप से सम्भावित शीगवे थे ॥१२३॥

प्रात्मान व्यभजन् श्रीमान् मनुष्योरगराक्षसान् । देवामुरसगन्घवनि दिव्यमहननप्रजान् । ईश्वरानात्मनस्तुत्यान् रुपद्रविगातेजसा ॥१२४ तयैवान्यानि मुदितो गतिमन्ति घृवागि च । मानसान्येव भूतानि सिस्कृविविचाः प्रजा ॥१२१ ष्ट्रपीन् देवान् सगन्यवन् मनुष्योरगराक्षमान् । यसभूतिपदााचाञ्च वय पनुमृगान्तवा ॥१२६ यदास्य मनसा सृष्टा न व्यवद्वैन्त ता प्रजा । ग्रयप्याता भगवता महादेवेन घीमता ॥१२७ मैथुनेन च भावेन सिस्द्राविविधा प्रजा । असिवनी चावहत् पत्नी वीरशस्य प्रजापते ॥१२६ सुता सुमहता युक्ता तपसा लोव वारिणीम् । यया धृतमिद सर्व जगत् स्थावरजङ्गमम् ॥१२६ स्रत्राप्युदाहरन्तीमौ स्लोकौ प्राचेतस प्रति । दक्षस्योद्धहतो भार्यामसिवनी वीरिस्पी पराम् ॥१३०

फिर श्रीमान ने खपने खापनो मनुष्य-उरल-राशंस देन-धसुर-गन्यर्थ-दिव्य सहननप्रजा-ईदनर रूप-धन और तेज से अपने ही तुस्य विभाजित निया था ॥१२४॥ उसी प्रकार से परम मुदित होते हुए अन्य गतिमान और ध्रुव मानत ही प्राणियों को एक सनेक प्रकार की प्रजाकों का मुजन निया था ।१२४॥ ऋषियों की-देशे की-गण्यवीकी-मनुष्य-उरग और राधारी की, यक्ष-भूत भीर विद्यालों की पक्षी-पण्छ और सुनो की किस समय इसने मनते मुजन निया था तो वह प्रजा की वृद्धि नही हुई थी । क्योकि वह प्रजा धीकान् महादेव अगवान् के इरग अपयात थी ॥१२७॥ फिर मैणुन के आब से अनेक प्रकार की प्रजा मानुजन निया था। प्रजाबित थीरण की सिसनी पत्नी नो वहन विद्या था। ॥१२८॥ प्रजाबति थीरण की गुता सुमहान तपने युक्त थी और लोकों भारण करने वाली थी जिसक इन गम्पूण स्थावद की जङ्गम जान् की पारण विया था।१२६॥ परम वीरिणी अनिवनी भार्या वा उद्धन करने वाले दश प्राथेतर्थ के प्रति य दो दनोक है जिनाने यहाँ पर भी उताहत विश्वा जाना है ॥१३०॥

नूपाना नियुत दक्ष सर्पिएम साभिमानिनाम् । नदीनिरिषु सर्ज्यस्ता पृहतीऽनुषयौ प्रमु ॥१३१ त रष्ट्रा प्रतिधास्यति व प्रजा । प्रयमान द्वितीया तु दक्षस्येह प्रजापते ॥१३२ तयागञ्द्रययानात नूपाना नियुते तु स । प्रसिचनी वैरिसी यथ दक्ष प्राचेतसोऽवहत् ॥१३३ ग्रय पुत्रसहन्त्र स वैरिण्याममितीजसा । असिनन्या जनयामास दक्ष प्राचेतस प्रभू ॥१३४ तास्तु हुप्ट्वा महातेजा स विवद्धं विषून् प्रजा । देवपि प्रियसवादो नारदो बहारा सुता। नाशाय बचन तेपा शापायैवात्मनोऽप्रवीत ॥१३५ य स व प्रान्यते वित्र कश्यपस्येति कृत्रिम । दक्षणापभयादभीतो ब्रह्मपिस्तेन कर्मणा ॥१३६ य कश्यपसृतस्याय परमेष्ठी व्यजायत । मानस कर्यपस्येह दक्षशापभयात पून १३७ तस्मात् स कश्यपस्याथ द्वितीय मानसोऽभवत् । सहि पूर्वसमृत्यन्त्रो नारद परमेछिन ॥१३= येन दक्षस्य पुतास्ते हर्यश्वा इति विश्वता । निन्दार्थ नार्शिता सर्वे विनष्टाश्च न स्राय १३६ तस्योद्यतस्तदा दक्ष कृद्धी नाद्याय वी प्रभु । ब्रह्मर्पीन् ने पुरस्कृत्य याचिन परमेष्टिना ॥१४०

साभिमानी सर्पी बूपो वा एक निमुत नदी श्रीर पर्वता में सर्जन करते हुए प्रमु दशन उनके पीछे अनुगमन निया था ॥१३१॥ उसकी देखकर ऋषियों ने कहा प्रजामा को प्रतिद्धित करगा । यहाँ प्रजापति दशकी प्रमा है, द्वितीया तो यमाकाल उमी प्रकार से बूपो के निमुत से चलती गई उम प्राचेतम दक्ष ने जहाँ पर विराणी अधिवनी का उद्देश किया था ॥१३२॥१३३॥ इसके अनन्तर उस प्राचेतम दक्ष न वेरिएती अधिवनी का उद्देश किया था ॥१३२॥१३३॥ इसके अनन्तर उस प्राचेतम दक्ष न वेरिएती अधिवनी से अपिनित भोज में एक महस्त पुत्र उत्पन्न किया थे ॥१३४॥ महान् तेजवाल उमने प्रजाभो के वहाने की इस्ट्रा वाले उनके तिम से ॥१३४॥ महान् तेजवाल उमने प्रजाभो के वहाने की इस्ट्रा वाले उनके तिम से ॥१३४॥ महान् तेजवाल उमने प्रजाभो के वहाने की इस्ट्रा को नाम ॥१३४॥ जो वह करमण वा कृतिम विष्य है यह नहा जाना कि । ब्रह्मीय जनम भी सर्थ की वहा की स्थाप के भा से एर वहाँ की सर्थ मुतका परमेटी उत्पन्न हुया या दक्ष के शान के भन से पर वहाँ पर्या ॥१३४॥ १२४॥ इसने वह करमन वा किनीय मानस हुया

था। वह परमधी ना नारद पूर्व में समुत्यन्त हुया॥१३८॥ जिससे दक्ष के वे पुत्र हमंदव इन नगर से प्रसिद्ध हुए थे। निन्दा के लिये नगरा वर दिये गये थे स्रोर सभी विनष्ट होषये इसमें सराय नहीं है।।१३६॥ उन समय प्रभु दक्ष पुद्ध होकर उनके नारा के लिये उचत होगये थे। तब परमेटी के द्वारा ब्रह्मियों को स्रोगे वरके उससे सामन की गई थी।।१४८॥

> तनोऽभिसन्धित चक्रे दक्षस्त् परमेष्ठिना। वन्याया नारदो महा तव पुत्रो भवत्विति ॥१४१ ततो दक्ष सुता प्रादात् प्रिया वै परमेष्टिने । तस्मात् स नारदो जजे भय बान्तो भयाद्दवि ॥१४२ तदपथ त्य विप्रास्ते जातकौतूहलाः पुन । अपृच्छन् वदता श्रोप्ठ सूत तन्वार्थदिशनम् ॥१४३ क्य विनाशिता पुत्रा नारदेन महात्मना । प्रजापतिस्तास्ते वै प्रजा प्राचेतसारमजा ॥१४४ स तथ्य वचन श्रुत्वा जिज्ञासासम्भव ग्रुभम् । प्रोवाच मघुर वान्य तेषा सर्वगुणान्वितम् ॥१४५ दक्षपुत्राश्च हुयंस्वा विवद्धं यिपव प्रजा । समागता महाबीया नारदस्तानुवाच ह ॥१४६ बालिशा वत युव वै न प्रजानीय भूतलम् । मन्तमूर्द्धं मधरचैव कथ स्रक्ष्यथ वै प्रजा ।।१४७ कि प्रमाणन्तु मेदिन्या स्रष्टव्यानि तथैव च। ग्रविज्ञायेह सप्टब्यमन्यथा कि नु स्रक्ष्यथा। प्ररुप वापि बहुर्वापि तत्र दोपस्तु दृश्यते ॥१४८

इसके परचान् दक्ष न परमेही के साथ क्रिमिसचित निया कन्या मे नारर मेरे लिये तुम्हारा पुत्र होजावे ॥१४१॥ इसके क्रतन्तर दक्ष ने प्यारी पुत्री को परमंत्री ने लिये दे दिया उससे यह नारद ऋषि फिर अय से शास्त उत्पात हुए ॥१४२॥ उन विश्रो ने यह सुनवर कौनूहन वाले होते हुए योलने यालो मे श्रेष्ठ क्रीर सखार्य को देयने वाले सुनवी मे पूछा ॥१४३॥ ऋषियो ने नहा—महाद् थारमा वाले नारद ने पुत्रों को कैसे विनाशित किया था वे तो सव प्रजापित के पुत्र भौर प्राचेतत के भ्रात्मज थे ॥१४४॥ उसने गुम भौर जानने की इच्छा में होने वाले ऋषियों के तथ्य वचनों को सुनकर उनकी मधुर ममस्त गुणों में भ्रान्तत वाक्य वोचे ॥१४४॥ प्रजा के विवर्द्धन करने की इच्छा वाले हमंभ्र नाम वाले दक्ष ने पुत्र जो महान वीर्य वाले वहाँ भ्रामये भीर नारद ने उनसे पहा—॥१४६॥ तुम तब महामूखें हो अन्त—ऊद्धं भीर भ्रायत्सक भर्षात् नीचेना भाग इस भूतक को नही जानते हो फिर तुम कैसे प्रजा का सुजन करोंगे ? ॥१४५॥ इस मेदिनों का क्या प्रमाण है तथा वया प्रमाण वाले सुजन करने के योग्य हैं। यहाँ पर यह न जानकर झन्या सुजन करना चाहिय, च्या तुम मुजन करोंगे ? सल्य है या बहुत है, वहाँ पर दोष स्वष्ट दिग्तकाई देना है।।१४८॥

ते तु तद्वचन श्रत्वा प्रयानाः सर्वतोदिशम् । वायुन्त समनुप्राप्य गतास्ते व पराभवम् ॥१४६ भ्रद्यापि न निवर्तन्ते भ्रमन्तो वायुमिथिताः। एव वायुषथ प्राप्य भ्रमन्ते ते महर्षेय ॥१५० स्वेपु पुत्रेषु नष्टेपु दश प्राचेतस पून । वैरिण्यामेव पुत्रार्गा सहस्रमस्जत् प्रमु ।।१५१ प्रजा विवद्ध विपवः शवलाश्वा पुनस्तु ते। पूर्वमुक्त वचस्तन शाविता नारदेन है ।।१५२ तच्छ त्वा वचन सर्वे कुमारास्ते महीजस । मन्योज्यमुबुस्ते सर्वे सम्यगाह महानृपि । श्रातृ्णा पदवी चैव गन्तव्या नात्र संशय ॥१५३ **शास्त्रा प्रमारा पृय्व्याश्च सुख स्रध्यामहे प्रजा** । तेऽपि तेनैव मार्गेण प्रयाताः सर्गतोदिशम् । श्रद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रे स्य इवापागा ॥११४ तत प्रभृति वै भाता भ्रातुरन्वेषणे रत । प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्य विज्ञानता ॥१५५

उन लोगों ने नारद ना यह यचन मुना भीर उसे मुनवर ये सब दिशासी म चले गये। बायू को समनूशात कर वे परागव की प्राप्त हुए ।१४६। वे वायु से निधित होते हुए भाज तक भी भवता बरते हुए ही है धीर नही सीट पा रहे हैं। इस अनार से बाबू ने पण मी श्राप्त होगर वे महित्याएं। भ्रमण रिया करते है ॥१५०॥ अपने पुत्रों में त्रष्ट हो जाने पर प्रानितस दश ने फिर वैरिक्ती पत्नी में ही उस प्रभू ने एक सहस्र पुत्र उत्पन्न विश्वे में ॥१५१॥ प्रजा के विवर्ध न करने नी इच्छा बाले वे बावलास्य फिर नारद के द्वारा वहाँ पर वह पूर्व में वहां हुमा बचन मुनाये गये थे ॥१४२॥ महान सीज बाले वे सब हमारा ने उस यचन को सुनकर आपरा मे एक दूसरे से बोते महर्षि ने ठीक ही बहा है। भाइयो की पदयी मर्पात् मार्थ को जानना चाहिए, इसमें बुद्ध भी सत्तय नहीं है ।।१६३॥ पृथ्वी का प्रमास जानकर प्रजा का सूत पूर्वक एजन करेंगे। वे नव भी उसी मार्ग से सम्पूर्ण दिशाधी की कोर चले गुप्ते थे। समुद्रों में गर्द हुई नदियों की भौति वे भी सभी तक नहीं लौट रहे हैं ॥१५४॥ सभी से लेनर भाई भाई के अन्वेपरण वरने म रत होता हुआ। प्रयाण वरता था भीर वहाँ नष्ट हो जाना है क्योंकि उस प्रकार से कार्य की जाननारी मही रहती थी ॥१५५॥

नप्टेषु झबलाहवेषु दस बुद्धीऽमबद्धिमु ।
नारद नाममेहीति गर्भवाम वसेति च १११५६
तथा तेष्विप नष्टेषु महात्मसु पुता बिल ।
पिटकत्याऽमलद्द्यां वेरिज्यामेव विश्व ता १११५७
तास्तदा प्रतिजग्रह पत्त्यवों करवण प्रमुः ।
धर्मः सोमस्सु भगवास्त्यवेशन्ये महर्षय ११५८
दमा विगृष्टि दसस्य हरूत्या यो वेद तत्त्वत ।
अर्धुप्पान् नीतिमान् क्षय अज्ञावाक्ष मवस्तुत ११५८
सर्वात्वाद्य वृत्ति वृत्त्व यो विष्यु दस्त्वत् ।
अर्धुप्पान् नीतिमान् क्षय अज्ञावाक्ष मवस्तुत ११५८
सर्वत्वाद्य वृत्ति वृत्त्व वृत्त्य वृत्त्व वृत्त्य वृत्त्व वृत्त्य वृत्त्य वृत्त्व वृत्त्व वृत्त्य वृत्त्य वृत्त्व वृत्त्य वृत्त्य वृत्त्य वृत्त्य वृत्त्य वृत्त्य वृत्त्य वृत्त्य वृत्त्य वृत्त्य

मे उन महान् धातमा बालों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने वैरिएही पत्नी मे ही प्रसिद्ध साठ नन्याच्यो का मुजन जिया था ।११९७॥ उन ममस्त नन्याच्यो ने पत्नी के रूप मे प्राप्त होने के लिये प्रभु वस्त्रप नो स्वीकार किया था। मगबान् पर्म-सोम भीर उसी प्रकार से अन्य महाचिमस्य थे।११९ना जो कोई पुस्य दक्ष प्रजा पति की इम बिसेय रूप बाली मृष्टि नो सम्पूर्ण रूप से तत्वपूर्वक जानता है वह परमाय बाला-कीर्तिवाला और प्रवासला धन्य होता है।११९९॥

## प्रकरण ४=--ऋषि वंशानु कीर्तन

एव प्रजासु सृष्टामु वश्यपेन महारमना ।
प्रतिष्ठितामु सर्वासु स्थावगसु चरामु च ।।१
अभिष्ठिवामु सर्वासु स्थावगसु चरामु च ।।१
अभिष्ठिवामु सर्वासु स्थावगसु चरामु च ।।१
तत कमेण राज्यानि व्यादेप्टुमुपचकमे ।।२
दिज्ञातीना वीक्षाश्व नक्षताणा ग्रहै सह ।
यताना तपसाञ्चेव मोम राज्येऽस्पपेवयस् ॥३
हृह्सर्गत तु निक्वे ग ददाबिङ्गरता पतिस् ।
पृगुणामधिपश्व व काव्य राज्येऽस्पपेवयस् ॥४
प्रादित्याना पुनर्विद्यु वसूनामथ पावकम् ।
प्रजापतीना दक्षच मस्तामय वासकम् ।।१
देखानामय राजान प्रह्लाद दितिनन्दनम् ।
नारायण तु साध्याना रुद्राणा वृष्यव्यव्यत् ॥६
प्रमा तु वस्ता राजान दानवानामथादिदात् ।
प्रमा तु वस्ता राज्ये राजा वैश्वरण पतिस् ।
यक्षाणा राक्षसानाश्व पाधियानां धनस्य च ॥७

र्या मुजनों ने नहा---महानु झारमा बाते नदयप वे द्वारा इस प्रकार से प्रनामों ना मुजन करने पर भीर समस्त स्थानर तथा जङ्गम प्रजामों के प्रति-ित किये जाने पर उनके साधिपत्य के स्थान पर उनमें से मुरूप को प्रजापति का समिदेक बरके इसके पहचान कम से राज्यों का ब्याउंडा करने वा उपजम किया था ॥१-२॥ दिजातियों के बोरचों वे बही और नक्षत्रों के साथ यजों का भीर सभी वा राज्य में सोज को भीरितक किया था स्थाति उक्त सकत अधि-पति कर को अनावा था ॥३॥ सिङ्ग्रिस विदेवतों वा पति बृह्स्पिन भीर भूगुषों का प्रिय काव्य को राज्य से समितिक किया था ॥४॥ माहिस्तों का विष्णु को नमुष्णे वे पावक को नजपानियों ना दश्य को भीर मस्तों का इस्त्र को राज्य स सिथ प्रश्निक किया था ॥४॥ इसके पदचान दैस्तों वा राज्य दिनितन्तर प्रह्नाई को नाव्य सा ॥६॥ दानवे का स्रिय नार्यायण को नदी का भीरित पत्र वा माहिष्ट विया या ॥६॥ दानवे का स्विय सा प्राप्त को वशाया था ॥६॥ दानवे का स्विय सा सा प्राप्त के दानवा था ॥६॥ दानवे का स्विय सा सा स्वार्थ स्वार्थ का स्विय स्वार्थ से स्वर्थ से विवर्ध को भीरित स्वर्थ सा स्वर्थ से प्राप्त को के पत्र से से स्वर्थ (कुकेर) के पिन कामा या यशों और राससों का—पार्थियों का भीर पत्र का भी मिंपर भी कुकेर को ही भिनिष्क हिया या ॥।॥॥

वयस्वत पितृगाश्च यम राज्येऽम्यपेचयत् । सर्वभूत पिताचानां गिरिदा सूलपारिणनम् ॥६ मंत्रानो हिममन्त्रश्च नदीनामय सागरम् । गम्यवांणामिपपित वकः चित्ररप्प तदा ॥६ उच्चे श्वसमस्वानां राजानश्चम्यपेचयत् । मृगारणामय साद्रं त गोवृपश्च वतुष्यदाम् ॥१० पित्ररामय सर्वेषां गरु चत्रतां वरस् । गम्यानां मातृनश्चेत्र भूतानामसरीरिणाम् ॥११ कव्यानां मातृनश्चेत्र भूतानामसरीरिणाम् ॥११ कव्यानां मातृनश्चेत्र भूतानामसरीरिणाम् ॥११ सर्वेषां दष्ट्रिणा वेष नागानामयं वाजुिनम् ॥१२ सरीस्पाणां मदीनाश्च मेषाना विवतस्य च । सामराणां नदीनाश्च मेषाना विवतस्य च । सादियानामन्यतम् पर्वेन्यमभिष्तकान् ॥१३ सर्वाप्तरामयमासानामान्यां वानी तथेव च ॥१४

पक्षाणाञ्च विपक्षाणां मुहूर्त्तानाञ्च पर्घाणाम् । कलाकाष्ठाप्रमाणानां गते रयनयोग्नया । गणितस्याय योगस्य चक्रे सवत्सरं प्रभुम् ॥१५

पिनृगए। का स्वामी वैयस्वत यम को राज्य मे अधि। अभिपितः किया षा । समस्य भूतगणो और पिशाचो का स्वामी शूल पाणि गिरिश को बनाया ।। दा भीनो का स्वामी हिमाचल को-नदियो का पति सागर को-गत्यवों का ग्राधिपनि उस समय मे चित्रस्य की बनाया या ॥१॥ ग्रह्मी का राजा उच्ची-थवाको राजावनाकर स्रभिषिक्त कियाथा। समस्त मृग सर्योत् पर्स्रो का राजा शाहू ल को भीर चनुष्पदो का अधिप गोवृष को बनाया या ॥१०॥ समस्त पक्षियों का स्वामी पक्षियों स परमखें उपण्ड को बनाया। गन्धों के स्वामी मो भीर दिना शरीर बाले प्राणी शब्द — माकाश मौर बल इन सबका स्वामी बलरानों में श्रेष्ठ बायु का तया मन्त्रूणें दश्यारी जीवों का ग्राधिप दीय की भीर नागा ना न्वामी वार्नुक वो अभिविक्त किया या ।।११-१२॥ नरीसूप-नाग भीर सर्पों का राजा तक्षक को बनाया या । सागरी का-नदियो का-मेघी का-वर्जिन का प्रादित्यों वा ग्रन्यनम पर्जन्य को स्वामी प्रतिथिक्त किया घा ॥१२॥ नमस्त भ-नरामो के समुदाय का राजा जामदव को सभिपिक्त किया था। भृतुमो ना-मानो ना-मार्त्तवो ना-पक्षा ना-विपक्षो ना-मृहत्ती ना-पर्वो का-क्ला एव काग्रा श्रमाशो का-गति का तथा दोनो अपनी का-गलित का घौर योग का स्वामी सध्वत्मर को बनाया था ।।१३-१४-१४।।

प्रजापतिर्वे रजम पूर्वस्यान्दिय विश्वतम् ।
पुत्र नाम्ना मुत्रामान राजान सोजम्यवेचयत् ॥१६
पित्रमामा दिश्च तथा रजम पुत्रमस्युनम् ।
सेतुमन्त महात्मान राजान सोजम्यवेचयत् ॥१७
मनुष्याणामिवपत्ति नक्षः चैव मुत मनुष्य।
सेत्य पृथियी सर्वा नत्निया मपत्तना ।
ययाप्रदेशमदापि वर्मेत्य परिपाल्यते ॥१५

स्वायम्भुवेऽन्तरेषुनं बहाराग तेऽभिषेचिताः ।
नृपा ह्ये तेऽभिषिच्यन्ते मनवो ये भवन्ति वै ॥१६
मन्वन्तरेध्वतीतेषु गता ह्यं तेषु पाषिवा ।
एवमन्येऽभिषिच्यन्ते भाग्ने मन्वन्तरे पुन ।
स्वीतानगता सर्वे स्मृता सन्वन्तरेश्वरा ॥२०
मजसूयेऽभिषिक्यन्ते पुरोर्भिनैरोत्तमैः ।
वेदहरे ने विधिना हृतो राजा प्रतापवान् ॥२१
एतानुस्तार् पुत्रास्तु प्रजासन्ताननारस्पात् ।

प्तानुष्पाध पुनास्यु नेशास्त्रिकार स्वित् हो प्रसिद्ध गुवामा नाम बाले पुननो उत्तते राजा धानिषिकत विद्या था । १९६। परिचम दिशा मे रवस के पुन मञ्जूत को महान् धारता धाने वेनुमान को उतने राजा धानिषिक विद्या था । १९६। परिचम दिशा मे रवस के पुन मञ्जूत को महान् धारता धाने वेनुमान को उतने राजा धानिषिक विद्या था । १९७। धार समस्त मनुष्यो का स्वामी मनु सुन को बनाया । उत्तके द्वारा यह समस्त सात द्वीपा वाली भूमि धौर पत्तनो(नगर)के सहित प्रदेशके धनुसार प्रान्तत धी धाने के माथ परिपानिक की जाती है ॥१८॥ स्वयम्भुव धन्तर से पहिले ये सब बद्धा ने धानिष्यत किये थे। जो मनु होते हैं ये नूप अभिविष्टिवत किये जाते है ॥१६॥ इन मन्वन्तरों के धातीत होजाने पर पाथिव को यथे थे। फिर धान्य मन्वनार प्राप्त होने पर धन्य इक्षेत्र प्राप्त धानिपत किये जाते है । अतीत तथा प्रमागत समस्त गन्यन्तरेश्वर वह यथे हैं ॥२०॥ इन श्रेष्ठ मानवों के द्वारा राजपुर वे पूर्व धानिपत विद्या यथा था जोति वेशक्त विधि से प्रतापत्तान राजा वनाया गमा है।।२१॥

पुनरेव महाभाग प्रजाना पतिरीश्वर ॥२२ वश्यपी गोत्रवामस्तु चवार परम मण । पुत्री गोत्रवरी महा भवेतामित्यचिन्तयत् ॥२३ सस्य प्रध्यायमानस्य वश्यपस्य महात्मन.। प्रह्मणोड्यी सुती पश्चात् प्रादुभू तो महोजसी ॥२४ वस्तारश्चासितश्च व तानुभी ब्रह्मावादिनी। वस्तारात्रिप्रदुषी जजे रम्यश्च स महायशा ॥२४ रैम्यस्य रैम्या विज्ञे या निघ्नु वस्य निवोधत । च्यवनस्य मुकन्यायां सुमेधाः समपद्यत ।।२६ निघ्नु वस्य तु या पत्नी माता वै कुण्डपायिनाम् । प्रमितस्यैकपर्णायां ब्रह्मिष्ठ समपद्यत ॥२७ शाण्डित्यानां वच ध्रुत्वा देवनः सुमहायशाः । निघ्नु वाः शाण्डित्या रैम्यास्त्रय पश्चात्तु कश्यपा. ।।२६ वरप्रभृतयो देवा देवलस्य प्रश्नान्त्रमाः ॥२६

परअनुत्सा देवा देवास्त ने जान्य ने तर्म कराकर पुनः प्रजासों के वित महान् भाग बाने-देवर करवप कोई गोत्र की कराकर पुनः प्रजासों के वित महान् भाग बाने-देवर करवप कोई गोत्र की कामना रखते थे, परम सपस्या को धारण किया या घोर मनमे यह सकल सोवा या कि दो पुत्र मेरे गोत्र के कलाने वासे उत्पन्न होजां ॥ २२॥ २३॥ १८ ए पर से ध्यान करने वासे महात्मा करवप के पोछे ब्रह्मा के धन स्वक्त दो पुत्र महान् भोज वाले प्रावुभूत हुए ॥ २४॥ वत्मार घोर धनिन ये दोनो ही ब्रह्मावादी थे। बस्तार से निभूष उत्पन्न हुमा घोर महान् यम बाला वह रिभ्य हुमा ॥ २४॥ रिम्म के भो हुए वे रिम्म कहनाये घोर निम्म की धव जानकारी करो। चयत्म की सुकत्या ममुस्पन्न हुए ॥ २६॥ निभूव की धव जानकारी करो। चयत्म की सुकत्या ममुस्पन्न हुए ॥ २६॥ निभूव की जो रतनी थी वह कुएसपायियों की माना थी। धनित की एकपणी में ब्रह्मिय उत्पन्न हुमा ॥ २७॥ शाहितस्यों के खवन को मुनकर सुन्दर एव महान् यशवाले देवल के निध्य — सारियद्य घोर वित धोर पोछे करवप घोर वह प्रमृति देव ये सब देवल की प्रजा थी। शाहिरहा

मानसम्य चरिष्यन्तस्तम्य पृत्रो दम. किल । मानसस्तस्य दायादम्तृश्विन्दुरिति श्रुतः ॥३० श्रेनायुगमुसे राजा तुत्तीये सम्बभूव ह । तस्य कन्या त्विडविडा स्पेत्रातिमाभवत् । पुनस्त्याय स राजिपम्ता कन्यां प्रत्यपादयत् ॥३१ ऋषिरिडविडायान्तु विश्वताः समपदात । सम्य पस्यश्रतस्रम् प्रांतन्त्यकुलवर्द्धनाः ॥३२ बृहस्पतर्वृ हरक्तितिद्वावार्यस्य कीस्तितः ।
कन्या तस्योपयेमे स नाम्या वै देववणिनीम् ॥३३
पुष्पात्कराश्व वावाश्व सुते पात्यवतः स्थितो ।
केमी मानिन कन्या तासान्तु ग्रागुत प्रणा ॥३४
प्रथेष्ठ वैश्वरण तस्य सुपुवे देववणिगो ।
दिव्यत विधिना युक्तपार्यस्य श्रु तेन च ।
राक्षसन च रूपेग स्नासुरस्य बलेन च ।
राक्षसन च रूपेग स्नासुरस्य बलेन च ।।३५
विवाद सुमहावाय स्थूलनीर्य महात्तुम् ।
स्वश्यह हारच्छ पश्च च सुवस्य विलोहितम् ॥३६
स्ववाह प्रवाहृश्व पिञ्चल सुविभीपराम् ।
वैयतज्ञानसम्पन्त सम्बुद्ध ज्ञानस्यदा ॥३७
एविषय सूत दृष्ट्या विद्यवस्यश्च तथा ।
पिता इटवान्ननीतन कुवेगोध्यमिति स्वयम् ॥३=

 सम्बुढ इस प्रकार के विस्वरूप को घारए। करने वाने पुत्र को देखकर पिता ने बही पर देखते हुए कहा यह तो स्वय कुवेर है ॥३६॥३७॥३८॥

कुत्साया विविद्यान्याय वारीर वेरमुच्यते ।
कुवेरः कुञारी ग्रंबासाम्मा तेन च सोऽक्कितः ॥३६
यस्माद्विश्रवसोऽपत्य साहस्याद्विश्रवा हव ।
सम्माद्व श्रवसोऽपत्य साहस्याद्विश्रवा हव ।
सम्माद्व श्रवसो नाम नाम्मा लोके सविष्यति ॥४०
ऋद्या कुन्ने गर्भव क्ष्या श्रूपत्यान्तव्य ।
विभीपण चतुर्वास्तान्के कस्या श्रूपत्यान्तव्य ।
विभीपण चतुर्वास्तान्के कस्यानवस्मुतान् ॥४१
बकुक्सा विश्रवी विश्रवी रक्तमूद्ध ल ।
चतुर्वाद्विश्रविश्रवो महाकायो महावल ॥४२
जात्याञ्चनिन्नो दृष्ट्रो लोहितग्रीव एव च ।
गाजमेनो जयमुक्तो रुपेस् व वनेन च ॥४३
सत्यबुद्ध हुं दनम् त्र रावणाद्वावस्तु सः ॥४४
हिरण्यकिष्ठानु स्तानि राजा पूर्वजन्यि ।
चतुर्वाचि राजात्र त्रयोद्य स राक्षस ॥४५

कुरमा में निवित यह तब्द है और शरीर वेर वहां जाता है। कुवेराव सम नाम ने वह जुवेर अब्द्रिन हुंगा है ॥ देशा क्योंकि विश्वा की मन्तान है भीर साहरम ने विश्वा की ही तरह है इनमें इवना लोक में वैश्वाण यह नाम होगा ॥ भेंठा। कुवेर ने ऋदि में प्रतिक्ष नव बूवर की उत्तम किया। रोवण-कुरभवर्ण और पूर्वणावा नाम वाली बन्या की जन्म दिया था। बोदा निभीपण पुत्र या ऐसे कैंगते मुठों को जन्म दिया ॥ भेशा दिया पा एसे कैंगते मुठों को जन्म दिया ॥ भेशा वाजा-विश्वा को वाजा-वीन में मूल-वार पैरो झाला-बीम मुजायों में मूल-महान् बल बाला-जीन में म्यूजन में तुप्त-दाड़ों बाला-लीन में मुठा-पर प्रति वाला प्रति के सुल दाई का साम-सद्य बुद्धि साला एवं मूल्द गरीर वाला राक्षमें में ही रावण था। स्पनाव से दाराण मीर

कूर या. राक्षण करने ने ही वह राक्ता बहताया है ॥४२॥४३॥४३॥ वेरहें वह राक्षन हैं ॥४१॥

ता पश्चराध्यो वर्षाणामास्याता सञ्ज्ञपया दिनै ।
नियुत्तन्येरपष्टिश्च सञ्ज्ञ्ञाविद्धिरदाहृता ।।४६
पष्टिशतस्त्रारिण् वर्षापान्तु स रावरा ।।
देवनाना ऋषीरात्व पोर हत्वा प्रवारम् ।।४७
तेत्रापुते चतुविते रावरान्त्यस स्वारम् ।।४७
तेत्रापुते चतुविते रावरान्त्यस स्वारम् ।।४७
तेत्रापुते चतुविते रावरान्त्यस स्वारम् ।
प्रवार्वि प्राप्य सगरा स्वयमिष्यान् ।१४६
मिहार प्रश्नाक महापागुत्यस्त्रपा ।
पुलोलस्ताया पुत्रास्ते वन्या हुस्मीनसी तथा ।।४६
वितारा दूपग्रदेवेव विद्यु सिञ्ज्ञास्तम ।
प्रत्या हामनिवा चैव वाकाया प्रस्ता स्वा ।।४०
दिवत मृत्यमार्थ पोनन्त्य राससा दश ।
दार्शाभिजना नर्षे दवैरपि दुश्वरा ।१५१
सर्वे सम्प्रवाधिव पुत्रपीत्रसम्बता ।
यक्षाणाञ्चेत्र नर्षेण पीनन्त्या वे च शक्षता ।।४२
व वर्षेण पोनन्त्या वे च शक्षता ।।४२
व वर्षेण पोनन्त्या वे च शक्षता ।।४२

भ्रागस्त्यवैश्वामित्राणा क्रूराणा ब्रह्मरक्षसाम्। वेदाध्ययनशीलाना तपोव्रतनिपेविखाम् ॥५३ तेवामैडविडो राजा पौलस्त्य सञ्यपिङ्गल । इतरे वै यज्ञमूखास्तेन रक्षोगरा स्त्रय ॥५४ यात् घाना बहाघाना वात्तिश्चिव दिवाचग । निज्ञाचरगणास्तेषा चत्वार कविभि स्मृता ॥५४ पौलस्त्या नैऋ ताइचेव झागत्स्या कौशिकास्तथा। इत्येताः सप्त तेपा वै जातयो राक्षसा स्मृता ॥५६ तेपा रूप प्रवस्यामि स्वभावेन व्यवस्थितम् । वृत्ताक्षा पिजुलाश्चीव महावाया महोदरा ॥५७ भटदष्टा शक्कणी ऊर्द रोमाण एव च। श्राकर्णदारितात्वाश्च मुञ्जधूमोर्द्धं जा ॥५= स्युलगीर्पा सिताभाश्च ह्रास्वकाश्च प्रवाहका । ताम्रास्या लम्बजिह्वीश लम्बभ्र स्थूलनासिका ॥५६ नीलाङ्गा लोहितग्रीवा गम्भीराक्षा विभीपणा । महाघोरस्वराइचैव विकटा बद्धपिण्डिमा ॥६० स्थूलाश्च तुङ्गनासाश्च शिलासहनना दढा । दारुणाभिजना करा प्रायश निलप्टकिम्ण ॥६१ सकुण्डलाङ्गदापीडा मुकुटोप्सीपधारिसा । विचित्र वस्त्राभरगाश्चित्रस्रमनुलेपना ॥६२ प्रशादा पिशितादाश्च पुरुपादाश्च ते म्मृता । इत्येनद्र पसाधम्यं राक्षमाना बुधं स्मृतस् । न समस्तवल बुद्ध यतो मायाकृत हि तत् ॥६३ मागम्य-वैश्वामिन-कूर-ब्रह्म राज्यम-वेदी न मध्ययन नरने के स्वभाव वाने भीर तो बन के निषेवण बरन वाला के उन मवका मध्य पिञ्जल पौन-स्त्य ऐडविड राजा था। दूसरे यज्ञ मुख ये इसमे तीन राक्षमो ने गए। घे

।।१३-५४॥ यातुषान-ब्रह्मधान-वार्सा धौर दिवाचर ये उन निवाचरो के चार

गम निवयों के द्वारा नहें गये हैं ॥४४॥ पीलस्य-नैर्क्युत-प्रागस्त्य-नीशिक में उनकी मान आनियाँ हैं जो गक्षण कहें गये हैं ॥५६॥ अब उनका स्वभाव से ध्यवस्थित रूप बतलाऊँगा । गोन ग्राँचो वाते-पिञ्चन वर्श धाते-महान् काम से युक्त-महान् उदर वाने-माठ दाडो वाने-सकु के समान कानी वाने-जगर को उठे हुए रोवा म युक्त-कानो तक फड़े हुए मुखी बाते-मूंज तथा प्रधा जैम इद्वें क्लो वान-स्थून माथे वाले-मिन शामा वाले-छोटे कर वाले-प्रवाहर-नामन दश मुखा से युक्त-नम्बी जीभ श्रीर अम्बे होंडी वाले-नमबी भीर माटी नाक बाल-नील माड्नी वाले-लोहित वर्ण की ग्रीवा (गर्दन) बाले-गहरे तत्रो स पुत्रन-विशेष रूप म उरावने-महान् धोर ध्वति वाले-विकट-वृद्ध पीडी वाले-बाट- तृह नामिका वाले-शिला के समान सहनन वाले-मनवृत दारमा अभिजन बाल-कृत और बहुबा क्लिप्ट वर्म करने वाले तथा कुएउत-महूद और ब्रापीड धारण करन वाने एव मुक्ट भीर उपणीय को धारख करने वाने विचित्र वस्त्र गृव श्राधन्या वाल - वित्र माला धौर मनुलेपन वाले-भन भगाए करने वाने नथा भांन खाने वाल एव पुरुषा का भक्षाए। करने वाले व मब बताय गय है। इस प्रकार का राख्यमा के रूप का साधस्य ब्रायज्ञों के द्वारा नहा गया है। यह समस्त वन बुद्ध नहीं है विन्तु वह महमा दूत भी होता g 11xa-x=-x8 e0-25-2±-6±11

पुनहस्य मृता पुना सर्व व्यालाश्च शिष्ट्रस्य ।
भूता पिशाका सर्पाश्च अमरा हस्तिनस्तथा ॥६४
नामरा निक्तराश्चेन यमिषम्पुर्यास्तथर ।
येऽन्य चैन परिनान्ता मायानाधनशानुगा ॥६५
अत्रयस्य मृतुन्निम्मन् स्मृतो नैनस्त्रतेऽन्तरे ।
न तस्य पुन पोत्रो ना तंज मश्चित्य ना स्थित ॥६६
अनेनंग प्रनस्याम मृतीयस्य प्रजापते ।
तस्य पत्त्याभ मृत्यस्य द्वीनाम्पतिवृत्ता ॥६०
भद्वानस्य पृतास्या हत्वामम्पति मृतन ।
भद्रा पूना न महा न सन्दा मनदा तथा ॥६८

वेला खला च सप्तैता या च गोचपला स्मृता । तया मानरसा चैव रत्नकूटा च ता दण ॥६९ ग्रानेयवंशकृतासाँ भक्ती नाम्ना प्रभाकर. । भद्रायाँ जनयामास सोम पुत्र यशस्विनन् ॥७० स्वर्भानुना हते सूर्ये पतमानो दिवो महीम् ।

पुत्तह के पुत्र ममस्त गृग ज्यान-वाडो यान-पून पिशाच-मर्प-भ्रमप्-हायी-वान-किम्रर-यम-किम्पुन्य और जो भी माया तथा क्रीध के वशानुग होते हैं तथा कहे नये हैं ये भव पुन्तह के पुत्र हुए ये ।१६४-६५॥ उस वैवस्वत मन्तन्यर में कर्नु एक ऐसा वा जो अपस्य हीन हुआ था। उनके न तो कोई पुत्र या पीन न कोई पीत ही था। वह तेज का मन्नेष करके न्यित रहता या।६६। अब सुतीय प्रजापनि अपि के बच को बतनाऊँगा। उसकी दश, परम पतिप्रता मुन्दी परिनर्या थी।१६॥ भद्राम्ब के धुनाची नाम जानी अप्परा में दश मतान हुए। उनके नाम-भद्रा-मुद्दा-महा-चनवा-मनदा-चेवा और खना ये सात और भी चपता तथा मानरमा और रहन कूटा ये दश है।१६-६६॥ धानेय बंग वन करने वामा उनका भत्ती नाम वे प्रभाकन या विमसे प्रद्रा में यम बाले भीर पुत्र को जन्म दिया था।।७०।।

तमोऽभिभूते लोवेऽस्मिन् प्रभा येन प्रवित्तता ॥ ११ स्वित्तत ॥ १ स्वित्तत्ते लोकं म पतिव्रह्म दिवाकर । वहापेवेंचनात्तस्य न पपात दिवो महीम् ॥ ७२ प्रविश्व होनि गोवाण्य यञ्चकार महातपाः । यज्ञेप्व प्रवित्व न एत्रेयं प्रवित्ता ॥ ७३ म तास्ववनयत् पुत्रानात्मनुत्याननामकान् । द्या तास्वेव महता तप्या आवित्रप्रभा ॥ ७४ स्वस्त्यात्रेया इति ग्याता स्वर्षयो वेदपारगाः । तेषां वित्यात्ययभौ बिह्मा सुमहौजनी ॥ ७५ दत्तानेयस्तस्य ज्येष्टो दुर्वामास्तस्य चानुज. ।

यबोदमी सुना तस्यामबता ब्रह्मचाहिनी १ सन्नायुदाहरन्तीस स्नान पौराणिका पुरा ११५६ भन्ने पुत्र महात्मान शान्तात्मानमनस्नावस् । दन्तात्रेय तनु विष्णा पुराणुना प्रचक्षत ११८७

स्प्रभानु क द्वारा सूच के हन हाने पर दिन स सही पर पत्रभान हुआ था। इस लीन के उस समय अन्यवरा म एक्टम अभिन्न हान पर जितने प्रभा की प्रवर्तित के उस समय अन्यवरा म एक्टम अभिन्न हान पर जितने प्रभा की प्रवर्तित किया था। १३ गं विद्या हुआ वह दिवाकर अस समय तैरा किया हो—इस प्रवर्ति के स्वतन में दिन से स्था पर हो। १४ शा अप मा प्रा प्रकर्ति के स्वतन में दिन से सी पर नहीं किया। १३ शा अप मा उस है सा प्रवर्ति किया या था। उस महाप प्रभा में से अविपन याना मा देशे के द्वारा प्रवर्तित किया या था। उसने महाप तम में नावित प्रभा वाले उनस ही अवानक अपने समान क्या पुत्री की उत्पन्न किया था। १३ है। इस माम स दिक्यान वेद के पाराधी ऋषिणाण भ उनम विन्यान या वाल महान् आज स मुक्त पर स हिएइ दो पुत्री भी १३ शा उनम विन्यान समय बढ़ा था और उनमक्ष द्यारा भाई दुनीता थ। उनमी होरी घवना और बहावाद काली पुत्री थी। यहाँ पर भी पहिले पी। गो पहीं पर भी पहिले पी। सहार्त्री का स्वतन को कि का स्वतन की स स्वतन सा या पुराणो के माना सीय उनह विस्तु का तनु कहा करते हैं ११७३।

तस्य गामान्यम् जाताश्रस्वार प्रसितः श्रुवि । स्यामाश्रमुद्देगलाश्रे व बलारक्यांबिहितः । एत नृत्यान्यु बर्खार स्मृतः पक्षा महोजनाम् ॥५६ र स्यापारादश्रे व पत्याऽस्त्रपति तथा । जित्रे व दक्ष्यस्यस्माजित्यायन् मक्षमा ॥५६ नारदस्यु वनिष्ठायारच्यती प्रयपादयन् । उद्धे रता महानवा वृक्षमाणात नारव ॥५० पुरा दवानुर तस्मिन्यग्रम वारकाययः । ग्रनावृष्टचा हते लोके ज्याँ धाके सुरै सह । विस्तृप्तस्ता धीमान्धारयामास व प्रजा ।।८१ ग्रत्नोपध मूलफ्लमोपधीश्च प्रवर्त्तयन् । तास्तेन जीवयामास कारुण्यादीपधेन तु ।।८२ ग्ररूचत्या विस्तृप्तस्त क्रिक्मुत्पादयद् हिजाः । सागरञ्जनयच्छक्ते रहस्यन्ती पराश्चरम् ।।८३ काली पराशराज्ज्ञो कृष्णहे पायन प्रभुम् । हे पायनादरण्या व सुको जज्ञे गुणान्वित ।।८४

उसके गोवान्वय में भूमएडल में प्रसिद्ध न्याम-पुर्गल-बलारक और
गविधिर ये बार उत्पन्न हुए। ये बार मनुष्यों के, जिनके कि महान् भीज था,
पक्ष कहे गये हैं ॥७६॥ वहमय से नारद पर्वत और खरुचती उत्पन्न हुए। है
श्रेष्ठगए। प्रव आगे जो अरुच्यों के हुए उनको ममक्र तो ॥७६॥ नारद ने
विश्व में मरुच्यों को प्रतिपादित विधा या। ऊर्ज रेतस महान् तेजवाले वृक्ष
गाप से बारह हुए ॥६०॥ पहिले समय में तारवामय देव और समुरों के समाम
में, बृद्धि के न होने से लोक के हुल होजाने पर और देवों के नाम इन्द्रदेव के
थया होजान पर विश्व मुनि ने जोकि परम बुद्धिमान् ये धपने तप के बल से
प्रजा को घारण किया या ॥६१॥ यहाँ पर उमन मुल और फल तथा धोपियो
को प्रवृत्त करते हुए करुणा से और औपच से उसने उन प्रजासो को जीवित
या ॥६२॥ हे दिजगण ' विश्व हे वस्ति को प्रति को चित्रते ।
या सागर को जन्म देती हुई गक्ति से पराधार को न देखती हुई काली ने
पराधार से प्रभु कृत्या है भामन को उत्पन्न किया था। है पायन से घरत्या में गुएगए समन्त्रत सुक उत्पन्न हुए ॥६३॥८४॥

उत्पद्यन्ते च पीवर्या पडिसे शुक्तमूनवः । भूरियवा. प्रभुः शम्भुः कृष्णो गोरस्र पञ्चमः ॥=५ कन्या कीर्तिमती चैव योगमाता दृदवता । जननी ब्रह्मदत्तस्य पत्नी सात्त्वगृहस्य च ॥=६ दवेता बृनगाश्च गौराश्च स्थामा धुम्ना सम्लिका । क्रप्मपा दारवाश्च व नीताश्च व पराशरा । पराशरासामधी ते पक्षा प्रोक्ता महात्मनाम् ॥५७ ग्रन ऊद्व नित्रोधध्वमि द्रप्रतिमसम्भवम् । बिमप्टम्य विश्वित्या घृताच्या समपद्यत । क्जीतिय समान्यात इन्द्रप्रतिम उच्यते ॥५६ पृथो मुनाया सम्भूत पुत्रस्तस्या भवदसु । उपमन्यु मुतस्तस्य यस्यमं उपमन्यव ॥८६ मित्रावरणयाश्चीव कुण्टिनो ये परिश्रुता। एकाप्रयास्तर्थवान्य विमिष्ठा नाम विश्वेता । एत पक्षा विभएतना स्मृता एकादशव तु ॥६० इत्यते ब्रह्मस्य पुत्रामानमा ह्यष्ट वि युता । भानर सुमहाभागा तगा वजा प्रतिद्विता ॥६१ त्रीरलात्रा-यान्यातीमान्दवीयगणसकुतान्। सपा पुत्राञ्च पीताञ्च शासाध्य सहस्रश । र्यं व्याप्ता पृथियी सर्वा मुख्यस्यव गभस्तिभि ॥६२

 प्रतिष्ठित है ॥६१॥ इन देविंपाणों से सकुल तीनों लोकों को धारण करती हुई भूमि थी । उसके संकडो एवं सहस्रों पुत्र धौर पौत्र वे जिनमें व्याप्त यह पृथ्वी है जैसे सूर्य की किरणों से होती है ॥६२॥

## प्रकरण ४६--गान्धर्व मुर्च्छना लचण

निसर्गं मनु पुतार्गा विस्तरेग् नियोघत ।
पृपन्नो हिसयित्वा तु गुरोर्गावमभक्षयत् ॥१
शापाच्छ्रद्रत्वमापन्नश्च्यवनस्य महात्मन ।
करूपस्य तु कारूप क्षत्रियो युद्धदुर्मद ॥२
सहस्रक्षत्रियगणविकान्त सवभूव ह ।
नामागारिष्टपुत्रस्तु विद्वानासी-द्वलन्दन ॥३
भनन्दनस्य पुत्रोऽभृत् प्रागुर्नाम महावन ।
प्रायोरेकोऽभवत् पुत्र प्रजानिरिति विश्र्त ॥४
प्रजानरभवत् पृत्र प्रनित्नो नाम वीयंवान् ।
तस्य पुत्रोऽभवत् पृत्रस्तु भी नाम महायशा ॥५
सुत्रस्य विद्याः पुत्रस्तु प्रतिमा न वभूव ह ।
विद्यापुत्रन्तु वस्यार्गा विविद्यो नाम पामिक ॥६
विविश्रुत्रो प्रमारमा खनिनेश प्रतापवान् ।
करन्यमस्तस्य पुत्रस्त्रतायुगमुवेऽभवत् ॥७

धी सूनजी ए बज्रा-ध्व सनु के पुत्रा वा निमर्ग विस्तार वे माध जान लना पाहिया। पृष्ठभ ने गुरु वी गाम का हनन वरवे उसका भश्या कर लिया या ॥१॥ महान् भ्रात्मा वाले व्यवन वे जाप से जूदत्व की प्राप्त होगया था। करपना युद्ध दुसंद वारण क्षत्रिय जोवि सहस्वो क्षत्रियों वे समूह मे विकान्त या, उत्पन्न हुअ पुत्रा । नाभागारिष्ट वा पुत्र भलन्दन यहा विद्वान् या ॥२॥३॥ भतन्दन का पुत्र महान् बल वाला आधु नाम वाला उपन्न हुमा था। प्रार् के

वायु पुराण

एर ही प्रवानि-द्रम नाम से प्रसिद पुत्र हथा था । १४। प्रकानि वे स्तिज माम सासा बीसवात पुत्र हथा था। उत्तर श्रीमान् महान् यश बाला सुन-इम भाम ना पुत्र हथा । १४। छुन ना पुत्र विश्व हथा जिसकी काई श्रितमा नहीं थी। विश् वा पुत्र करदाला जिनका नाम विशिद्य था घोर बहु बहुत धामिस था। १६।। विश्विस का पुत्र प्रमान्या और प्रताय थाना स्विननत्र था। उत्तका पुत्र करस्थम हुआ जानि करा पुत्र कारस्थ महुला पा। ११७।।

करन्यममुत्रश्चापि धाविशित्राम वीर्यवान् । धाविशिता व्यनिनामत् पितर गुणवत्त्या ॥द्याविशिता व्यनिनामत् पितर गुणवत्त्या ॥द्यानिन दिव नीत समुत् सह वाच्यव ॥६ विनादा-व महानाधीन सवनस्य नृहस्पते । व्यक्ति ह्यु नृ यक्त्य कृद्धस्त । व्यक्ति ह्यु नृ यक्त्य कृद्धस्त । व्यक्ति ह्यु नृ यक्त्य कृद्धस्त । व्यक्ति ह्या व्यक्ति ह्या व्यक्ति ह्या व्यक्ति ह्या व्यक्ति ह्या व्यक्ति । व्यक्ति ह्या व्यक्ति । व्यक्ति ह्या व्यक्ति । व्यक्ति ह्या व्यक्ति । व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति । व्यक्ति ह्या व्यक्ति । व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति । व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति । व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति । व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति । व्यक्ति विवक्ति व

पर-प्रम वा पुत्र वीश्वाद् धावितित नाम बाता था। धुनों वी सन-प्रता म प्राप्तिकान क्या दिना वा भी उनिकाल कर दिवा घर ॥ वा। मन्न नाम बाता राजा वक उन्ती र नमान हुआर था। मित्रा घीर बाभवा भ प्रतिन वह सवर्श व हारा दिव ताव का थ बाधा गया था। शहा। दमम सवर्श पृत्या के सदाव दिवाद था। यत वी श्रुद्धि का देनवर शृहम्पनि उपस् बहुत बहु हुआ था।। देश। यवन व हारा यत वह हुन हा जान पर उम ममय यह हुन ही प्रथित बुन्ति हुआ धीर वह स्वत्य व लुन करत में दिए उद्धन होगया था। देवगए। के द्वारा उसे प्रमन्न किया गया था। १११। चकावर्ती जो मरूत था। तरिय्वन्त को प्राप्त किया था। नरिय्वन्त का दायाद देशुधरद्वम राजा था। उसका था। उसका था। उसका थुन परम विक्रम वाला राष्ट्रवर्धन राजा था। उसका पुत्र मुमुनी था और उसका पुत्र नर था। ११३॥ उसका वेवल पुत्र था और केवन का श्राप्त्म अध्या ॥ इसके परचात् वन्युमान् का पुत्र धर्मात्मा राजा वेगवात् इस्रा ॥१४॥

वृधो वेगवत. पुनस्तृगाविन्दुनुँधारमञ ।
श्रेतायुगमुत्ते राजा तृतीये सवभूव ह ॥११
कन्या तु तस्य द्रविडा माता विश्ववसो हि सा ।
पुत्रश्चास्य विशालोऽभूद राजा परमधामिक ॥१६
विशालस्य समुत्यसा विशाला तर्यानिर्मता ॥१७
सुवन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रो महावलः ॥१७
सुवन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रो महावलः ॥१७
सुवन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रो महावलः ॥१७
सुवन्द्रतनयो राजा घूमाव्व इति विश्वतः ॥१८
घूमाववतनयो विद्वात् मुख्य समयवतः ।
सुश्वयस्य सुत श्रीमान् सहदेव प्रतायवान् ॥१६
कशास्वस्य महातेजा सोमदत्त प्रतायवान् ॥२०
सोमदत्तस्य राज्य सुतोसूज्जनसेज्य ।
जनमेज्यारमज्ञ्व व प्रमतिनांम विश्वतः ॥२१

वेगवान् वा पुत्र वुष हुवा धीर बुष वा पुत्र तृष्णविन्दु हुवा था जो कि सृतीय त्रैतातुग के मुत्र (बाररूम) में राजा हुमा था ॥११॥ उमकी बन्धा द्विद्या थी जो कि विषया वी माना हुई थी। इमका पुत्र परम धार्मिक राजा विद्याल हुवा था और दिस्ताल हुवा था ॥१६॥ विद्याल वो नय निर्मित विद्याना उत्पन्न हुई थी और विद्याल का पुत्र महाजनवान् हेमबन्द्र राजा हुया था॥१०॥ हेमबन्द्र के मनन्तर मुक्त का पुत्र राजा छूमाहब थरम विद्यान पुत्र हुवा। मुक्त का पुत्र राजा छूमाहब थरम विद्यान हुवा।॥१८॥ इसा ॥१८॥ कुवा विद्यान सुत्र विद्यान सुत्र वा पुत्र राजा छूमाहब थरम

था। मुरुजय का पुत्र शीमान् एव प्रताय माना सहदेव हुथा ॥१६॥ सहदेव का पुत्र दरेम भामिक इत्तास्त्र हुआ और इत्तास्त्र का पुत्र महात् तेजवाला एव प्रतायी सोमवत हुथा ॥२०॥ राजीय सोमवत्त के जनमेजय पुत्र उत्तम्त्र हुया था। जनमेजय के प्रमति इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्तम्त्र हुआ।॥२१॥

> वृश्विन्द्प्रमादेन मर्वे वैशातका नृषा । दीर्घायुपो महात्मानो बीर्यवन्त सुधामिना ॥२२ रायतिमियुन त्वासीदानाति नाम विधुत । पुत्र सुकन्या कन्या व भार्या या व्यवनस्य तु ॥२३ द्यानासस्य तु दायादो रेको नाम्ना तु दीयंवान् । द्यानसीं विषयो यस्य पुरी चापि कुटाम्थली ॥२४ रेवस्य रैवन पुत्र ककुछी नाम धार्मिक । ज्येष्टो भ्रानृजतस्यासीद्राजा प्राप्य कुशस्यलोम् ॥२५ कन्यया सह श्रुत्वा च गत्धर्व ब्रह्मणोऽन्तिके । मुहुस देवदेवस्य मार्त्यं बहुयुग विभी ॥२६ ग्राजगाम युवा बंद स्वा पुरी यादवेवृ तास्। कृता द्वारवती नाम बहुद्वारा मनोरमाम् ॥२७ भोजवृष्ट्यन्धकं मुं हा वसुदेवपुरोगमें । साङ्क्ष्या रेवत श्रात्वा यथातत्त्वमरिन्दम ॥२६ क्त्या नु बनदेवाय मुद्रता नाम रेवतीम् । दस्वा जगाम शियर मेरोस्तपसि सम्थित ॥२६

ये समझ्त नाजा सुणिविन्तु के प्रमाद से वैद्यानक हुए थे। ये समझ्त दी प्रे मायु वार-महत्त् क्षात्मा क यूक्त-श्रीय वार्य और अती भीति के धर्म के मायुने वात्म हुए थे। ये शायुने के एक जोड़ा हुया था-एउ पुत्र था जो पातारों दत नाम से प्रथित या और एक क्ला यो विनयन नाम सुन्या पा धीर वह व्यवन महित प्रथित या और एक क्ला यो विनयन नाम सुन्या पा धीर वह व्यवन महित की प्रथम हुई थी। १२॥ धानान का दायाद मार्याद प्रथमित का वात्म प्रथम क्षाय वात्म हुए। परान काना पुत्र वीयवान ने नाम वाना दुष्या आना संवन यो प्रथम के साम वीर पुत्र वुष्या था विश्वन देश को धानाने या धीर पुत्र वुष्या था विश्वन का वाद्य वा

करुपी या ग्रीर वह परम थामिक हुया था जो सो माइयो का ज्येष्ठ था भौर पुरास्थली वो प्राप्त कर राजा हुया था ॥२१॥ विमु देवो के देव के एक मुहर्रा मात्र समय तक जोकि मत्यों के बहुत से युग थे, ब्रह्मा के समीप में गन्यवं को कन्या के साथ में मुनकर युवा यादवों से तृत अपनी पुरी में आगया जोकि बहुत द्वारो वाली बहुत सुन्दर द्वारवर्ती नाम वाली की गई थी, वसुदेव जिनमें प्रप्रणी थे ऐसे भोज युटि भीर कामबा के द्वारा वह पुरी सुरिक्त थी। उस क्या को शबुदों के दमन करने वाले दैवत ने यथातत्व सुना था।२६-२० दा सुन्दर क्रा वाली रेवती नाम वे यूवत क्या को वलदेव को देवत तपदवर्षी मू सिन्यत होता हमा मेरगिरि के शिवर पर चल गया ॥२६॥

रेमे रामश्च धर्मात्मा रेवत्या सहित विल । ता कथामृषय श्रुत्वा पत्रच्छुस्तदनन्तरम् ॥३० क्य बहुयुगे काले व्यतीते सूतनन्दन। न जरा रेवती प्राप्ता पलितव्य कुत प्रभो ॥३१ मेरु गतस्य वा तस्य शय्यति सन्तति कथम्। स्यिता पृथिच्यामद्यापि श्रोतुमिच्छामि तस्वत ॥३२ क्यिन्तो वा सुरग्णा गन्धर्व्वास्तत्र कीहवा । यच्छुत्वा रैवतं कालान् मुहतंमिव मन्यते ॥३३ न जरा क्षुत्पिपासा वा न च मृत्युभय तत । न च रोग प्रभवति बहालोक्गतस्य हि ।।३४ गान्यव्वं प्रति यञ्च।पि पृष्टम्तु मुनिसत्तमा । ततीऽह सप्रवक्ष्यामि यायात्य्येन सुव्रताः ॥३५ सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मुच्छंनारत्वेकविदाति । तालाभ्रं कोनपश्वादादित्येतत् स्वरमण्डलम् ॥३६ पड जवंभी च गान्धारो मध्यम पञ्चमस्तया। **पे**त्रतरचापि विजेयस्तया चापि निपादवान् ॥३७ धर्मात्मा बलराम ने रेवनी ने साथ भ्रमण शिया। उन क्या को मुन इसके प्रनन्तर ऋषियों ने पूछा ।।३०।। ऋषिमण बोले—ह मून नन्दन । हे प्रभो । बहुत यूगो वाले काल के व्यतीन हो बाने पर रेशती बुद्धावस्या को प्राप्त नहीं हुई भौर पिलत कैसे प्राप्त नहीं हुंधा है ? ॥ ३१॥ जब भगिति मेर पर चला गया तो उसकी सन्तति कैसे हुई जीकि माज तक भी इस भू मण्डल पर स्थित है। यह तस्त पूर्वक सब जुन सुनना चाहते हैं ॥ ३१॥ हिनने सुरगण्ड थे भ्रोर किस तरह के गन्धवं थे जिसको सुनकर रैवत कालो को मुहूर्त की भाति मानता या ॥ ३३॥ श्री सुतबी ने कहा—बद्धालीक में जाने वाले को मं बुद्धारा होना है भौर स भूल प्याप्त ही लगती है। मृत्यु का भय भी नही होता है और न किसी रोग का भय ही रहा करता है ॥ ३४॥ हे मुनियेटी । गान्धवं के विषय में जीवा श्री सुनसे पूछा गया है वह में हे सुबता । यथातम्य से मर्थाव् वित्रुत्त ठीक ठीक बताना होता है। सुरग्र का स्वर पड्नाहि होते हैं, तीन हाम भीर इक्शीस सुन्धवंताएं होनी हैं। उनवास ताल होते हैं—पह इतना हवर मण्डल होता है। ॥३६॥ स्वर्ध के नाम—पड्य —स्पभ—गान्धार—मण्यम—पद्य मण्डल प्रीत निपाद ये सात है। ३०॥

सोबीरी मध्यमधामो हरियास्या तयंव च । स्यातः लोगवलोपेता चतुर्थी चुद्रमध्यमा ॥३८ द्राञ्जी च प्रवान च व द्राञ्जा च यथाक्रमम् । स्यातः लोगवलोपेता चतुर्थी चुद्रमध्यमा ॥३८ द्राञ्जी च प्रवान च द्राञ्जा च यथाक्रमम् । सध्यमप्रामिका रयाता पङ्जप्राम निवोधत ॥३६ जतरमम् । तया चेव जानीयात् सप्तमा च ताम् ॥४० गान्धारप्रामिवनश्चान्यात् कीर्यमानात् निवोधत । स्रानिष्टोमिवमाधान्तु द्वितीय वाजपेयिकम् ॥४१ वृतीय पीण्ड्रम प्रोक्त चतुर्य चाव्यमिकम् । पद्म राजमूय च यष्ट चक्रमुवर्याकम् ॥४२ समम गोसव नाम महावृष्टिश्मष्टमम् । बद्धानात्म नवम् प्राचारयमनन्तरम् ॥४३ नागपशाप्रम विद्याद्गोतरश्व तथेव च । ह्यकान्त मृगकान्त विधान्नान्त मनोहरम् ॥४४

सूर्यंकान्त वरेष्यश्व मत्तकोकिलवादिनम् ।
सावित्रमद्वं सावित्र सर्व्वतो मद्रमेव च ॥४५
सुवर्गंश्व सुनन्द्रश्व विष्णुवंष्णु उरावुनौ ।
सागर विजयश्वं व सर्वभूतमनोहरम् ॥४६
हस ज्येष्ठ विजानोमस्तु-युर्हीप्रयमेव च ।
मनोहरमवाश्यश्व गत्ववित्रुगतस्र य: ॥४७
स्रतस्त्रुरेष्टिस्र तथा नारदिस्य एव च ।
कथितो भीमसेनेन नामरास्या यथा प्रिय ॥४६
करोपनीत विनता श्रीराम्यो भागविष्ठिय ।
विश्वतिर्मध्यम्याम् पङ्ज्याम्ख्रतुर्द् ॥ ॥४६

सीवीरी-मध्यम साम-हरिणास्या-वर्जापवतीपता-युद्धमध्यमा चतुर्यी-साही-गावनी-पृष्टाका य यथाक्रम मध्यम प्यर वी ग्रामिका हैं भीर इन्ही नामी से प्रमिद्ध हैं। मब पड्ज प्राम को समभना ।।३=॥१६॥ उत्तर मन्द्रा-एजनी-उत्तरावता-युद्धपड्ज भीर सप्तमा वे जाननी चाहिये ॥४०॥ ध्रय वतलाई वाने वत्तरावता-युद्धपड्ज भीर सप्तमा वे जाननी चाहिये ॥४०॥ ध्रय वतलाई वाने साथ है भीर द्विनीय वाजपिक है । तीमरी पीराइक कही गई है। वौषी पादवमिश्व है। पौचवी राजमूय भीर छूटी चक मुवर्णक है। सातवीं गोसव महावृष्टिक प्राठवी होनी है। नवम ब्रह्मदाव है इनके प्रमन्तर प्राजात्य है।।४० ॥४१॥४२॥४३॥ नाम पद्यास्य-पोनर-प्रवान-मनोहर-मुगक्रान्त-मूर्यकान्त-वरण्य-मत्तकीकिन वादी-माविश्व-धर्यान्ति न्यान्ति स्मुगक्रान्त-मूर्यकान्त-वरण्यकर-मागर-विजय-सर्वभूत मनाहर-हत को व्येष्ठ वानते हैं-नुस्युद्धिय-भगेहर-भगाभ-गगवर्यनुगन-मतनबुष्ट नाग्व त्रिय-भोमनेन के द्वारा नागरी को त्रिय को गई है--क्रापनीन विनना-श्री -द्म नाम वाली-भागव व्रिय-पंत्री निय को गई है। यह के चौदह याम है।।४४॥१४॥ ४६॥४०॥४६॥४॥।४॥।

तया पञ्चदशेच्छन्ति गान्वारग्रामसस्थितान् । ममोग्रीरा तु गान्वारी ब्रह्मणा ह्य पृगीयते ॥५० उत्तरादिस्वरस्यैव बहा। वै देवताऽत्र च ।
हरिदेशसमुत्यका हरिक्षास्या व्यकायत ।
मृच्छना हरिक्षास्यैव अस्या इन्द्रोऽधिदैवतम् ॥५१
करीपनीतिवितता मरुद्धि स्वरमण्डले ।
सा कालोपनता तस्मान्मारुत्ताश्राव देवतम् ॥५२
मनुदेशसमुत्यक्षा मूच्छंना गुद्धमध्यमा ।
मध्यमोऽत्र स्वर जुद्धो गन्धव्यंश्राव देवता ॥५३
मृगै सह सञ्चरते विद्वाना मार्गदर्शने ।
सम्मात्तस्यात स्मृता मार्गी मृगेन्द्रोऽस्याश्र देवता ५४
सा चाश्रमयमायुक्ता श्रमेकान् पौरवान् रवान् ।
मूच्छंना योजना छोपा रजसा रजनी तत ॥५५
ताल उत्तरमन्द्राश्र यङ्गदैवतका विद् ।
तस्मादुत्तरमन्द्रोऽय देवतास्य प्रृती प्रृम् ॥५६

इसी प्रवार से गान्यार स्वर वे प्राप्त मस्थित पन्नेह वाहते हैं। स्ती-वीरा-पार्धारी जो ब्रह्मा के हाना उत्परीत हुधा करती है। उत्तराहि स्वर पा यहाँ पर बहा है। वेचना होता है। हिरदेश समुत्यम-हिर्णास्था ही मूच्छंना है और स्वर समय अधिपाणे देवता होता है। 12 व वर्षोप्तता है इससे मारत हो मत्तो वे हारा वरोपनीत जितता होती है। 12 व वर्षोपता है इससे मारत हो यहाँ पर मिध्य वेद होता है। 12 शा वो देश से समुत्यम मूच्छेना सुद मध्यम है। यहाँ मध्यम स्वर है धार शुद्ध मन्धरं देवता है। 112 शा सिद्धो ने सामं वे दर्शन में मृणों ने साथ सञ्चरस्थ वरती है। इसी धारस्थ से यह भागों वही गई है और इमता मृणेक देवता होता है। 12 था। सीर वह साध्यम से समायुक्त होगी है भोर पनेव पीरचो को रव बाले वर देता है। यह मूच्छना योजना है, रवसे पत्नी होती है। 12 था इनवा ताल उत्तर स-हाद होता है भीर इसने पर्ज देवता बानी जाननी चाहिय । इमये उत्तर ताल प्रथम स्वायन वाल नेवें। इमये मह उत्तर मन्द है भीर हमता प्रव मितिन देवता है। 14 ६। स्रपानादुत्तरत्वाच्च धैवतस्योत्तरायणः ।
स्यादियं मूच्छुंना ह्यं व पितर श्राद्धदेवता. ॥५७ शुद्धपड ज्रस्वरं कृत्वा यस्मादिमं महर्षय ।
उपितष्ठित्त तस्मात्त जानीयाच्छुद्धपड जिकम् ॥५८ यः सता मूच्छुंना कृत्वा पञ्चमस्वरको भवेत ।
यक्षीणा मूच्छुंना क्षत्वा पञ्चमस्वरको भवेत ।
यक्षीणा मूच्छुंना सात् याक्षिका मूच्छुंना स्मृता ॥५६
मागदिष्टिविपा गीता नोपसपंन्ति मूच्छुंनाम् ।
भवन्तीव स्ट्ना ह्यंते बह्याणा नागदेवता ।
स्रहीना मूच्छुंना ह्यं पा वक्ताश्चान देवता ॥६०
सक्तमा मूच्छुंना तस्मात् पितराजोऽत्र देवता ॥६१
गान्यारराग्याव्येन गा च घारयतेउथंत ।
सस्माद्विश्वस्वगान्यारी गन्यवंश्चाधिदं वतम् ॥६२

धपान भीर उत्तरस्व होनं से धैवत का उत्तरायण यह मूच्छुंना है। इस प्रकार से श्राद्ध वेवता पितर होते हैं 11891। जिस कारण से महिष्मण छुद्ध पड्ज स्वर को करके फिर धिन का उपस्थान विया करते हैं। इसिवये उसे युद्ध पड्जिक जानना चाहिये। जो सत्युरुषो की मूच्छुंना को करके पञ्चस स्वर होता है वह यिक्षयों की मूच्छुंना है धौर वह याक्षिका मूच्छुंना कही गई है। १६। 1182।। वियागीता नागहीं पूच्छुंना का उपसर्पण नहीं करती है और ये नाग-वेवता युद्धा के द्वारा हत होजाते हैं। यह श्राह्यये धर्मान् नागो की मूच्छुंना होनी है भीर वरण युद्धां वेवता है। १६०।। विन्नर विरायों की उपमा करके जाते है। इसने उसमा मूच्छुंना है धौर इससे पिक्षराज यहां वेवता है। १६१।। गान्धार राग के सब्द से भा को धर्म से धारण करताई इससे वह विद्युद्ध गान्धारी होता है भीर उसपा गच्चुं अध्वेदना होना है।। ६२।।

> गान्वारानन्तर गरवा मृष्टेय मूर्च्छना यत । सस्मादुत्तरगान्वारी वमवश्चात्र देवता ॥६३

सेय खनु महाभूता पितामहमुपस्थिता । पड जेम मुर्च्छना तस्मात् स्मृता ह्यनलदेवता ॥६४ दिव्येय चायता तेन मन्दपक्ष च मुन्च्छने । निनृत्तमुण्तामान पञ्चमञ्चात्र धेवतत् ॥६५ पूर्णी सम स्वरा ह्यं ब सुन्न्छना सप्रकीतिता । नानासापारणार्ख्यं व पडेवानुविदस्तपा ॥९६

जिससे ना पार के अनन्तर कह मुच्छैना गृष्ट हुई उस ना गा से उत्तर गान्यारी हुई भीर यहां नसु अधिष्ठानी देवता है ॥ इस। यह यह महाभूता दिना मह की उपित्वत हुई यह पड्ज भूच्छैना है और इससे यह अन्त देवता वाली कहीं गई है ॥ इन। यह दिन्या और आयना है इससे मन्द यहा भूच्छैनामें पञ्चम भीर धैवत की होती हैं जोकि किवृत्त गुरा और नाम वाले हैं। इस प्रकार से सात स्वरी वाली पूर्ण मूच्छैना कहीं गई है। यह अनेका भी साधारण छैं हीं अनुविद होती हैं ॥ इस।

## प्रकरण ५०--गीता लंकार निर्देश

पूर्वाचार्यमत बुढा अवश्याम्यनुपूर्वेचा ।
विश्वत वे असङ्कारास्तान् में निगदत भूगा ॥१
असङ्कारास्तु वक्तव्या स्व स्वेवेस् अहेतव ।
सस्यानयोगेश्र तथा पादाता चान्ववेशया ॥२
वामयार्थपदयोगार्थं रसन्तारस्य पुरग्गम् ।
पदानि गोतकस्याहु पुरस्तात् पुरग्गम् ।
पदानि गोतकस्याहु पुरस्तात् पुर्शोऽयवा ॥३
स्थानानि गीणि जानीयादुर वण्डीसरस्त्या ।
एतेषु त्रिषु स्थानेषु प्रवृत्तो विधिन्तम् ॥४
वरतार अष्टती वर्णा प्रविचारश्चतुर्विध ।
विकलामष्ट्रार्थं वदेवा पोडशचा विदु:॥४

स्यापी वर्ण् प्रसचारी नृतीयमवरोहराम् । आरोहरा चतुर्यन्तु वर्ण् वर्ण्विदो विदु ॥६ तत्रीक सचरस्यापी सचरास्तवरीभवत् । प्रय रोहरावर्णानामवरोह विनिद्धित् ॥७

सव पूर्व मे हुए झाचार्यों के मत को जानकर आनुपूर्वी के साय तीन मी सन ह्वारों को यनलाया जाना है। उन्हें बनलाने वाले मुक्तमें आप लोग मंत्री भीति जानकारी कर लेवे और श्रवण करे 11211 सपने अपने कार्यों से मदछ हेतु वाले अलङ्कार मस्यान योगों से और पादों की प्रन्वेक्सा से कथन करने से पोत्र होते हैं 11211 वावय-प्रयं-पद और योगार्थों में सत ह्वार की पूर्णता होनी है। पृष्ठ से ग्रीर आपे प्रांति की पद कहे तथे हैं 11311 स्थान उन स्थान-पर आरे शिर से तीन जानने चाहिए। इन कीन स्थानों में उत्तम विधि प्रवृत्त होनी है। प्रांत अतीन जानने चाहिए। इन कीन स्थानों में उत्तम विधि प्रवृत्त होनी है। शां अकृति से वार वार्यों और वार अतार का प्रविचार होता है। विश्व आप अपनेत हैं वार्यों के तथा देव सोल प्रवार के जाने पाये हैं। शां स्थान स्थाने स्थान वर्णों स्थानारी भीर तीनरा स्थानेहण, चतुर्व आरोहिए। वर्णों को नेता लोग आनते हैं। शां प्रवृत्त होता हुमा गकर स्थानी होता है। इनके धनन्तर रोहण वर्णों का सबरोहण विधितिदृष्ट करना चाहिए। शां

भ्राग्तेत्रिम चारोत्त्वर्शं वर्श्विदो विद्व ।
एतेवामेव वर्श्वाममनद्भारात्रियोधत ॥=
भ्रलङ्कारास्त्र चत्वारः स्थापनी क्रमरेजिनः ।
प्रमादश्चाप्रमादश्च तेवा वस्यामि लक्षणम् ॥६
विस्वरोष्ट्रमलाश्चं व स्थानादेकान्तर गता ।
भ्रावर्तस्याक्रमोत्यती हो कार्य्ये परिमाणतः ॥१०
कुमारमपर विद्यादिस्तर चमन गतम् ।
एव व चाय्यपाञ्चस्तु कुदारेकः चनाधिकः ॥११
स्येनस्वेकान्तरे जात कलामात्रान्तरे स्थित ।
निम्मश्चं व म्बरे वृद्धिस्ति अने तद्वित्रक्षणा ॥१२

श्येनस्तु अपरोहस्तु उत्तर परिनीत्तितः । कताकलप्रमाणाञ्च स विन्दुनीम जायते ॥१३ विन्दुरेककला कार्या वर्णान्तस्थायिनी भवेत् । विपर्ययस्वरोऽपि स्याधस्य दुर्वटितोऽपि न ॥१४

सणों के प्राता को आरोहण से प्रारोह वर्ण जाना करते हैं। धव इसे वर्णों के सनद्वारों को समक तो ।।।।। व्यवद्वार कार होते हैं—स्पा-पनी-कमरेनी-प्रसाद धौर अवभाद ये बार उनने नाम होते हैं। प्रव उनके लक्षण वतनाता हु ।।।। विस्वरोष्ट्रक्ता स्थान से एक के भन्नर में गये हुए प्रावर्त्त की अक्षम भीर उत्पक्ति परिणाम से दो करने बाहिए।।१०।। भवर को विस्तर वमन की गया हुमा कुवार जानना बाहिए। भीर यही कुतारेक कता-थिक स्पान है।।११।। जो ब्लेन होना है वह स्थित रहता है। धीर उकी स्वर म उत्तम विनक्षण कुटि क्या हुमा करनी है।।१२।। यदेन और अपरोह जनर कहा गया है भीर फताकत प्रमाण से वह बिन्दु नाम वाला होता है।।१३।। विकु एक कना करनी बाहिए भीर संशांन स्थायिनी होती है। विषयंग स्वर भी होना है असका इपटित भी नहीं हाता है।।१४।।

एकान्तरा हुँ वाद्यन्तु पहुंजन परम स्वर ।
आक्षेपास्यन्त कार्य काक्यवेते बुप्यन्तम् ।११४
सन्तरो तो तु सखारी कार्य वाक्यरण तथा ।
माक्षितभवरोह्यापि मोसम्यन्त्रपेव च ॥१६
हाद्याच कनास्थानम्बान्तरस्तत्तत् ।
मह्मातितमनद्वारमेव स्वरसमन्तिनम् ॥१७
स्वरस्तकामनाज्येव तत्र भोतन्तु पुढ्यतम् ।
मह्मातिन वन्त्या पादानीतर्यानेत् ॥१६
दिक्त वा यया मृत यन्त् सानितमुच्यते ।
उद्याराहस्वरान्या नाष्ट्रपान्तरम् ॥१६
सन्तु स्यरवरोहो वा तारतो मन्द्रतोऽपि या ।
पानन्तरहिता हार्ने तमेत्र स्वरमन्तन ॥२०

मक्षिप्रच्छेदनो नाम चतुष्फलगण् स्मृत । ग्रलङ्कारा भवन्त्येते निवास वे प्रकीत्तिता । वर्णस्थानप्रयोगेगा कलामाना प्रमाण्त ॥२१

एकान्तरा बाब तो यदंज स परम स्वर होता है। प्राक्षेपास्कर्यन काल की भांति उच्च पुरुक्त करना चाहिए ॥११॥ व दाना मन्नार सञ्चार करने के मोग्य हैं, बारण हो अयवा काय हो। धादिम का अवरोहण करके भी उमी प्रकार, से प्रोक्षयच होना चाहिए ॥१६॥ एकान्तर स गया हुआ वारहवाँ क्ला का स्वान होता है। इसके आगे इस प्रवार स प्रेह्मीन्त धनदूरि स्वर से समिवत होता है। १९७॥ स्वर क सकामक होने स ही वह फिर पुरुक्त कहा गया है। पावानीतरा म कला के डारा प्रक्षित ही होता है। १९॥। प्रमवा दो कना वाला जैन हुआ वह हामित कहा जाता है। उच्चार स विभाराव्य तथा प्रष्ट स्वरान्तर वाला होता है। ११॥ जो तार स ध्यवा यद्भ स अवरोह होता है दे एकान्तर रहित सन्तर वनी स्वर म हाते हैं। १२०॥ मिश्वप्रकृत मान वाल चुन्तर सम्म गया है। य धनकहुर जा कि तीम कह गय है, हाते हैं, ये वण और स्वान के प्रयोग से कनामाव के प्रयाण स होत हैं। इसते हैं, वे वण और स्वान के प्रयोग से कनामाव के प्रयाण स होते हैं। इसते हैं, वे

सस्यानरूष प्रमाण च विकारो लक्षागन्तया ।
चतुविधमिद जयमल द्भाः प्रगोजनम् ॥२२
ययारमनो ह्यलद्भारा विषयस्तोऽतिगहित ।
वग्गमेवाप्यवनतुं विषयम ह्याग्मसम्भवात् ॥२३
नानाभरणमयोगाद्यया नार्या विष्पराम् ।
वर्णाम्य चैवालद्भारो विषयस्तोऽतिगहित ॥२४
न पादे कुण्डले हट्टे न कण्ठे रस्ता यया ।
एवमेव ह्यलद्भारा विवर्यस्तोऽतिगहित ॥२४
कम्माणोऽप्यलद्भारो निगर्यस्तो विगहित ॥२५
सम्माणोऽप्यलद्भारो निगर्यस्तो विवीयते ॥२६
नक्षण पर्यवन्यापि वर्णिकाभि प्रवर्तनम् ।
याधातप्येन वश्यापि मासोन्द्रवमुवोद्भवे ॥२७

त्रयोविशस्य सीतिस्तु तेपामेतद्विपर्ययः । एडजएक्षोऽपि तस्वादौ मध्यो हीनस्वरो भवेत् ॥२८

धलद्वार वा प्रयोजन वार प्रकार का जानचा चाहिए जोकि सस्यानप्रमाण-विकार भीर लहाए होना है। १२२। जिन अकार से धपने ग्रीर का
सलद्वार विपर्ययस्य धर्मोत् उत्टार-पत्टा हुआ सरनत ग्रीहत धर्मात् दुरा ही
जाता है। भारम सम्भव होन से वर्णों को भी धलकुन करने में विप्रम ही जाता
है। १२३। सनेव प्रकार के सामराणों के योग से लिस तरह नारी का विभ्रयण
हुआ वरता है उदी प्रकार से वर्णा का भी धलकुर होता है भीर यह भी मीद
विपर्मस्त होता है हो घरचन्त गहित हो जाता है। १३॥ विका तरह वररण में
बुएडज कभी नहीं पहिते हुए देसे यह है बीर कभी क्यक व्यक्त पर समा अपित्
वर्णां भी भी भी भी भी भी भी स्वत्व है। इसी तरह से विपरीत स्थित
से रहने वाला चलद्वार धायनत बुरा हुआ क्या है। १२१। किया हुआ भी
धलद्वार जो राग को दिशा देव व्यविद्ध मार्ग वाल क्षतंब्य के लिए जिसका
विचान किया जाता है। ११६॥ वस्त्य-व्यवस्था घरि विव्यवस्था द्वारा अनतंन
सामोद्ध्य धीर सुभोद्धत ठोप टीक क्य से जनवाता है। १२०॥ उननं यह
विपर्यय तेईन थोर अन्यो होना है। तस्व वे धादि ये पहुज पक्ष भी मध्य धीर
हिन वर चाला हो जाता है। १९०॥

पड्जमध्यमयोर्ड्वेच ग्रामयी पर्ययस्तथा ।
मानोयोत्तरमद्भस्य पडेवात्राविवस्य च ॥२६
स्वरालप्रस्यय्देव सञ्चेंदा प्रत्ययः स्मृतः ।
प्रमुगम्य बहिर्गित विज्ञात पञ्चदेवत् ॥३०
गोंड्याणा पुरस्तालु मध्यमात्रास्तु पर्य्ययः ।
तयोविभागो गीताला साव्यमात्रास्त्रियतः ॥३१
मनु द्वा प्रयोदिष्ट स्वनारञ्च स्वरान्त-म् ।
पर्य्ययं साववरीत सन्त्वरप्रक्रमम् ॥३२
गाम्यागानेन गीयन्ते चरश्चार मन्द्वाः शित् व ।

पञ्चमो मध्यमश्ची व धैवते तु निपादर्जे । पडजपभेश्च जानीभो मन्द्रकेरवेव नात्तरे ॥३३ हे चापरान्तिके विद्याद्धभगुल्लाष्टकस्य तु । प्राकृते वैरावश्चे व गान्धारांशे प्रयुज्यते ॥३४ पदस्य तु त्रयं रूप सप्तरूपन्तु कौशिकम् । गान्याराशेन कारन्येन पर्ययस्य विधिः स्मृतः । एवञ्चेव कमोहिष्टो मध्यमाशस्य मध्यमः ॥३५

पदंज और अध्यत आगो ना पर्यंव मानोयोत्तर मन्द्र का और आजाविक का छै होना है 119811 स्वरात प्रस्पय मवका प्रस्यय कहा गया है।
विहार्तित का अनुतमन करके वांच देवता जान गये हैं 113011 गोहमा के पहिले
मध्यमारा पर्यंव होना है। उन दोनो ना विभाग बीतो के लावस्य मार्ग मे
सिखत होना है। 13811 मैंने स्वरान्तर स्वमार और अनुपञ्ज को उद्दिष्ट किया
है। पर्यंव सप्तस्वर प्रकल्प नो सप्रवित्त होता है 113811 और तो प्रवरान्तिक
प्राप्त से गावे जाते हैं। पञ्चम और अध्या ही प्रेवन निवादक-पड्ज और
प्रप्राप्त से गावे जाते हैं। पञ्चम और अप्तान ही 113811 और वो प्रवरान्तिक
जानने चाहिए। हय गुल्लाप्टक का आरुत में बैस्सवी के ही पान्यरारा से प्रयोग
विया जाता है। 13811 से पत्त के तीन रूप हैं और नीविक सान रूप बाना होता
है। पूर्ण गामारास से पर्यंव की विधि कही गई है। इंगी प्रकार से क्रमीहिष्ट
भीर स्थमात का मध्यम होना है 113211

यानि गीतानि प्रोक्तानि स्पेता तु विशेषतः ।
ततु सप्तस्वर कार्यं सप्तस्पन्ध कौशिकम् ॥३६
स्र हुदर्गनिमत्याहुमनि हे समके तथा ।
दितीयभावाचरणा मात्रा नामिप्रतिष्ठिता ॥३७
उत्तरे च प्रकृत्येव मात्रा तल्नीयते तथा ।
हत्तारः पिण्डको यत्र मात्रामां नातिवर्तते ॥३८
पादेर्नकेन मात्रामां पादोनामति वीरणा ।
संस्थापान्नोपहननं तत्र यानमिति स्मृतम् ॥३६

द्वितीय पादमञ्जूष्य महेलाभित्रतिष्टिनम् । पूर्वमहर्तिये तु द्वितीय चापरीतके ॥४० ब्रद्धने पादसाम्यस्य पादमागाञ्च पञ्चके । पादभाग समाद तु प्रकृत्वामपि सिस्पतम् ॥४१ चतुर्थमुक्तरे चेव महत्त्वा च महके । महके दक्षिणस्यापि ययोग्ना वर्त्तते कला ॥४२

जो पीन विनेषता से रूप से कहे गये हैं वह तो सह स्वर करना चाहिए और कींगिक सस रूप करना चाहिये ॥३६॥ सम दो मान मञ्जूदर्शन यह कहते हैं। दिनीपभावाधरण भाष चिम्मस्तिद्विता नहीं है ॥३७॥ घोर उत्तर में अर्कति से ही इस ठरह माण क्षत्सीन होती है जहां पर हन्नार पिएकक माना में घिन-कृतेन नहीं करता है ॥३६॥ एक पाद से मान्ना में पादोना मितवीरएए। है भीर सस्या का उपल्लन होता है नहीं पर यानम्-एह कहा प्रया है ॥३६॥ दिनीय पादभञ्ज है जो मह से छील प्रतिक्वित होता है। घष्ट गुनीय में तो पृत्व है भीर सप्रीलन ने दिनीय है। १४०॥ अर्ख से पाद साय्य वर भीर पञ्चक में पाद भाग में, पाद भाग सपाद तो प्रदृति सं शी सिंधव होता है। ४९॥ उत्तर में चतुर्ष मीर पहचनी म महक चीर महल में दक्षिण भी से स्थान कला होती है। ॥४९॥

पूर्वमेषानुयोगन्तु द्वितीया बुद्धिरिप्यते ।
पादी चाहररा चास्मत् पार नाज विधीयते ॥४३
एकत्वमुपयोगस्य द्वयोयि द्विजोत्तमः ।
अतेन्समवायस्तु पताचाहरिरा समृतस् ॥४४
तिमृत्या चैव बृतीना वृत्ती वृत्ता च दक्षिणाः ।
स्रोत तुस्तावायस्ते सीयीरा मुच्छना तथाः ।
मुद्दासनुत्तरः सत्य सम्भवन्तस्त तुः यः ॥४४
पूर्व से मुद्रायन्तो है दिनीया चुद्धि इच्छित होतो है । प

पूर्व ही मनुषीन तो है जिनीया बुद्धि इच्छित होती है। पार झार धाहरण यहीं पर झस्मन् पार बार बा पियान नही होता है ॥४३॥ है जिने-शम ! उपयोग का एवरव भीर जो डोका है तथा अनेक बा समझाय है यह पताना हरिरण नहा गया है ॥४४॥ और तीन वृत्तियो का और तृत्ति मे दक्षिणा तृता के धाठ समवाय हैं और सीवीरा मूर्च्छना होती है। कुसत्यनुत्तर जो सत्य सात सरवस्वर होता है ॥४५॥

प्रकरण ५१-दैवस्वत मनु वंग वर्णन कक्षितस्तु त लोक रैवतस्य गतस्य ह। हताः पूण्यजनै सञ्बा राक्षसै सा कुशस्थली ॥१ तद्वै भ्रातृशत तस्य घाम्मिकस्य महात्मन । निबध्यमाना रक्षोभिदिशः सप्राद्रवन भयात ॥२ तेपान्त्रते भयाकान्ता क्षत्रियास्तत्र तत्र हि। धन्ववायस्तु सुमहान् महास्तत्र द्विजोत्तमा ॥३ प्रयता इति विख्याता दिल् सर्व्वासु धार्म्मिकाः। घृष्टस्य घाष्टंक क्षत्र रताधृष्ट वभूव हु॥४ त्रिसाहस्रन्तु सगरा क्षत्रियाणा महात्मनाम् । नभगस्य च दायादो नाभागी नाम वीर्यवान् ॥५ ग्रम्बरीपस्त्रु नाभागिविरूपस्तस्य चात्मजः । पृपदश्वो विरूपस्य तस्य पुत्रो रथीतर ॥६ एते क्षत्रप्रमुता वै पुनश्चाद्धिरस स्मृना । रथीतराणा प्रवरा क्षात्रोपेता द्विजातम ॥७

भी मूनजी ने वहा--कनुषी के उस लोक को रैवत के बसे जाने से उसकी जो कुशस्पत्ती थी वह सब पुरायजनो राक्षसो ने द्वारा हत होगई ॥१॥ उमके जो सौ भाई ये जोकि वडा धर्म ने मानन वाला धौर महान् भारमा बाला पा राक्षमों के द्वारा निवध्य मान होने हुए भय से दिशाधों में भाग गये थे।२। ह दिजों में उत्तम ! उनके भय से धाजान्त वे दाजिय वहाँ-वहाँ होगये भौर यह मुमहान् धनवयाय महान् हो गया ॥३॥ समस्न दिशाधों में घामिन जीग प्रयता इस नाम से विरयान हुए। मुख्ना रसाभूमि म उठने बाला धार्टक १३६ ] [ बायु पुरासा

सिनम हुमा था।।४।। महान् धारमा नाने सिनयो का नमणा तीन हनार था।
नभग के वाय का हकदार बड़ा पराजमी नाभाग नाम वाना हुमा।।४।।
नामानि अम्बरोप हुमा और उसना पुत्र विरूप हुमा।विरूप ना पुत्र नुपदस्व
और उसका पुत्र रभीवर नाम वाना हुमा या।।६॥ ये सब क्षित्रयो की सनित
मान्तिस नही गयो है। रपीवरो य जो अवर थे और सात्र पर्म से समिवत
थे वे द्विजनि थे।।७।।

क्षवतस्तु मनो पूर्व्य पिक्वाकुरिमिन सृत ।
तस्य पुत्रवत स्वासीदिदवाको मूँ रिदक्षिण्म् ॥ ।
तेपा ग्येष्ठा विकुक्षिक्ष नेमिदंब्ह्म्य ते त्रय ।
सकुतिम मुवास्तस्य पुत्रा प्रचाशतस्तु ते ॥ ६
जत्तरायविक्षस्य स्वितारो महीक्षित ।
वस्त विकास्याधी च वित्रा ॥ १०
विवासित्र मुखास्ते तु दक्षिणापयपिक्षः ।
इक्ष्वाकुस्तु विकृक्षि वं अष्टमायामयदिवेत् ॥ ११
मासमानय श्राह्म्य मृगान् हत्वा महायस्य ।
श्राह्मम्य तु कर्तव्यमप्यस्याग न सद्या ॥ ११२
सारमानत्य श्राह्म्य वं वक्षवास्य घोमत ।
भृगान् सह्त्या हत्या परिश्रान्तक्ष्य वोयवात् ।
भक्षयच्छाकन्तन विकृक्षिपृ गयाङ्गतः ॥ १३
भ्रागते स्व विकृद्धी तु समारी सहस्यनिक ।
विकृद्धी तु समारी सहस्यनिक ।

मतु क पून शुन स इध्यानु प्रीभित मृत हुए । उस इध्यानु के सी पुत्र में जोति भूरि दिनिष्णा बाल के ॥६॥ उन एन सात पुत्री ने जो सबसे बस्ता पुत्र पा उनका नाम बिनुद्धि था छोर निमिद्दण्ड या केतीन थे। उसने सनुति नित्रम प्रथान था एमी रोनि से पांचमी पुत्र हुए थे ॥६॥ वे सन नृत्य उत्तरा पद के रक्षा करने बात्र थे। उनम चालीस और साठ दक्षिण दिसा ने गये था।(०॥ वित्रम वित्ति सबस प्रमुख के ऐस वे दक्षिणा पद्य ने रक्षा करने ं वाले हुए थे। इश्वाकु ने विकुति को सहका से सादेश दिया था। १११। राजा मोले —हे महान् वस वाले! जगल में जाकर श्राद्ध करने के गीम्य मामग्री लावा चाहिए। जाज सहका में साद्ध करना चाहिए। इससे कुछ भी सशय नहीं है। १११। वह बुद्धिमान् इस वाक्ष्य को प्रहण कर वन में जा पहुँचा। वह प्रप्ता वीगंवान् पिकार करते करते परिलाल होगवा था। प्रभा करने गये हुए विकुति ने वहीं पर कुछ साहार कर लिया था। १३।। सैनिकों के सहित विकुत्ति के साने पर राजा ने बिमार जो को प्रीरंत किया कि वे समाग्री का प्रीराण करें। ११४।।

तमेति चोदितो राजा विधिवत्सपुपस्थितः।
स दृष्ट्रोपहृत मास कुदो राजानमक्रवीत् ॥१४
सृत्र एोपहृत मास पुत्रेण तव पायितः।
सदायभाव्य व तव मास महात् ते ॥१६
द्याचो दुरारमना पूर्वमराध्ये भक्तितोऽनयः।
तेत मासमिव दृष्ट पितृत्या नृपसाम ॥१७
दहवाकुत्तु तत कुदो विकुधिमिदमप्रवीतः।
पितृक्षणि निर्दिष्टो मया त्व मृगयाङ्गतः।
सदा असर्यसेऽरम्प निर्धृत्या पूर्वमच्य नु ॥१८
दस्मारपरित्यजामि त्वा गव्छ त्व त्येतन कर्ममण्णः।
एविभिक्तानुना त्यक्तो विश्वविचनात् सुतः ॥१६
दहवाको सस्थितं तस्थिक्द्यो स पृथिवीमिमाम्।
प्राप्त परमध्यम्मारमा स वायोध्याधियोऽनवत् ॥२०
तदाकरोत्स राज्य व विस्वप्रितनोदितः।
ततः स्तेनन-सा पूर्णा राज्यावस्था महीपते ॥२१

पताः राजानसा पूर्णा राज्यावस्था महापतः ॥२१ राजा वे द्वारा उम प्रकार प्रेरित विमेश मुनि विधियूवेच उपस्थित हुए । सामग्री को देगवर शुवित होते हुए राजा से महा-॥११४॥ हे पायिव हि महान् सृति वाति । भाषवे पुत्र सूद्र ने सामग्री वो उपहन कर दिया है। वनम महास् कर तेने से यह सामग्री भोजन वरने वे योग्य नहीं है॥१६॥ हे मन्य । हे गुषों से थेष्ठ ! इस दुरामा ने पहिले ही जगल में माहार नर लिया है। इससे यह समस्त सामग्री दूपित होगग्री है भीर पितरों के योग्य नहीं रही है। है। शिशा तब तो इक्वाकु बहुन ही फूड हुया और विकुष्टि से बोता—मैंने सुके क्टिंग्य या और तभी तू जिवार नरने यहाँ से गया था। निर्णूण तूने माज पित्री ही जगन में माहार कर सिया है। शिशा इस नरस्प से में जान तेरा स्थाग करता हूँ और त्याग तैरे ही भ्रूपने कमें से किया जा रहा है। इस प्रवास तेरे ही भ्रूपने कमें से किया जा रहा है। इस प्रवास तेर बहु प्रवास के बचन से इक्वाकु के द्वारा स्थाग दिया गया ।।।१६।। इस इक्वाकु के सांस्थत होने पर अस स्थाने इस पृथ्वी को प्राप्त स्था ।।१८।। इस देश पृथ्वी को प्राप्त हिया भीर पर एक धर्मारण वह स्थान्य राज्य किया था।।१८।। इसके मनत्तर राजा की बहु राज्यावस्था स्तेन से पूर्ण हुई।।२१।।

कालेन गतवास्तर स च न्यूनतराङ्गितम् । ज्ञात्वैवमेतदाख्यान ना विधिभंक्षयेल् वै ॥२२ मास भक्षयितामुत्र यस्य मासमिहादुम्यहम् । एतन्मासस्य मासस्य प्रवदन्ति मनोपिए ।।२३ शशादस्य तु शयादः कत्रुत्स्थो नाम वीर्यवान् । इन्द्रस्य वृष्भूतस्य कव्तस्यो जायते पुरा ॥२४ पूर्विमाडीवके युद्धे बक्तस्थरतेन स स्मृत । श्रनेनास्तु वकुत्स्थस्य पृथुरोमा च स स्मृत ॥२४॥ वृपदश्व पृथो पुत्रस्तरमादन्ध्रस्तु वीयंवानु । म्रान्धस्तु यवनारवस्तु धावस्तस्तस्य चारमजः ॥२६॥ जर्जे श्रावस्तको राजा श्रावरती येन निर्मिता। थावस्तस्य तु दायादो वृहदद्यो महायदा। ॥२७॥ यृहदश्वसुतऋाषि कुवलाश्व इति श्रुति.। य स घुन्धुवचाद्राजो धुन्धुमारत्वमागत ॥२८॥ वाल के स्पनीत होने से बहाँ पर वह न्यूनतर गति को प्राप्त हुन्ना। इस प्रकार से इस बारपान को जानकर विना विधि के मक्षण नहीं करना चाहिये गरशा परलोक म माँस आदि के मक्षण करने वानो में जिसके मास को मैं यहाँ
भक्षण करता हूँ । वह इगमें माँग को खामगा इस माँग का मासत्व मनीपीगण
कहा करते हूँ ॥२३॥ प्रसाद का दायाद (पुत्र) वीर्यवाद कनुत्स्य हुमा । पहिले
युपभूत इन्द्र का कनुत्स्य उत्पन्न होता है ॥२४॥ पहिले आठीवक गुद्ध में उसके
द्वारा यह कनुत्स्य स्मरण किया गया बा—मर्याद कहा गया था। इसके
द्वारा वहुत्स्य के पुदुरोमा हुमा ॥२४॥ पुत्र वा पुत्र वृषदम्ब भौर उसके वीर्यवाद्
मान इमा । उसके सान्ध-यवनरण भौर धावस्त ये पुत्र हुए ॥२६॥ श्रवस्तक
राजा हुमा किसने श्रवस्ती नाम वाली पुरी का निर्माण निया था। स्मावस्त का
दायाद महान यह वा वाला नृहदस्य हुमा था।।२०॥ नृहदस्य का पुत्र भी कुवलास्य
हुमा यह श्रुति है। जो वह राजा धुन्यु के वय स खुन्यु मारत्व को प्राप्त होग्या
पा ॥२०॥

धुन्युवघ महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छामि विस्तरात् । यदर्थं कुबलाइव स घुन्धुमारत्वमागत ॥२६॥ बृहदश्वस्य पुत्रासा सहस्राण्येनविशति । सर्वे विद्यासु निध्णाता वलवन्तो दुरासदा ॥३०॥ यभूबुद्धार्मिका सर्वे यज्वानो भूरिदक्षिए।। बुबलास्य महाबीयं शूरमुत्तमधार्मिवम् ॥३१॥ बृहदश्दोऽम्यपिञ्चत्त तस्मिन् राष्ट्रे नराधिप । पुत्रसङ्गामितश्रीस्तु वन राजा विवेश ह ॥३२॥ वृहदश्व महाराज शूरमूत्तमधाम्मिकम् । प्रयात तमुत्तद्भम्तु ब्रह्मपि प्रत्यवारयत् ॥३३॥ भवतो रक्षण नायं तत्तावत् कर्नमहंति। निरुद्विन्तस्तप कर्तुं न हि शक्तोमि पार्थिव ॥३४॥ ममाश्रमसमीपेषु समेषु मरुघन्वसु । समुद्रो बालुबापूर्णस्तत्र तिष्ठति भूपने ।।२५॥ शरपियों ने नहा-हे महान् परिष्ठत ! हम धुः घु वे यथ वो सुनना चाहते हैं और विस्तारपूर्वंक थवए करने की इच्छा करते हैं जिसके लिये वह

कुबसादव धुन्यु मारस्य को प्राप्त होमया था ॥२६॥ थी सूतवी ने यहा— मृहदर्य के एक बीत सहस्य पुत्र थे । वे सब विद्यामों से निस्त्यात, बढे ही बसवाते मोर दुरामह थे ॥३०॥ सब बहुत दिसिए। बाले यज्वा परम धार्मिक हुए थे । वृहद्य राजा ने महान बीये बाले—सूरवीर—उत्तम धर्म के मानने वाले उस कुबसाय की उस राष्ट्र में राजा अभिष्यक किया था। वब पुत्र ने समस्त राज्य भी प्राप्त वरसीया या तब राजा ने वनमें प्रवेदा कर लिया था। ॥३१-३२॥ उत्तम धार्मिक मौर सृर महाराज चृहद्य को बन में प्रयास करने वाले को बहुति उत्तम् का मिन प्रमुख्य करने वाले को बहुति उत्तम् द्वार प्रमुख्य करने वाले को बहुति उत्तम द्वार वर्ग का में है, मायको उसे करना चाहिये। मैं उद्देग रहित होकर सुर नहीं कर सकता है। ॥३५॥ हे सुपते । मेर साध्य के समीस सुम महस्वन स्वार्म है। ॥३५॥ हे सुपते । मेर साध्य के समीस सुम महस्त्वामों में वालुका से परि-पूर्ण समूद्र वहीं पर स्थित रहता है। ॥३५॥

देवतोनामवध्यस्तु महाकाथो महावल ।
ग्रन्तभू मि गतस्तम वालुकान्तहितो महान् ॥३६॥
स मनोस्तनय क्र्रो घुन्धुनांम सुवारक् ।
शत लोव विनाशाय तप ग्रास्थाय वारक्षम् ॥३७॥
सत्तसरस्य पर्यन्ते स नि श्वास प्रमुज्यति ।
यदा तदा मही तम चिलात स्म सकानना ॥३६॥
तस्य नि दवारावातेन रज उद्ध्यते महत् ।
श्रादित्यपषमावृत्य समाह भूमिवस्यनम् ॥३६
सविस्कुनिङ्ग सज्वाल सघूममितदारुक् स ग्राप्रमे ॥४०
त राज्य महावाहो लोकाना हितकाम्यया ।
तेन रोजन रावनोमि तस्मिन् स्थानु स्व ग्राप्रमे ॥४०
त वार्य्य महावाहो लोकाना हितकाम्यया ।
तेनरते सुमहावित्युस्तेनसाच्यायिष्यति ॥४१
साम स्वस्था भवत्वच तस्मिन् विनिहतेऽमुरे ।
स्व हि तस्य वषायाध समर्थ पृथिवीपते ॥४२

नह महान कामा वाला कोर महान बस वाला देवलाओं का क्षयब्य है क्षयांत् दवान द्वारा वयं करन के योग्य नहीं है। वह भूमि के क्षान्तमंत नहीं बालुकाधो से छिपा हुधा रहता है। 1३६॥ यह मनुका पुत्र है, पुन्यु उसका नाम है भीर वह बड़ा दारता है। वह सत्त्वलोको के विनास करने के लिये दारता रूप में स्थित होकर रहता है। ३०॥ यह सम्बन्सर पर्यन्त में निस्वास का मोचन किया करता है। जब वह सपना निस्वाम छोड़िता है तब यह समस्त भूमि बनो के सिहत चलायमान होजाया करती है। १२॥ उसके निस्वास की वायु से बहुत रज उठती है धोर सूर्य के मागे को धावृत करतेती है तथा सप्ताह तक भूमि का करवा है। १६॥ वह कर्मम भी सामान्य नहीं होता है उसमें स्कृतिकू अर्थात स्रिन्तक है। १६॥ वह कर्मम भी सामान्य नहीं होता है उसमें स्कृतिकू अर्थात स्रिन्तक भीर सप्तान्त हो दारता होता है। हे राजन् । इस कारण से उसका निवारता करों के ठहर नहीं सकता है। है राजन् । इस कारण से उसका निवारता करों भीर हमाने हितकी कामना से उसे हटायो। सापया के महाविष्णु है आप तेमसे भी रोक देंगे। । अर्थ। उसके विवारता है से स्वत्व अर्थ भीर हमाने हितकी कामना से उसे हटायो। सापया के महाविष्णु है आप तेमसे भी रोक देंगे। । इस अपुर के मृत होजाने पर साज लोक स्वस्य होवें। हे पृथियी के पति । सापही उसके वय करने स समय होने हैं। । ४२॥

विष्णुना च वरो दत्तो मम पूर्व्य तनोऽनघ ।
न हि घुन्युर्महाबीय्यंस्तेजसाल्पेन शवयते ॥४३
निह् ग्यु पृथिबीपाल ग्रिपि वर्षसति रिह ।
बीय्यं हि सुमहत्तस्य देवेरिप दुरासहस् ॥४४
एवमुक्तन्तु राजिपक्तद्भेन महात्मना ।
कुवलास्व सुत प्रावात्तिसन् छुन्युनिवारणे ॥४५
राजा सन्यस्तराह्मश्रेष्ट्रमयन्तु तनयो सम ।
मविष्यति द्विज थेट घुन्युमारो न स्वाय ॥४६
स त व्यादिस्य तनय पुन्युमारो न स्वाय ॥४६
स त व्यादिस्य तनय पुन्युमारो न स्वाय ॥४६
स त व्यादिस्य तमय पुन्युमारो न स्वाय ॥४६
स त व्यादिस्य तमय पुन्युमारो न स्वाय ॥४६
स त व्यादिस्य तमय प्रावात्मव्यत ॥४०
कुवतास्वस्तु धम्मात्मा पितुवेचनमान्यित ।
सहन्यं रेविदात्या पुत्राणा मह पास्य ।
प्रायादुत्तद्भ महितो धुन्योन्तस्य निवारणे॥४८

तमाविज्ञत्ततो विष्णुर्भगवान् स्वेन तेजना । उत्तद्भस्य नियोगातु लोकाना हितकान्यया ॥४६

हे प्रमुष ! विष्णु ने मुक्ते पहिले वरदान दिया या महान् वीर्य वाला पुपु सल्य तेव वाले किमी के भी द्वारा मारा नहीं वा सकता है ॥४३॥ हे पृषिवी पात ! को वर्षों में भी वह निर्देश्य नहीं किया जा सकता है। दक्षका पराक्रम बहुत ही घषिक है जिसकों कि देवनाए भी सहन नहीं कर सकते हैं ॥४४॥ महाला उल्लङ्क वे द्वारा इन प्रकार से कहने पर उस राजिय ने उस पुत्र के हराने के वार्षों के निर्देश प्रवन पुत्र कु बुवलाक वो वे दिया था। ॥४४॥ मैं सान्त्र रामा करने बाला होगया यह सेरा पुत्र राजा है। यह पुत्रु के मारते वाला होगया यह सेरा पुत्र राजा है। यह पुत्रु के मारते वाला होगा, है द्विज क्षेत्र ! इसमें कुछ औ सराय नहीं हैं ॥४९॥ वह पुत्रु के मारए में उद्य उस वृत्र को आजा देवर स्थय सरित वतथाला होते हुए तप करने के किये पहुंत पर पर करा में आधिवह होकर एक वियान सराक्ष पुत्रों के साथ वह राजा उत्तर्ज्व के साथ पुत्र के निवारण करने के कार्य से दिया या।।४८॥ इसके पश्चात्र प्रमाष्ट्र पिता है इसरा उत्तर्ज्व के नियोग से लोकों के हिन की कामना से उसमें प्रवेश किया या।।४८॥

तिम्मन् प्रवाते दुई पे दिवि शब्दो महानभूत् । भवप्रभूत्येप नृपो धुन्धुमारो भविष्यति ॥१० दिव्ये पुष्पेश्च ते देवा सममसत श्रद्भुतम् । स गन्वा पुरूष व्याध्यस्तत्ये सह वीय्यवात् ॥११ समुद्द मनवामास बालुकार्यवमव्ययम् । नारायगेन नार्याप्यते नार्याद्यते । त्रारायगेन नार्याप्यते । स्यात् । वस्य पुनः सनद्भिश्च बालुकार्याह्यत्वा ॥१३ धुन्धुरामादितस्नत्र दिरामाधित्य पश्चिमाम् । मुग्नेनाम्निना कृदो लोगानुद्वत् यपिव ॥१४

वारि शुश्राव योगेन महोदधिरिवोदये। सोमस्य सोमपश्रेष्ठ घारोमिक्लिलो महान् ॥४५ तस्य पुनास्तु निर्दं ग्वास्त्रिभिरुनास्त राक्षसाः । तत. स राजातिबती घन्घबन्घनिवर्हण. ॥१६ तस्य वारिमय वेगमपिवत स नराधिप । योगी योगेन बह्सि वा शमयामास वारिगा।।१७ निरस्यत्त महाकाय वलेनोदकराक्षसम्। उत्तद्भः दर्शयामास कृतकरमी नराधिप ॥४८ उम दूषपं के प्रयास करने पर दिव में एक महान सब्द हमा कि भाज में लेकर यह राजा धुन्ध नार इस नाम से प्रयित हा जायगा । यह भाकाशवाणी हुई थी ॥५०॥ देवगण न दिव्य पुष्तों के द्वारा अति अद्भुत उनना समर्थन किया था भीर वह पूरप व्याध्य वीये वाला पूत्रों क साथ वहाँ गया था ॥५१॥ नारायरा के तेज से भाष्यायित उस राजांप ने वहाँ उस बालुकाराँव मध्यय समुद्र का सनन किया था ॥५२॥ वह श्रत्यन्त बलवान राजा उत्तद्ध के बदा मे स्यित हमा था। उस नमय खनन बारने वाले उन राजा के पुत्रों ने वालुकामी में छिपा हुमा वह धुन्धु प्राप्त कर लिया या जोरि पश्चिम दिशा में भाष्म बना कर मुख में उत्प्रध प्राप्ति से मानी लोगों का उद्दर्शन करता हुया था, बहुत ही बुद्ध हो रहा या ॥५३-५४॥ मोम के उदय म मजूद की भाँति योग से जन छोडा, हे मोम पान वरने वालो मे श्रेष्ठ । महात् घार की अमियो से वलिल होगया था ।। ११।। उसके पुत्र निर्देश्य हो गये थे, गक्षम तीन से सम थे, इसके धनन्तर घन्यु के वचुओ का निवंहरण करने वाल अनि बलवानु नराधिप ने उसके जलमय बंग को वी लिया था। योगी न याग क द्वारा चर्मिका जल से शमन कर दिया या ॥१६-१७॥ बन से उदक राक्षय महानु काम वाले उनको निरस्त कर दिया भीर नराधिय न अपना कार्य समाप्त कर उत्तर्द्ध को दिखला दिया या ॥५०॥

उत्त राख्न वर प्रादात्तस्मे राज्ञे महात्मने । अदात्तम्याक्षयं वित्तः नत्रुभिश्चाप्यवृष्यताम् ॥५६

धरमें रतिश्व सत्तन स्प्रगें वास तथाक्षयम् । पुराणा वाक्षयात्रोवान् स्वर्गे ये राक्षमा हताः ॥६० तस्य पुत्रास्त्रय शिष्टा हताइवो ज्येष्ठ उच्यते । भद्राप्य विपलाय्यस्य वनीयामी तु ती समृती ॥६१ धीन्यमारिर्हे हाध्वस्त , र्यंध्वस्तम्य चात्मज । हर्यस्तम्य नियुम्भोऽभून् क्षत्रधमंरत सदा ॥६२ महतादवी निवुम्भस्य श्रुतो रण्विधारद.। ष्ट्रशास्त्रश्राक्षयाञ्त्रश्च महतास्य मुतानुमी ॥६३ तस्य परनी हैमवती सता मतिदृपद्वती । विष्याता त्रिषु लोपेषु पुत्रम्मस्या प्रमेनजित् ॥६४ युवनास्व मुतम्तम्य त्रिपु नोवेष्यतिचृति । श्रत्यन्तवामिनो गौरी तस्य पत्नी पनित्रना ॥६५ ग्रीभगम्ना स् या भर्या नदी सा बाहुदा कृता । तम्यास्त् गौरेय पुत्रधन्नत्रत्ती वमुव ह ॥६६ मान्याता यौजनाहयो वै नैलोक्यविजयी नूप । ग्रवाप्युदाहरुनीमी देवीकी पीराणिका हिजा ॥६७ यात्रसूर्यं उदयनि यावच्च प्रतितिष्ठनि । मर्वे तद्यीयनाध्यस्य मान्धात् क्षेत्रमुख्यते ॥६८

उत्तर् न उम महान् आस्मा बात गांवा गां बंग्यान दिया या धीर उने घन्य पन तथा शतुर्धों न द्वारा अपधिन होन ना भी वर दिया या ।/६। मुनि ने गांवा ना यम म प्रेम-मदा न्यंग्रं म निवास जांवि कभी सीग्रु न हा, पुनी की मन्य नोह जांवि स्वय म गदास दर्ग हुए, दिया था ॥६०॥ उसक धीन पुन नेप पर उनम हदास्व कहा जांना है। मदान्य धीर किपनाट दें एएं कह गय है।।६१॥ हवास्य बीन्धुनिरि था धीर अनवा हथाय हुमा था। द्वारंव का स्वयम म दित ज्यान वाता निवृत्त पुत्र हुमा था। ११६९-६१॥ निवृत्त का ग्रु विधाना ज्यम परिवृत्त महनाटक पुत्र हुमा था। गहराह्य वे क्षार्य धीर धनवाद्व य वृत्र हुमा था। गहराह्य वे हपदती हैमबती प्राम बाली उनकी पत्नी थी जो कि तीनो लोको मे परम विरवात थी, उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ था ।।६४॥ उसका पुत्र तीनो लोको मे प्रत्यन्त पृत्तिवाला युवनाञ्च हुआ था जोकि अत्यन्त घामिक था उसकी पति-अता पत्नी गीरी थी ।।६४॥ वह उसके स्वामी के द्वारा अभिवास्त हुई और वह बाहुदा नदी कर दी गई थी। उसका पुत्र गीरिक चकवाती हुआ था।।६६ ग मोग्याता योवनाश्च जैलोक्य के विनाध करने वाला राजा हुआ था। यहाँ पर भी पौराशिक दिज दो इसोको को कहा करते हैं ।६७। जब तक सूर्य उदित होता है और जब तक वह यहाँ प्रतिद्वित रहता है, वह समस्त योवनाश्च मान्याता का क्षेत्र महा जाता है ।।६॥।

श्रत्राप्यदाहरन्तीम क्लोक वशविदो जना । यौवनाश्व महात्मान यज्वानममित्रीजसम्। मान्धाता त तनुविष्णोः पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥६६ तस्य चैतरथी भार्या शशिवन्दो मुताऽभवत्। साध्वी बिन्दुमती नाम रूपेगाप्रतिमा भुवि ॥७० पतिवता च ज्येष्ठा च भ्रातृगामयुतस्य सा । तस्यामृत्पादयामास मान्धाता त्रीन् सुतान् प्रभु ॥७१ पुरुकुरसमम्बरीप मुबुकुन्दन्त विश्व तम् । भ्रम्बरीपस्य दायादो युवनाश्वोऽपरः स्मृत ॥७२ हरितो युवनाश्वस्य हारिताः श्रूरयः स्मृता । एते ह्याङ्गिरस पुत्रा क्षात्रीपेता द्विजातय. ॥७३ पुरुकुरसस्य दायादस्यसदृस्युमेहायदाा । नर्मदाया समुत्पन्न सम्भूतम्तस्य चात्मजः ॥७४ सम्भूतस्य।त्मज पुत्रो ह्यनरण्य प्रतापवान्। रावरीन हतो येन त्रिलोकीविजये पुरा ॥७४ यहाँ पर वश के वेताजन इस स्लोक को उदाहत करते हैं। महान पात्मा वाला-पज्वा-प्रमित पोजवाला यौवनाश्व को मान्वाता तो विष्णु का सनु या पुरालों के ज्ञाता ऐसा कहने हैं ॥६६॥ उसकी चैत्ररथी भागी हुई थी १४६ ]

लसदश्वोऽनरण्यस्य हर्यश्वस्तस्य चात्मज । हमेंश्वात्तु हपद्वत्या अज्ञे वसुमती नृप ॥७६ तस्य पुत्रोऽभयदाजा त्रिधन्या नाम धार्मिमक । भासीत श्रेयन्वनश्चापि विद्वास्त्रय्या रएप्रभ ॥७७ तस्य सत्यवतो नाम बुमारोऽभून्महायल । तेन भार्या विदर्भस्य हुता हत्या दिवीकस ।।७= पाणिग्रहरामन्त्रेप् निष्ठा सम्प्रापितेष्विह । विष्णु हृद्ध सुतस्तस्य विष्णु वृद्धो यतः स्मृत । एते ह्याङ्गिरस पुत्रा क्षात्रोपेता समाधिता ॥७६ मागाद्वलाच्च मोहाच्य सर्वण्यलेम च । भाविनोऽधंस्य च बलात् तत्कृत तेन घीमता ॥=० तमधम्में ए समुक्तः पिता त्रयोगु एवेऽत्यज्त । भ्रपच्यसेति बहुद्योऽबदत् नोधसमन्वितः ॥६१ पितर सोऽत्रवीदक क्व गच्छामीतिवै मृह । पिता चैनमयोवाच श्वपावी सह वर्त्ताय ॥६२ नाह पुत्रेग पुत्रार्थी त्वयाद्य बुलपासन । दरपुक्त म निरामामधगराइननादिभा ॥=३

भनरएय ना पुत्र वसदस्व हुधा और उमका पुत्र हर्यस्व हुधा था। ह्यंदव से हयदनी में बसुमत नृपं ने जन्म यहण किया था। ।।०६।। उसका पुत्र परमयांपिक त्रियन्वा नाम वाला राजा हुधा। त्रियन्वा ना त्रयों में विद्वान् रेण प्रमु पुत्र था। ।।०६।। उसका निर्मा त्रयों में विद्वान् रेण प्रमु पुत्र था। ।।०६।। उसका निरम त्रयं येत नाम वाला महा बलवान् कुमार हुमा। उपने देशे का हनन करके विदर्भ वी नार्या ना हरेग्ण किया था। ।।०६।। यहीं परिण्यहण के मन्त्रों को निष्ठा सम्प्राप्ति होने पर उसका विद्युद्ध पुत्र कृतामा गया है। ये सब कित्रुर्द्ध पुत्र ये जो कि क्षात्रयमां से मुक्त समाधित हुए थे।।०६।। क्यामेन-वनसे-मोहते और मञ्जूष्यण वक्त के द्वारा तथा होनेवाल पर्यं के तनसे उस बुद्धिमान् ने वह सब निया था।।०६।। त्रयीगुण निज्ञा ने स्पर्म से गयुक्त उसको त्यान दिया था और क्रीव में युक्त होते हुए 'प्रपच्यानं स्पर्यं ने वयुक्त उसको त्यान दिया था और क्रीव में युक्त होते हुए 'प्रपच्यानं स्पर्यं वसकाजा-ऐमा बहुते वार कहा।।।०१।। उपने पिता से कहा—मैं मही जाऊं। इतके पश्चान् पिताने इसने वह स्वयाकों के माथ वस्ताव वर प्रयत् निवान करो।।।=२।। हे कुलवाकन । मैं नुक्त पुत्र ने पुत्र का प्रयों नहीं है। हे विमो! इस प्रवार से कहानया। बह नवर से वचन यावनर निवल गया।=३।

न चैन घारयामास वसिष्टो भगवानृषिः।
स तु सत्यव्रतो घोमाञ्छ्वपाकावसथान्तिकम्।
पित्रा मुक्तोऽवसद्दीर पिता वास्य वन ययो।।वर्ष
सरिमन्तु वियये तस्य नावर्षत् पाकरातस्य।
समा द्वादरा सपूर्णास्तेनाघरमें ग्रं तदा।।वर्ष
दारास्तु तस्य विपये विश्वासियो महातपाः।
सन्यस्य सागरा नूपे चचार विपुत तपः॥व्ह
तस्य पत्यो गले वद्धा मध्यमं पुत्रमीरसम्।
दिख्या भरणार्याये व्यक्रीरणाऱ्गोधात्न व ॥व्धः
त तु वदः गले दृष्ट्वा विश्वोत त नरोत्तमः।
महावपुत्र धम्मात्मा मोक्षयामास सुत्रत ॥व्ह
सरवतो महावुद्धिमंरण तस्य वाकरोत्।
विश्वामित्रस्य सुष्टर्भमनुनम्मार्थमेव च ॥व्ह

सोऽभवद्गालवो नाम गले बद्धो महातपा । महर्षिः कोशिवस्तातस्तेन वीर्येण मोक्षित ॥१०

भगवान् वसिष्ठ ऋषि ने इसको भाषम गही दिया धौर धौमान् वह् सरवान निता के द्वारा मुक्त निया गया। बीर क्वपानो के घर के समीप में रहने लगा धौर इसका निता वन में घला गया था ।।-४।। उसके उस देश में इस ने बयाँ नहीं की धौर उस समय उस ध्रममं स बारह वर्ष पूरे वर्षा नहीं हुई।।-४।। महान् तपस्ती निक्शामित्र ने उसके देश में किसो को छोड़ कर सागरानून म बड़ा भारी तप किसा या।।-६।। उसकी परनी ने मध्मम धौर सपुन का गले म बौधकर खिला छे मरसाथ के लिय सौ गौने बैबदिया था। करों में श्रेष्ठ मुझन ने उसनो गले में बँधा हुषा धौर विकात देश कर उस महिष् पुन को प्रमोदा ने मुक्त करा दिया था।हफ-दा। महान् बुद्धि वाले सस्य यतने उसका भरसा विधा था और यह विस्वामित्र के सन्तोय तथा धनुकल्या के लिये ही विया था।।=६।। वह महा छपस्थी गले में वद्ध मालव नाम वाला हुसाथा। महिष्व कीविन उसके तात थे नयोकि उसने परात्रम से मुक्त कराया था।।६०।।

तस्य प्रतेन भत्तथा च कृपया च प्रतिज्ञया। विश्वामित्रव लत्रश्च वभार विनये स्थित ॥६१ हत्या मृगान् वराहाश्च महिपाश्च वनेचरान्। विश्वामित्राश्माभ्याने तम्मासम्प्रचत्तरः ॥६२ उपानुप्रकासस्याम दोक्षा द्वाद्याचीपकीम् । वितुनिवागादभजन्त्रने तु वनमास्यिते ॥६३ प्रयोध्याश्च व राज्यान्त पुर मृति । याज्योष्ययास्यामस्योगादसिष्ठ परिरक्षित ॥६४ सम्बनस्तु वाल्यात्, भाविनोऽपस्य व व्यतात् । वस्तिरुक्तम्यपिक मन्यु यास्यामास मन्युना ॥६४ विश्वास सम्युना ॥६४ विश्वास सम्युना ॥६४ विश्वास सम्युना ॥६४ विश्वास सम्युना ॥६४ वार्यामास मृत्वास स्वास्य वार्यामास मृत्वास स्वास स्व

उसके यत से-भिक्त से-इपा से और प्रतिका से विनय में स्थित होकर विद्यामित्र की स्त्री का भरण किया या ॥६१॥ भूगों को बराहों को और वनमें विदर्श करने वाले महियों को सार कर विद्यामित्र के आष्म के समीप में उनने मास को पताया या ॥६२॥ उपायु यत में आधियत होकर बारह वर्ष की दीक्षा को राजा के बनमें चले लाने पर पिता की भागा से सेवन किया या ॥६३॥ अधों भा को राजा के बनमें चले लाने पर पिता की भागा से सेवन किया या ॥६३॥ अधों भा को राज्य से तथा अन्त पुर को यावयोगभ्याय से योग से मुनि विश्व में परिरक्षित किया या ॥६४॥ सरववत ने बाल्याका से भाव मार्य के बल से विश्व पर मार्य प्रतिक कोच धारण किया या ॥६३॥ विता के द्वारा रोते हुए उस समय राष्ट्र से पित्यक्त घपने भागत को मुनि विश्व ने कारण दवा बारण नहीं विश्व या ॥६६॥

पाणिग्रहरामन्त्रारा। निष्ठा स्यात् सममे पदे । एव सत्यव्रतस्तान् वै कृतवान् सप्तमे पदे ॥६७ जानन् धम्मीन् वसिष्ठस्त् न च मन्त्रानिहेच्छति । इति सत्यव्रते रोप वसिष्ठो मनसाकरोत् ॥६८ गुरुवु द्वया तु भगवान् वसिष्टः कृतवास्तदा । न तु मत्यव्रतो बुद्धचा उपाशुवतमस्य वै ॥६६ त्तस्मिश्चोपरते यो यत्पितुरासीन्महामना । तेन द्वादशवर्पाणि नावर्पत् पानशासनः ॥१०० तेन त्विदानी बहुधा दीक्षा ता दुवंला भुवि । मुलस्य निष्कृति स्वस्य कृतेयन्व मवेदिति ॥१०१ ततो वसिष्ठो भगवान् पित्रा त्यक्तं न्यवारयत् । श्रभिषेद्याम्यह राज्ये पश्चादेनमिति प्रमु: ॥१०२ स त् द्वादशवर्पाणि दीक्षान्तामुद्वहन् वली । श्रविद्यमान मासे तु वसिष्ठस्य महात्मनः ॥१०३ सर्वेदामद्घा घेनु सददर्भ नृपात्मज. । ता वै कोषांच मोहाच धमाच व खुषान्वितः ॥१०४ पालिग्रहल ने मन्त्रों की निष्टा सप्तम यद में होती है। इसी प्रकार से सत्यवत ने सप्तम पर में उनको किया था ॥१०॥ विसिष्ठ प्रृति धर्मों को जानते हुए वहाँ पर मन्त्रों को नहीं चाहते हैं। इसिलिंध विधिष्ठ ने सत्यवत पर मन से रोप किया था ॥६८॥ भगवान् विधिष्ठ ने उस समय बुद्धि से गुरू किया था । सत्यवत ने इसदों बुद्धि से उपार्थ्यत नहीं किया था ॥१६॥ उसके उपरत होने पर जो जिसके पिता का महामना था उससे इन्द्रदेव बारह वर्ष तक नहीं बस्से भे ॥१००॥ इससे इस समय प्राय उस दुवंत दीक्षा को भूमि पर कुलकों भीर प्रमान निरुत्ति यह को हुई होनी चाहिए ॥१०१॥ इसके परेचात् भगवान् विधिष्ठ ने पिता के द्वारा त्यत्त को निवारण किया था और प्रमु ने पीछे में इसकी राज्यात पर प्रितिष्ठ करूँगा-इहा—१९०१॥ इसके वर्ष्या या और प्रमु ने पीछे में इसकी राज्यात पर प्रितिष्ठ करूँगा-इहा—१९०१॥ की उसके दारा वर्ष तक वीक्षात्ता को उहत्त करते हुए महत्त्रा चित्र के मास के प्रविद्यामा होने पर सुप्तारमा के उसक्त कामनाव्यों के होहन करते वाली देन को देखा था भीर उसकी देखा का भीर उ

देतवर कोपसे-मोहसे धोर श्रमसे धुषा से गुक्त हुमा ॥१०४॥
दरमुधममें गतो दृष्ट्रा जधान बिलना बरः।
स तु मान स्वय चैव विस्वाधित्रस्य चारमजान, १०४
भोजयामास तच्छुत्वा वसिष्ठस्त तदात्यज्व।
प्रोवाज चैव भगवान् वसिष्ठस्त नृपारमजम् ॥१०६
पातये क्रूर हे क्रूर तव शकुमयोमयम् ॥
यदि ते त्रीणि धक्रति न स्पृहिं पुरुपाधम् ॥१०७
पितुश्चापितोपेश गुरोदों ध्वीवधेत च ॥
प्रभापितोपयोगाच त्रिवधस्त व्यतिकम् ॥१००
एव स त्रीणि धक्रति हृष्टा तस्य महातपा ॥
निमक्रिति होवाच विधानुस्तेन स स्मृत ॥१०६
विद्वाभित्रस्तु द्वाराणामायतो भरणे कृते।
ततस्तरम् मराप्रावाचवा प्रीवस्त्रियाङ्कृते ॥११०

बलियों से खेठ ने देलकर हम्युके धर्म को प्राप्त हुए खेतु हनन किया भीर उनने स्पद अपन को पिरवामिय हिः सारमजो नो सिनाया था। यह श्रवन्। विजेति विक्तिने को दिशीक्षणय निया था भीर अगवान् उस नृप दे प्रात्मज से बोने 11१०५-१०६१। हे कूर है पुष्पों से अधम । यदि तुके तीन गकु नहीं हो तो तुके सकुमय अय से पानन करता हूं 11१०७।। पिता के अपरित्तोष होने से—गुर की दोग्नी केनु के वय करने से और अप्रीपित के उपयोग से तेरा तीन प्रकार का व्यक्तिकम है 11१०८।। इस प्रकार से उसके तीन प्रकुषों को देसकर महातपस्थी उते विश्वकु इस नाम से बोने और इससे यह विश्वकु कहा गम है 11१०८।। आयं हुए विश्वामित ने दाराओं के अरण करने पर तब विश्वकु समझ होने हुए उने वरदान दिया था 11११०।।

छत्यमानो वरेणाय गुरु वर्षे नृपारमज ।

धनावृष्टिभये तस्मिन् गते द्वाद्मावार्षिके ॥१११

ध्रमिषिच्य राज्ये पित्र्ये याजयामास त मुनि ।

मिपता दैवतानाश्व वसिष्ठस्य च कौद्दाकः ।
सद्यारीर तदा त वै दिवमारोपयत् प्रभु ॥११२२

मिपतस्तु वसिष्ठस्य तदद्भुतमिवाभवत् ।
ध्रमाप्युदाहरन्तीमौ दलोकौ पैरािएका जना ॥११३

विद्वामित्रप्रमादेन निश्कुर्तिवि राजते ।
देवं नाद्धं महातेजानुयहातस्य धीमत ॥११४

दानैयाँ, प्रवात मिभ्रमिविश्यानुयहातस्य धीमत ॥११४

दान्यात्मात्मात्म हमन्ते चन्द्रमण्डिता ।
ध्रमकृता मिभ्रमिविश्यानुयहातस्य धीमत ॥११४

स्य सत्यत्मता नाम माध्य कृत्यवाजा ।
कुमार जनयामास हरिक्षन्द्रमकल्याम् ॥११६

बारह वर्षं के अनावृष्टि क यव क् वन वान पर वर में छन्द्यमान होने

बारह वर्ष के अनावृष्टि क सब क बान पर बर से छन्यसान होने हुए नुशासक गुढ़ से बोसा 11१११।। पिना के राज्य पर अभिषेत करसे कीशिक् मुनि ने मिप होने वाले देवतायों के और विषय के तिय यवन करस्या था। वव प्रमु विरक्षिण ने उन्स विग्रह को सरीर क सिन्त क्यों से सारोगित कराया था।१११२।। निम्त होने हुए विग्रिड को तह एक अन्दुत नएवे जीड़ा हुआ या। यहां परासी पीन्मियक मुन्य क्यावी।स्तोगी किसे ब्वाहन । किसा कुछो हैं 11१११।। विरस्तामित्र मुनि के वसाद स्मेशियकु क्षार्ग, मिट्योम् बेटा-हैन । सुन्त के वसाद स्मेशियक सुन्य करी। धीमान् उसके मनुषह से जीकि महान् तैज से युक्त है वह शिवाकु देवों के साय स्वना म विराजमान होता है 112 है था। शिवाकु पह से भूषित तीन भागों से मलक हुन चद्र से परिष्ठत रस्य मक्षा हैमन्त में धाने पाने जाती है। 12 है।। उसकी सत्य म रत रहने वासी धार्यात् सत्यस्ता इस नाम वाली भार्या जीकि के कम के वरा म जम्मी थी उसने करनम्य से रहित हरिखन्द कुमार को जन्म दिया या।। १ है।।

स तु राजा हरिश्चन्द्रस्थैशङ्कव इति श्र त । घाहली राजसूयस्य सम्राडिति परिश्रात ॥११७ हरिचन्द्रस्य तु सुतो रोहितो नाम वीर्य्यवान् । हरितो रोहितस्याथ च बुहारीत उच्यते ।।११८ विजयश्च मुदेवश्च च बुपुत्री वभूवतु । जेता सन्बंस्य क्षत्रस्य विजयस्तेन स स्मृत ॥११६ रुरुकस्तनयस्नन राजा घम्मायंकोविद<sup>े</sup>। रुरुकाद्धृतकः पुत्रस्तरमा ब्दाहुश्च जजिवन् ॥१२० हेह्यंस्तालजङ्गेश्च निरस्तो ध्यसनी नृप शर्कर्यवनकाम्बीजं पारदै पह्नवेस्तया ।।१२१ नात्यर्थं धार्मिमकोऽभूत् स धम्मये सत्ययुगे तथा । सगरस्य सुतो बाहोजेंग सह गरेण वे । भृगोराश्रममासाद्य तुर्वेश परिरक्षित ॥१२२ आग्नेय मस्य लब्ध्वा तु भागवात् सगरी नृप । जधान पृथिवीङ्गत्वा तालजधान् सहैहयान् ॥१२३

वह राजा हरिक्षात शेवाहुब इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वह राजपूप का आहरण वरने वाला तवा सम्राद् परिचृत हुआ था। १११७।। सम्राद् हरि-धन्द्र का पुत्र वीर्धवाद् रोहित नाम वाला था। रोहित बा हरित व्यांकि वपुहारीत वहा जाता है। ११८।। वशु हारीत ने विजय धौर सुदेव दो पुत्र हुए थे। समस्त्र सात्रिया को वह बीतने वाला या इसनिष् वह विजय कहा गया है। ११९। वहाँ करूर पुत्र हुमा जोकि बर्म बीर धर्म का विल्डिश राजा था। रहन से हतक पुत्र हुमा भौर उनमे बाहु उत्पन्न हुमा ॥१२०॥ वह व्यमनी राजा हैहय— सानजङ्ग-मक-यवन-काम्बोज-पारद और पह्नयों के द्वारा निरस्त किया गया था ॥१२१॥ वह श्रत्यन्न पार्मिक उस धर्म युक्त मत्य युग में नहीं हुमा था ॥ बाहु का पुत्र सगर गरके माथ उत्पन्न हुमा था ॥ मृत्रु के ब्राध्यम में पहूच कर तनं के द्वारा परिरक्षित हुमा था ॥१२२॥ उस मागर नृप ने भागंत्र से मानिप इस्त्र की प्राप्त पर पृथ्वी पर जाकर उनने तालजङ्को की हैहयी का हनत किया था ॥१२३॥

शकाना पह्नवानान्त धर्म्माक्षिरसदच्युत ।

क्षतियाएग तथा तेपा पारदानान्व धर्म्मवित् ॥१२४ क्य स सगरो राजा गरेख सह जजिवान । किमधीश्व शकादीना क्षत्रियाएग महीजमाम् । धम्मान् कुलोचितान् कृदो राजा निरसदच्युत ॥१२५ बाहोर्ब्यसनिनस्तस्य हत राज्य पुरा किन । हैहयैस्तालजधेश्च शकै साद्ध समागते ॥१२६ यवनाः पारदादचैव काम्बोजा पह्नवास्त्रया। हैहयार्थ पराज्ञान्ता एते पञ्चगर्गान्तदा ॥१२७ हत राज्य बलीयोभिरोमः क्षत्रियपुद्भवं । हतराज्यस्तदा बाहु सन्यस्य नु तदा नृप । वन प्रविदय धम्मात्मा सह पत्न्या तपोऽचरत् ॥१२= वस्यचित्त्वच कालस्य तोयार्थ प्रस्थितो नृप**ा** वृद्धत्वाह् ब्र्वलत्वाञ्च प्रन्तरा स ममार च ॥१२६ पत्नी तु यादवी तस्य सगर्भा पृष्टन उन्वगात् । सपत्त्या तु गरम्तस्य दत्तो गर्भजिघासया ॥१३० प्रचात ने दानों नो तया पहनवों नो धर्म्य में निरम्न नर दिया था। धर्म के ज्ञाना ने इसी प्रकार उन क्षत्रिय पारदों को भी कर दिया था।।१२४॥ ऋषियों ने कहा-वह नगर रात्रागर के नाय किन तरह उत्पन्न हुमाथा? भीर स्थितिय सनादि क्षतिय जो महान् भोज वाले थे, अच्युत राजा ने कूद होरुर हुलोचितो को धर्मों को निरस्त विया था ॥१२१॥ श्री मूनजी ने नहा-पहिले समय से व्यान वाले वस वाहु ाजा का सम्भूष्ण राज्य हरए। वर लिया था और उसके हरए। वाले शब्दों के साथ घाये हुए हैहर और तालजह थे। ॥१२६॥ यदन-नारह-नाम्बोज धौर पहांच ये पाँच याया उससे श्रेष्ठ प्रियक बल वानों के द्वारा उसके राज्य का तरए। किया गया था। जब उस समय वह राज्य हीन होगवा तो वह बाहु दाजा सन्यात ग्रहण वरके वन मे प्रविष्ठ होनया श्री घर्मात्मा उसने अपनी पत्नी के साथ तपश्चर्या की थो। १२६॥ किसी वाल के बल व लिये राजा ने प्रस्थान विया था विन्तु यह वृद्ध होने मे तथा दुवंस होने के बारण से थीव से सर तथा था।। १२६॥ उसनी पत्नी याववी गर्भ से मुक्त यो वह भी उतके पीछे ने गई थी। उसकी श्रप्तनी ने सर्भ के मारने की

> सातुभर्त्श्रिता कृत्वा वह्नौ न समरोहयत्। भौवंस्ता भागंवो दृष्टा कारुव्याद्वित्यवर्त्त यत् ॥१६१ तस्याश्रमे तु सङ्गर्भं सा गरेण तदा सह। व्यजायत महाबाहु सगर नाम धार्मिनम् ॥१३२ श्रीवंस्तु जातकर्मादीन कृत्वा तस्य महारमन । ग्रध्याप्य वेदशास्त्राणि तताऽस्त्र प्रत्यपादवत् ॥१३३ जामदम्यासदाग्नेयमसूरैरि दु सहम् । रा तेनास्त्रवलेनैव बलेन च समस्वित । जधान हैहयान कृदो रुद्र पशुगगानिव ॥१३४ तनः राकान् समवनान् याम्बाजान् पारदास्तथा । पह्नवार्श्व नि शेपान् वत् व्यवसितो नृप ॥१३८ ते वध्यमाना बीरेण सगरेगा महात्मना । विमच्ठ शरण मर्व्वे प्रपता शरणीपिण ॥१३६ विमहम्तान् सथेत्युवत्वा समयेन महामूनि । सगर वारयामास तपान्दत्त्वाऽभयन्तदा ॥१३७ उस यादवी न प्रपन स्वामी थी चिना बनावर श्रामि से उसके साथ

समारु होगयी थी। और्व आगंव ने उत्ते देसकर करणा से उसे निवारण किया था।।१३१॥ उसके प्राथम मे उम समय उमने उम गर्भ को गर (विष) के साय महान् वाहुमों वाले परम धार्मिक सगर नाम वाले यो जन्म दिया था।।१३२॥ प्रोते ने उम महात्मा के जात कर्मीद सस्वारों को करके फिर वेद धार्मों को पड़ाया और इसवें अनन्तर भरनी थी विद्या सिखाकर अस्त दिया था।११३॥ जायदम्य से वह आगन्य धन्य प्राप्त विया जाति असुरों को भी दु मह था। उसने उस स्वार्मिय धन्य प्राप्त विया जाति असुरों को भी दु मह था। उसने उस स्वर्म के अल से ही उपा बल से समित्रत होते हुए अत्यन्त छुद्ध होकर जैसे दूर पशुगणों को हनन करते हैं उसी भीन उमने हैहभी या वा कर दिया।।१३४॥ इसके अनन्तर दारों को-पयनों ने कास्वर करते स्वा।१३४॥ वीर और महार्ग आत्मा वांच सगर के हारा कव्यमान वे सब सार्श भी दी और महार्ग आत्मा वांच सगर के हारा कव्यमान वे सब सार्श भी इन्द्रा को होते हुए बिंग प्रमुत की धारुगाति में उपस्पत होता ये था।१३६॥ वीर और महार्ग आत्मा वांच सगर के हारा कव्यमान वे सब सार्श भी इन्द्रा को होते हुए बिंग प्रमुत की धारुगाति में उपस्पत होता ये था।१३६॥ वीर प्रतिका की और उन भवको अभय दान देरर सगर को वस करने स वारण कर दिया था।१३०॥

सगर स्वाम्प्रतिकाश्व मुगोर्वाक्य तिहास्य च । घरमं जधान तेपा व वेपान्यत्व चनार ह ॥१३६ छद्धं दाकाना दिरसो मुण्डियन्त्वा व्यस्तर्णयत् । यवनाना थिर मर्व वास्त्रीजानान्त्रयेष ॥१३६ पा दा मुन्तकेगाश्च पह्नवा ध्मश्च घारित्यः । नि स्वास्त्रायनघट्नगर इतास्तेन महास्मना ॥१४० सका यवनकास्त्रोजा पह्नवा पारवे सह । केतिस्पर्या माहिपका दार्वाञ्चला प्रसास्त्रया ॥१४४ सक्तें ते द्यांत्रयम्या घम्मंत्त्रेषा निराष्ट्रतः । विमहन्यनतात्पूर्व सगरेत्य महात्मना ॥१४२ स धर्मविजयी राजा विजित्यमा वगुन्वराम् । ग्रस्व विचारयामास वाजियेषाय दोसितः ॥१४३ तस्य चारयत सोऽस्य समुद्रे पूर्वदक्षिणे। वेलासभोपेऽपत्हतो भूमिश्वं व प्रवेशित ॥१४४

सगर ने कपनी प्रतिज्ञा नो भीर गुरू के घानम नो शवस भर उनके धर्म का हनन निया और वेपान्यत्व किया था।।१३=।। घान जाति वालो ना माधा जिर भुँडवा वर उन्हें छाड दिया-यवन जाति वालो ना समस्त शिर भुँडवा दिया और काम्बोलो नो भी ऐसा ही निया था।।१३=।। पारबी नो मुक्त ने घोर र क्लाबे लो वस्त प्रति वालो नो भी ऐसा ही निया था।।१३=।। पारबी नो मुक्त ने घोर र क्लाबे लो वस्त्र आरी-स्वाच्याय से हीन तथा वयट्वार से रहित उस महात्मा ने कर दिया था।।१४०।। घन-यवन राज्याल-यहाव पारव-वे सित्यर्थ-माहिषिन-वान-चोल और सस्त ये समस्त शांत्र भी ने गो गए। थे इन सबका माहिष्य-वान-चोल और सस्त ये समस्त हार्या ने ने गए। थे इन सबका माहिष्य-वान-चोल और सस्त ये समस्त का नियाहत कर दिया था।।१४४।।।।१४४।। उस धम से विजय प्राप्त ने वाले या नारने इस समस्त भूमएकल नो जीत वर बाजिनक या ने किय ने तिये वीक्षित हाते हुए उसने यक को जीत वर बाजिनक या ने प्राप्त वर्गन स्वाचित्र स्व ने विवर्ण ने विवरण ने वाले या समर्ग हो समस्त मे प्रवाच ने वाले या वालो वाला वह सरविप्य यत ना पोडा पूत्र विकाण समुद्र पर वेला ने सभीप से सपहरण निया गमा था भीर उसे भ्रमहत करने भूमि ने श्रावर प्रविधित कर दिया गमा था।।१४४।।

स तन्देस मुते सर्वे सनयामास पायिवः।
प्राप्तेदुश्च ततस्तिस्मस्तदन्तस्ते महाएवे ॥१४५
तमादिपुरप देव हरि जृष्ण प्रजापतिम्।
विष्णु विन्तरपेण हस नारायण प्रभुम् ॥१४६
तस्य वश्च समावाच तेजस्तत् प्रतिपचते।
दन्या पुनास्तदा सर्वे चरवारस्तवशिक्ता ॥१४७
यहिंगेतुः सवेतुश्च तथा धम्मेरतस्त्रय ।
पूर पत्यवनश्च तस्य वदाव रा प्रभो ॥१४८
प्राराच्य तस्य भगवान् हरिनारायणो चरान्।
प्रशास्त्र स्ववास्य वाचिष्ठास्तस्य।
प्रशास्त्र स्ववास्य वाचिष्ठास्तस्य।

स समुद्रोऽदवभादायव बन्दे (?) सरितांपतिः । सागरत्व च लेभे स कर्मणा तेन तस्य वै ॥१४० त चादवमेधिक सोऽदव समुद्रान् प्राप्य पार्थिय । स्राजहारादवमेधाना शत चैव पुत्र पुत्र ॥१४१

सम्मार् सगर ने उसी स्थान को पूत्री के हाग जो कि सहया मे साठ हजार ये खुदवाया था। इसके ध्रानकर उस स्थान मे उसके नीचे महार्ग्य में उन्होंने देवा कि यहां जादि पुरुष हरि-इट्ण-प्रजापति-विष्णु-हस-प्रमु नारा-यण पिल मृति के हवस्त्र से स्थित हैं ॥१४४-१४६॥ उनके नेम के सामने प्राप्त होते ही उसका तेज ऐसा तीव था कि उसी गयय वे सव जाककर दग्य एव असभी भूत होगये थे केवल बाग्ही अविधाय वेचे थे।१४४॥ जो चार सक्याये में के विद्वित्ते -मकेनु-धर्मत्त ये तीन ये थोग जून पत्त्रवन था जो कि उसके वंश के विद्वित्त -मकेनु-धर्मत्त ये तीन ये थोग जून पत्त्रवन था जो कि उसके वंश के करने वाल थे।१४८॥ समावात्र हरि नाग्याया ने उसके वरदात दिया था कि घनने वा त्रा मा अध्याय-मो-बाजियेय-विश्व पुत्र और समुद्र नया स्वर्ग में प्राप्ती कि पत्र ने सकर प्राप्त को तिकर प्राप्त को सकर प्राप्त को सकर प्राप्त और वरदना हो। ३२४६॥ वह नदियो का पत्ति समूद्र प्राप्त को सेकर प्राप्त ने ममुद्र ते उन बाल्वमियक सरव की प्राप्त स्वर्ग में प्राप्त के प्राप्त के से कर प्राप्त ने ममुद्र ते उन बाल्वमियक सरव की प्राप्त से प्राप्त ने ममुद्र ते उन बाल्वमियक सरव की प्राप्त के प्राप्त ने ममुद्र ते उन बाल्वमियक सरव की प्राप्त से प्राप्त के प्राप्त ने प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त ने प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त ने ममुद्र ते उन बाल्वमियक सरव की प्राप्त के प्राप्त कर के प्राप्त क

पष्टिषुत्रसहस्राणि दरधान्यस्वानुसारिगाम् ।
तेपा नारावश्य तेज प्रविद्याना महान्यनाम् ।
पुत्रागान्तु सहस्राणि पष्टिन्तु इति न श्रुतम् ॥१४२
सगरस्यात्मना राज नय जाता महानना ।
विकाला पष्टिसाहस्रा विधिना वेन वा वद ॥१४३
द्वे पत्त्यो एणरप्यस्त्या त्रिक्ता निन वा वद ॥१४३
द्वे पत्त्यो एणरप्यस्त्या त्रिका निन वा वद ॥१४४
क्तीयती तु या तस्य पत्नी परमर्थामग्गी ।
प्ररिट्नेक्ट्रिहा स्थेणाप्रतिमा भृवि॥१४४

ग्रोबस्ताम्या वर प्राक्षात् तपसाराधित प्रभुः।
एका जनिष्यते पुत्र वशकत्तरिमीष्मितम् ।
पिष्टपुत्र सहस्राणि हितीया जनिष्य्यति ॥१४६
मुनेम्नु यथन श्रृश्वा केदिानी पुनमेकनम् ।
वशस्य काश्रग श्रोष्ठा जग्नाह नृपसमदि ॥१४७
पष्टिपुनसहस्राणि सुपर्गभिनी तथा ।
महात्मनस्तु जग्नाह सुमति स्वमतिर्यया ॥१४८

श्रय बाने गते ज्येख ज्येख पुत्र व्यजायत। श्रसमञ्ज इति ह्यात बागुतस्य गगरात्मजम् ॥१४६ मुमनिम्टापि जाने वे गर्भनुष्य यद्यस्पिनी। पटिपुत्रसहस्रागि तुम्पमध्यादिनि मृता ॥१६० ष्टुतपूर्येषु कुम्भेषु तान् गर्भान् न्यद्यस्ततः । धात्रीश्च केनदाः प्रादात् तावतीः गोपणः नृप ।।१६१ ततो नवमु मासेषु समुत्तस्थुर्ययामुख्यम् । कुमारास्ते महाभाषा सगरप्रीतिवद्धंना ।।१६२ कालेन महता चैव यीवनं प्रतिपेदिरे । पुत्रपृष्टिसहम्राणि तेषामत्रवानुसारिणाम् ॥१६३ स तु ज्येष्ठो नरस्यास्य सगरस्यास्यसम्भवः । असमञ्ज इति क्वालो वहिकेनुमहावन ।।१६४ पोराणामहिते युक्तः विना निर्वासित पुत्र । । सस्य पुत्रोऽसुमान्नाम सममञ्जन्य वीर्यवात् ।।१६४

हमने भ्रमन्तर समय धाने पर जो बही रानी यी असने ज्येष्ठ पुत को जहाभ हिया धीर वह सगर का पुत्र काकुल्य धानमञ्जय इस नाम से प्रसिद्ध ह्या था ॥११६॥ यानिवनी सुमति ने भी गमे का एक तुमा पैदा किया जिस तुम्वे से साठ हजार पुत्र निवस पर्वे ॥११६०॥ धून से भरे हुए कलागी में छन गमों को रख दिया गमा था । शजा ने एक-एक पाय उन सव के पीया अपने के निये देरी थी ॥१६६॥ इनके बाद नीमान के समास होने पर सगर की प्रीति के बदाने बाते महाकाय में युक्त सुन्त पूर्व के नमस्त कुमार उठ स्वर्ट हुए थे ॥१६२॥ महान जान के व्यनीत होजाने पर वे भव योवनावस्था को प्राप्त हुए थे ॥१६२॥ महान जान के व्यनीत होजाने पर वे भव योवनावस्था को प्राप्त हुए थे ॥१६२॥ महान जान के व्यनीत होजाने पर वे भव योवनावस्था को प्राप्त हुए थे ॥१६२॥ महान जान के व्यनीत होजान पर वे आवे ही साठ सहस्त्र संतर के पूर्व थे ॥१६२॥ जो सब में बढ़ा सगर का नम क्याइग पुत्र था बह प्राप्त कर नाम में स्थान हुमा था । वहिते हुमहान वन्तवा था ॥१६५॥ वह वयोकि नम नितानी जानो का पहित किया बरना था। इमलिवे पिता ने उसनी नितान दिया धर्मान् देश वा वा। उन समयमञ्जय का महा परा-कमी गानुमान स्था प्राप्त देश प्राप्त सर्मान प्राप्त कर कमी गानुमान स्था स्थान देश प्राप्त स्था गानुमान स्था प्राप्त देश स्था वा। उन समयमञ्जय का महा परा-कमी गानुमान स्था स्था प्राप्त देश प्राप्त स्था गानुमान स्था महा परा-कमी गानुमान स्था प्राप्त देश प्राप्त स्था गानुमान स्था प्राप्त देश प्राप्त स्था गानुमान स्था महा परा-

तम्य पुत्रस्तु धर्मातमा दिलीप इति विश्व त । दिलीपासु महातेजा बीरो जाती भगीरय ॥१६६ येन गङ्गाः सरिन्द्रेष्ठाः विमानिस्पत्ताभिताः।
ईजाउनन समुद्राकै दृहितृत्वेन किनताः।
अगापुदाहरन्तीम श्लोक पौरािणका जना ॥१६७
भगोरथस्तु ता गङ्गामानयामास कर्मेषि ।
तस्मा द्वागोरथी गङ्गा कथ्यते वद्यवित्तमे ॥१६=
भगोरथमुत्तक्षाि श्रुता नाम अश्रव ह ।
नाभागन्तस्य दायादो नित्य धमनरायण ॥१६६
प्रम्वरीय मुतस्तस्य सिन्युद्रोपस्ततोऽभवत् ।
एव वद्यपुराण्जा गायन्तीति परिष्युतम् ॥१७०
नाभागरम्बरीयस्य भुजाम्या परिपालिताः।
वस्व नमुवात्यर्थं तापन्यविवर्जिनाः॥१०१
नयुत्तयु मुतस्तस्य सिन्युद्रोपस्य वीयवान्।
प्रयुत्तायान्तु वासाः स्वपुत्तां महायनाः॥१०१

जस भुनान् वा वा पुत्र वाजा विसीप हुंधा लोकि घरवान प्रसिद्ध मोर परम पर्यस्था हुमा था। विलीप स महान् तज है धारल वरने वाना राजा भगीरप उरक्ष हुमा ॥१६६॥ निवनं समस्त निवंध म परमथ उत्तर्ध हुमा ॥१६६॥ निवनं समस्त निवंध म परमथ उत्तर्ध हुमा ॥१६६॥ निवनं समस्त निवंध म परमथ उत्तर्ध है। ॥१६७॥ यही पर भी धौरालित कीन दम स्नाद को उदाहत निवंध नरते हैं ॥१६७॥ भगीरप क्षों के द्वारा उम मङ्गावा यहाँ लाया था। इसीनियं उसने वन वे नाताधा ने द्वारा प्रमान्त्र भगीरथी दम नाम से नहीं जाना है ॥१६६॥ संगीरप वा पुत्र कुमा संगीरपी दम नाम से नहीं जाना है ॥१६६॥ संगीरप वा पुत्र कुमा से वाता हुमा था ॥१६६॥ उसना पुत्र राजा धम्यगिप हुमा जनगा पुत्र राजा धम्यगिप हुमा जनगा पुत्र राजा धम्यगिप हुमा जनगा पुत्र राजा धम्यगिप हुमा उनना दुन से ता वा प्रमान्त्र हुमा सा । इस तरह वन व पुत्रम को आनने बान गान नगत है—यह मुना है नाभाव वे पुत्र धम्यगिप हुमा जिनवी भुजाधा म यह वसुपा मोना ताना म परिन होनी हुई परिवानित हुई थी ॥१०१॥ उन विषु दमा वा पा प्रमान हुमा वा धार सहार्य यन वाना भ्रमुनाव हुमा बा ॥१६२॥ यन वाना भ्रमुनाव हुमा बा ॥१९२॥

दिच्याक्षहृदज्ञोऽमौ राजा नलमखो वली । नलौ द्वार्वित विरयातौ पुराखेषु हढव्रतौ ।।१७३ वीरसेनात्मजञ्जां व यश्चेक्वा जुकुलोद्वहः । ऋतुपर्णस्य पुत्रोऽभून् सर्व्वकामो जनेश्वर ॥१७४ सुदासस्तस्य तनयो राजा हसमुखोऽभवत् । सुदासस्य सूत प्रोक्त सौदासो नाम पार्थिव ॥१७५ हरात कल्मापपादो वै नाम्ना मित्रसहश्च स । विशवस्तु महातेजा क्षेत्रे कल्मापपादके। भरमक जनयामास इक्वाकुकुलवृद्धये ॥१७६ श्ररमकस्योरकामस्तु मूलकस्तरमुतोऽभवत् । अत्राप्युदाहरन्तीम मूलक वै नृप प्रति ॥१७७ स हि रामभयाद्राजा स्त्रीभि परिवृतोध्वसत्। विवस्त्रस्त्राग्मिच्छन् वै नारीकवचमीश्वरः ॥१७= मुलकस्यापि धर्मात्मा राजा शतरथ स्मृत । तस्माच्छनरथाज्जन्ने राजा चैडविडो वली ॥१७६ ग्रासीत्वैडिविड श्रीमान् कृतशर्मा प्रनापवान् । पुत्रो विश्वमहत्तस्य पुत्रीकस्य व्यजायत ॥१६० यह राजा दिव्योक्ष हदलें भीर नलसला था। पुराखी में हड अन वाने

यो नव राजा रहे असे सार राजात्वा मा पुराला व है असे नव विभाव की सिक्ष है । १९७ सा बीरहेत का बार मज की सह इक्का कुल का उद्देहन करते वाला था ऐसा मर्व काम जनसर कातुराण का पुत्र हमा था । १९४१। उसना पुत्र मुदाम हममुख राजा हुआ था । मुदाम का पुत्र मौदास नाम वाला राजा था ॥१७४॥ वह नाम म निवमह वन्नापपाद न्यात हुआ था । इक्का कुल की वृद्धि के लिए महान तेज बाने विदिष्ठ ने कलापपादक थेरे में मस्तव का जनन कराया था ॥१७६॥ उदमव का उन्नाप भीर उपका पुत्र मुक्त हुआ । मुक्त कुण के भीन यहाँ वह उदाहन वरते हैं ॥१७॥ वह राजा राम के भय में किया ने परिवृत्त होकर रहा करता था । यान वस्त्र या तरी किया नाम पाहना हुआ रहना था ॥१०॥। मुक्त के भी प्रमीमा राजा राज्य कहा गया है । उस धनरप स वनवान ऐदिवर राजा न

वायु प्राध

जन्म ग्रहण क्या था ।।१७६॥ ऐडियड प्रतायवान् श्रीमान् कृतदार्घणा । उस पुत्रीर का पुत्र किथ महान् उत्पन हुमा ।।१८०५

दिलीपम्तस्य पुताञ्जून् खट्वाङ्ग इति विश्रुत । येन स्वर्गादिहागम्य मुहत्तं प्राप्य जीवितम् । त्र गाउभिसहिता लोवा बुद्धचा सत्येन चैव हि ॥१८१ दीघबाह सुतस्तस्य रघुस्तस्मादजायतः। प्रज पुत्रो रघाश्चापि तस्माज्ज्ञ स वीर्यवान्। राजा दशरथो नाम इक्ष्वानुकुलनन्दन ।।१८२ रामो दाशरियवीं रोधर्मज्ञो लो रविश्रुत । भरतो लक्ष्मसाश्चीय शत्रुष्तश्च महायल ।।१८३ माधव लवण हत्वा गत्वा मधवनश्च तत्। दाबुध्नेन पूरी तस्य मधुरा सन्निवेशिता ॥१५४ मुबाहुः शूरमे १श्च शबुध्नमहिनावुभी । पालयामासन् मृन् वैदेह्यी मधुरा पुरीम् ॥१८५ मञ्जदञ्जन्द्रकेनुश्च नध्मणस्य।त्मजाबुभौ । हिमबत्पर्वताभ्याशे स्पीती जनपदी तयो ।।१८६ अङ्गदस्याङ्गदीया नुदेशे नारपथे पूरी। चम्द्रकेनोस्तु मल्लस्य चन्द्रवक्ता पूरी शुभा ॥१८७

चन्द्रकनीरतु मल्लस्य चन्द्रवक्ता पुरा जुमा ॥१८६७ जनना पुत्र दिलीए हुया जो सद्याद्व इन नाम गंत्रमिद्ध या जिसते मना में प्रमिद्ध या जिसते मना में प्रमिद्ध या जिसते मना में प्रमिद्ध या जिसते स्वां में पहारे भूमएइल मन क्षाप्त मानुद्ध है। जन मन्द्राद्व मानुद्ध देशे और सरव से ती तीनी सोशो नो अभिक्ष हित चर दिया था ॥१८६॥ जन मन्द्राद्व पा चा । राजा रष्ठ्र वा पुरा मानु प्रमान चन्द्र वा चा पुरा मानु प्रमान चन्द्र वा चा पुरा मानु प्रमान चन्द्र वा ॥१८६॥ जन मन्द्र वा ॥१८५॥ वा ॥१८५॥ वा मन्द्र वा चा चा प्रमान चन्द्र वा ॥१८५॥ वा मन्द्र वा ॥१८५॥ वा मन्द्र वा चा चुरा हुया ॥१८५॥ साम्य वा चा मन्द्र वा चन्द्र वा च चन्द्र वा चन्द्र वा चन्द्र वा चन्द्

दोनो पुत्रो ने मधुरापुरी का पालन विचा था ॥१८५॥ अङ्गट और चन्द्रकेतु ये यो लक्ष्मण के पुत्र हुए थे और उन दोनो के जनपद हिमाचन पर्वत के समीप में विम्तृत हुए थे ॥१८५॥ अङ्गद की वारपथ देश में अङ्गदीया नाम वाली पुरी थी थीर चटकेतु की लोकि मल्द थे शुत्र चंद्रवक्ता गम की पुरी थी।१८७।

> भरनस्यात्मजौ वीरौ नक्ष पुष्कर एव च । गान्धारविषये सिद्धे तयो पुर्यौ महात्मनो ॥१८८० तक्षस्य दिक्ष विस्याता रस्या तक्षशिला पूरी ।

पुरतरस्यापि बीरस्य विश्याना पुष्करावती ॥१६६ गाया चैवात गायन्ति ये पुराखिंदो जना । रामे निवदास्मत्त्रार्था माहातम्यात्तस्य धीमन ॥१६० इयामी युवा लोहिनाक्षा दीमास्यो मितभापित । आजानुबाहु सुमुनः सिहस्कन्धो महाभुज ॥१६१ दशवर्षेमहस्त्राणि रामो राज्यमकारयन्। ऋक्सामयजुपा घोषो ज्याघोषश्च महास्वन ॥१६२ ग्रविच्छिन्नोऽभवद्राष्ट्रे दीयता भूज्यतामिति । जनस्याने वयन् कार्य जिंदशाना खकार म ॥१६३ तमागम्कारिए। पूर्व पौलस्त्य मनुजर्पभ । सीताया पदमन्त्रिच्छन् निजधान महायशा ॥१६४ भरत ने पुत्र बहुन बीर नक्ष धीर पुष्कर नाम बाले दो थे। उन दोनी महान् आरमा वामो नी गान्यार देश में निद्ध पुरियाँ थी। ११ ००।। तक्ष की नमस्त दिशाको से विज्यात नजिल्ला न म ने युक्त सुन्दर पूरी थी। बीर पुष्पर की भी पुष्परावनी नाम बाली पूरी विख्यान हुई थी ।।१८६॥ जो पुगर्णा में ज्ञार रूपने वाल निद्वान हैं वे यहाँ इस विषय में गाया या गान किया करते हैं। धीमान् राम के माहास्य से राम में समस्त मत्तार्थ निवद थे 1128 ।। म्याम वर्ण वाले-युवापस्था में मस्थित-लोहित नेथी में युक्त-शीप्तयुक्त मृत यारे-मित भाषना करने वाने-बानु पर्यन्त लम्बी मुजाग्री वाले-मुन्दर मुख पी भाइति ने समन्त्रिन-सिंह के समार करते जाने-महान् भवाधी बाने शीराम

सत्वान् गुणसम्प्रतो दीप्पमान स्वतेजमा।

प्रति मूर्यं च विह्नच्च रामो दागरिषयं भौ ॥१९५

एवमेव महावाहुरिध्वानुन स्वनन्द ।

रावण सगण हत्वा दिवमाजकमे विश्रु ॥१९६
श्रीरामस्यारमजो जम नृदा इत्यिभियीयते।

तत्रक्षाम्यो महायोगंस्तयादंती निवोधत ॥१६७

गृशस्य नोयाना राज्य पुरी वाणि नृशस्यती।

रम्या निवेशिता तेन विन्ध्यपवंतसानुषु ॥१८८

जत्तरानीवाने राज्य नवस्य व महासमः।

श्रावस्ती सोनिष्धस्याता नश्चाव नियोधत ॥१६६

गृशस्य पुत्रो धर्मात्मा ह्यातिथि सुप्रियातिथि।

प्रतिथेरिष विरयातो निपधो नाम पाष्य ॥२००

निपधम्य नल पुत्रो नम्य पुष्रो ननस्य तु।

नमस पुण्डरीनस्नु दोमधन्या तत स्मृन ॥२०१

सत्वया भीर समस्य गुणमण स सम्प्र एव सोप्यमान सासरिष

श्रीभगन मूचनी घीर यहिन क्षपन तजन दीक्ष किया था॥१६४॥ इमी प्रकार संमहात्र बहि बात घीर देवशकु राजान बुल का आनंद दन सारि विधुत्रम ने सपन गम्मा कंमाय राहण को मारश्वर स्वयं में भेज दिया था ॥१६६॥ श्रीभम कायुत्र कृष हमा स्वास्त्र उत्पन्न हुए । सीर लब सम्ब महाग् वीर्षं वालं पुत्र थे। प्रव उनके देशों को भी जान लेना चाहिए। 11१६७।।
कुछ का राज्य कोशल था और उसको पुरी का नाम कुझस्थलों थी जिसकों कि
बहुत ही सुन्दर विन्ध्य पर्वत के शिखरों में उसने निवेधित किया था।।१६८।।
महास्मा लव का राज्य उसरा कोशल में था और उमकी पुरी श्रावस्ती नाम
वाली लों में परम विस्थात थी। प्रव कुछ के वश को श्रवण करों।।१६६।।
कुछ का घम्मीं सा सुप्रिय श्रविथि वाला श्रविथ पुत्र था। श्रविधि का निषध
नाम नाल वाला प्रविश्व पुत्र था।।२००॥ निषय का नस पुत्र हुमा और नत्र का
नभ नाम बाला पुत्र हुमा था। नम का पुराहरीक हुमा और उसका क्षेत्रधन्वा
हुमा।।२०१॥

क्षेमधन्यस्तो राजा देवानीक प्रतापवान् ।

स्रासीदर्शनमुनीम देवानी कारमज प्रभु ॥२०२

स्रहोनगोस्तु दायाद पारियायो महायया। ।
दलस्तस्यारमजाश्चापि तस्माक्ष्मत्र वलो नृप ॥२०३

स्राँको नाम स धर्मारमा वलपुर्थ वसूद ह ।
वक्ष्मताभः सुतस्तस्य गङ्ख्यपस्तस्य चारमज ॥२०४
सङ्ख्यपस्य सुता विद्वान् ध्युपिताश्च इति श्रुत ।
ध्युपिताश्च सुताश्चापि राजा विश्वसहः किल ॥२०५
हिर्ण्यनाभ कीशस्यो वसिद्धस्तस्तुताभ्मवत् ।
पौत्रस्य कीमने. शिष्यः स्मृत सर्वेषु शर्मेषु ॥२०६
सत्तानि सहितानान्तु पश्च योऽघीतवास्ततः ।
तस्मादिभातो योगो याज्ञवल्यन् धीमता ॥२०७
पुण्यस्तस्य सुतो बिद्वान् ध्रुवस्तिश्च तस्तुतः ।
सुर्दानस्तस्य सुतो बिद्वान् ध्रुवस्तीकः प्रश्चा स्थाप स्रोतः

दोमधन्त्रा का पुत्र प्रतापी देवानीक राजा हुमा घोर देवानीक का महीनतु नाम वाला पुत्र वा ११२०२१। महीनतु ना दावाद महान् यदा वाला पारिपात्र या घोर इमका पुत्र दल नामक था तथा इससे वल नाम वाला नृप उत्ताम हुमा था ११२०३।। इसके परवान् घोर्डु—इस नाम वाला परम धानिक वल ना पुत्र हुमा था। २०४॥ शह्वा नाज हुआ भीर सजुनाभ क पुत्र शह्या उत्पन्न हुमा था। २०४॥ शह्वाल ना पुत्र परम विद्वान ध्युपिताओं का पुत्र राज्ञ विश्वनह हुमा। २०४॥ हिर्युपनाभ नौशत्य विश्व उत्तरा पुत्र हुमा जो समस्त सभी में जिमिन के पीत्र का शिव्य कहा यथा है। २०६। जिसने पीत्र मौ महिताओं ना सप्ययन निया था भीर उत्तरों धीमान् याअवस्त्र ने योग का नान प्राप्त हिया था। १००॥ जमका पुत्र पुष्य था जो विद्वान् था भीर उत्तरा पुत्र शुद्र सचित्र माम बाला था। उत्तरा पुत्र सुद्र सचित्र माम समिन्दर्यों उत्तरत हुमा था। १००॥

अभिनवस्त्य शोधसन् शोधस्य मनु समृत ।
मनुस्तु योगमास्याय कलापधासमास्यित ।
एकानिवाप्रयुगे क्षात्रपालकः प्रमु ॥२०६
प्रमुग्नुतो मनो गुत्रः मुक्षन्वस्तरय चारमज ।
मुग्नुध्य तयामप सहस्वाप्ताम नामत ॥२१०
प्रातीसहरूकः पृथो राजा विश्वतवानित ।
तस्यासीद्विभुतवत पुत्रो राजा मृहर्वकः ॥२११
एतं इश्वाकुवायदा राजान प्रायम स्मृताः ।
वये प्रधाना ये तेऽस्मिन् प्राधान्येन तु वीस्तित ॥२१२
पठ्न सम्यगिमा सृष्टिमादित्यस्य विवन्यत ।
प्रजावानि सागुज्य मनोवैवन्यतस्य स ॥२१३
धाउदेवस्य देवस्य प्रजाना पृष्टिशस्य च ।
विदारमा निरजाश्चे व आयुष्मान् भवतेऽस्युत ॥२१४

राजा समिनवर्श में शीझ हुमा और सीझन में अनु उत्पन्न हुमा। मनुनी सोग स सास्पित होकर बनाप साम में सास्पित होक्या था। यह उसी-वें सपुग में क्षात्र प्रावत्त प्रश्नु हुमा है।।ए० हामनुपा पुत्र प्रमुश्नुत भीर उसना मुन मुमन्य हुमा। गुनन्यका समय नाम से सहस्वात् था सहस्वात् का पुत्र राजा विश्वनवान् या भीर विश्वनवान् मा पुत्र राजा वृह्द्वल हुमा। से सब रिक्षनु विश्वन है। जो वहां में प्रधान से से सहै।

बताये गये हैं। इस झादित्य की सृष्टि को भती-भाँति पढते हुए प्रजाबान् म्रोर वैवस्वन मनु ने तथा प्रवासो पुटि देने वाले देव श्राद्धदेव के सायुक्य को प्राप्त होता है। विपाल्मा विरूज तथा झायुल्मान् एव झच्युत होता है। २१० से २१४।

## प्रंकरण ४२--सामोत्पत्तिवर्णन

योऽसी निवेशयामास पुरन्देवपुरोपमम् ॥१ जयन्तमितिविक्यात गौतमस्याश्रमाभित । यस्वान्ववाये यज्ञं व जनकादृषियस्तमात् ॥२ नीमर्नाम मुध्यमात्मा सर्वेसत्वनमस्कृत । श्रासीत् पुत्रो महाप्राज्ञ इक्वाकोभू रितेजस ॥३ स गापेन विष्ठस्य विदेह समयवत । सस्य पुत्रो मिथिनाम जनित पर्वेभिक्षिभ ॥४ श्ररण्या मध्यमात्मा प्राहुभू तो महायशा । माम्ना मिथिरिति त्याता जननाज्जनकोऽभवत् ॥१ मिथिनाम सहावीयों येनासी मिथिवाभयत् । राजासो जनको नाम जनकाञ्चास्पुदः वसु ॥६ उदावमो सुध्यमात्मा जनितो नित्वदः । नित्वदः न । त्रात्वदः नतः पुर सुवेतुनीम धाभिक ॥७ सुवेत्तरिष धर्मात्मा वेदरातो महायन । देवरातस्य धर्मात्मा वृहदुच्छ इति श्रुति।॥६

सूर्रात्री बोले--विदुक्षि व छोटे भाई निषि के वश की समकरों। जो इनने देवापुर के ममान पुर वो निवेशित किया था ॥१॥ जो गीनम के झाथम के सामने 'जयन्त'-इन नाम से विस्थात था। जिनके झन्ववाय यज्ञ मे ऋषियों में श्रेष्ठ जनक में निम-इम नाम बाला झर्चियक तेज वाले इस्वायु का पुत्र था जो मती प्रकार से धर्मात्या-नमस्त प्राणियों के द्वारा नमस्त्रत झर्यात् कमादर प्राप्त न रन दाना धीर महान् परिटन या ।।२॥३॥ यह विष्ठ वे धाप से निर्देह हो गय । एनदा पुत्र निधि नाम वाता तीन पर्यों ने कस्ता या ॥४॥ प्रत्यों के स्थन करने पर यह महान् बदा बाता प्राहुनूँन हुआ था । ताम से निधि प्रतिबंद हुम्म धीर जनत हान स क्वक हुए थे ॥४॥ मिथि नाम स्रति सहान् पराज्ञ याते थे दिनने यह निधिना हुई थी। यह जनक नाम वाला राज्य या धीर करन न दावा मुद्देश हो ।। इस क्वक न दाना वाला निहंद के जनम न दाना वाला निहंद के जनम न हित्य हो हो ॥६॥ स्वाद्य में सुन्दर कर्नम्य बात्न वाला निहंद के जना । निहंद क्वन न स्रानिक धीर स्वाद मुवेनु स्वत्व हुम्म ॥६॥ सुनंद स्वत्व न स्वानिक धीर स्वाद मुवेनु स्वत्व हुम्म ॥५॥ सुनंदु स्व

85= I

बृहदुष्यस्य तनयो महावीयं प्रतापवान् । महावीयंन्य धृतिमान् सुधृनिस्तस्य चारमज ॥६ सूधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतृ परन्तपः । घेटवेतु मुन्छापि ह्यंश्वी नाम विश्रुत ॥१० हर्यश्रस्य मरु पुत्रो मरो पुत्रे प्रतिस्वक । प्रति ववस्य धर्मात्मा राजा नीत्तिरय सत ॥११ पुत्र वीत्तिरयन्यापि देवमीट इति श्रातः । दैवमीटस्य विवृधो दिवृधन्य मृतो धनि ।।१२ महाधृत्रिन्तो राजा वीतिराज प्रतापवान । कीर्तिराजात्मजो विद्वान् महारोमेति विश्वत ॥१३ महारोमणस्त्रु विरयात स्वरणरोबा व्यजायत । स्वर्णगोनातमज्ञापि हम्बरोमामवन्तृप ॥१४ हम्बरामात्मजो विद्वान् मीरघ्वज इति श्रुति । उद्भिना रूपना येन भीता राज्ञा वद्यस्थिती। रामस्य महिषा नाच्वी सुवनानिपतिवना ॥१५ षय भीता नमुत्पन्ना कृष्यमासा यदान्विनी। निमयं बाहुपद्राजा क्षेत्र यस्मिन् वसूव ह ॥१६

वृहदुन्छ का पुत्र प्रताप वाला महावीयं हुआ और महावीयं के धृतिमान् हुमा और उसके सुघृति पुत्र हुमा था ।।६।। सुघृति के घार्मिक भीर रात्रुप्रो को तपाने वाला घृष्टकेलु पुत्र हुआ। घृष्टकेलु का पुत्र भी हर्येश्व-इस नाम से विश्रुत होने वाला उत्पन्न हुन्ना या ।।१०।। राजा हर्वदन के मरु पुत्र उत्पन्न हुन्ना गौर मरु के प्रतित्वक हुआ तथा प्रतित्वक के परम धार्मिक राजा कीर्तिरथ पुत्र हुआ षा ॥११॥ की सिरथ का पुत्र देवमीढ हुया ग्रीर देवमीढ के विवुध सथा विवुध के पृति नाम वाला सूत उत्पन्न हुवा था ।।१२।। महापृति का पुत्र अतानी राजा वीत्तिराज हथा । कीतिराज का भारमज भत्यन्त निद्वान् महारोमा परम प्रसिद्ध हुमाथा ॥१३॥ महारोमा राजा का पुत्र परम प्रमिद्ध स्वतारोमा उत्पन्न हुमा या। स्वर्णरोमा का पुत्र राजा ह्रस्वरोमा हुन्ना ॥१४॥ ह्रस्वरोमा का म्राह्मज विद्वान् सीरच्यज नाम वाला हुमा था— ऐसी श्रुति है। जिस राजा ने भूमिका नपंगा करते हुए मर्थात् जोतते हुए परम यशवाली मीता को अद्भिन्न किया था को जीता श्रीराम की पटरानी हुई थी ब्रीर ब्रस्यन्त साध्वी-अति पातिव्रत घर्म भा पालन करने वाली एव मुन्दर वृत वाली थी ।।१६॥ शाशपायन ने कहा-कृष्यमारा होती हुई सीता किस प्रवार ने समृत्यग्न हुई थी ? जो कि परम यश-स्विनी थी। राजा ने विस लिय भूमिका क्षंग्र किया था जिसक करन स बह हई थी ? ॥१६॥

श्रिमित्रेते कृष्यमाणे श्रश्यमेध महात्मन ।
विधिना सुत्रमुक्तेन तस्मात्मा तु समुत्यिता ॥१७
सीरध्वजात्तु जातस्तु भानुमान्नाम मेथिल ।
श्राता कुराध्वजस्तस्य स कास्यधितात्मान् ॥१९
तस्य मानुमत पुत्र पद्मानुभव्यवात्मान् ।
सुनिस्तस्य सुतश्रापि तस्मादुर्जवह स्मृत ॥१६
कर्जवहात् सुतद्वाज शकुनि स्तस्य चात्मज. ।
स्वागतः गकुनेः पुत्र सुवबास्तरसुत स्मृतः ॥२०
श्रुतो मस्तस्य दायादः सुश्रुतस्तस्य चात्मज. ।
सुश्रुतस्य जयः पुत्रो जयस्य विजयः सुतः ॥२१

विजयस्य ऋतः पुत्र ऋतस्य मुनयः स्मृतः । युनवाद्वीनहृब्यन्तु वीतहृब्यात्मञो घृतिः ॥२२ घृतेत्तु बहुनाभोऽमूद्रहृलादबमुतः कृतिः । इत्येते मैथिता प्रोक्ता सोमस्यापि निवोधतः ॥२३

भी मूर्यं ने कहा- महान्य भारता वाने के धामधेष में धान क्षेत्र के क्षंत्र कर और विधि को भला-भीति मुन्दरना के साथ प्रमुक्त करने से उनमें से यह मीता समुश्यित हुई थी।।१०॥ भीरध्य से भानुमान नाम काला मैथिन उत्पन्न हुया था। उसना भाई दुराध्य या और वह काशी का क्यामी पूर पा।।१८॥ उस भानुमान का पुत्र मुख्य पा।।१८॥ उस अस्त अस्त क्ष्य पा।।१८॥ उस्त हु सुन्द्राय हुया था।।१८॥ उस हु सुन्द्राय हुया था।। सुन्द्राय स्था पुत्र सुन्द्राय था।।१८॥ उस हु सुन्द्र्य का द्याय पुत्र सुन्द्र्य भा और उपनक्ष पुत्र सुन्द्र्य का सुन्द्र्य सुन्द्र्य का सुन्द्र्य सुन्द्र्य का सुन्द्र्य स

प्रकरण ४२ — मामोन्यत्त्रियर्गन पिता सोमस्य वै विद्या जतेऽत्रिभगवानृत्य । सोऽति तन्यी सर्वतोशान्त्रभवान्त्यंत्र तेवसा ॥१ वर्माणा मनसा वाचा गुमान्येव समावरत् । वाहगुड्यानसामूत कर्द्र बाह्महायुति ॥२ मुदुश्चर नाम स्यो येत तम महत्युरा । त्रास्मि वर्षसहमासि दिव्यानीति हि नः श्रूतम् ॥३ तस्योद्ध रेतसस्तत्र स्थितस्यानिमिपस्पृह्म् । सोमत्वतनुरागेदे महाबुद्धिः स वै द्विजः ॥४ उद्धं माचक्रमे तस्य सोमत्व भावितात्मनः । सोमः सुस्राव नेन्नाभ्या दश्च वा द्योतयन् दिशः ॥१ तं गर्भे विधिनादिष्टा दश देव्यो दषुस्तदा । समत्य धारयामासुनं च ताः समयवनुवन् । स ताम्यः सहस्रेवाय दिग्म्यो गर्भ प्रमान्वितः । यथानभासयेन्लोकाञ्छोताशु सर्वभावनः ॥७ यदा न धाररो शक्तास्तस्य गर्भस्य ता स्वियः । ततः स ताम्यः सहस्रोताय दिग्म्यो गर्भ प्रमान्वितः । ।। वतः स ताम्यः सहस्रोताशु सर्वभावनः ॥७ यदा न धाररो शक्तास्तस्य गर्भस्य ता स्वयः । ततः स ताभिः शीताशुनिपपात वसुन्यराम् ॥०

श्री भूतजी ने कहा—है बिप्रों । सोम के पिता ऋषि श्रितभगवाद ने जन्म यहण किया था। यह श्रित्र भयवाद अपने तेज से समस्त लोकों में श्रीतिस्तित हुए से ॥१॥ वर्म-भन और वजन के द्वारा धुभ का भी समाचरण करते हुए महाच पुति बाल उपवाह होकर काश भीर बुज्य सिला के समान होगये। ॥२॥ हमने यह सुना है कि तीन हजार दिव्य वर्षों तक जिसके प्रतिक महाद पित न वा ॥३॥ वहाँ पर स्थित उन्देरेता उसके प्रतिक महाद पित न वा ॥३॥ वहाँ पर स्थित उन्देरेता उसके प्रतिक महाद प्रतिक साम्य अद्यो विष्य था।।४॥ मावित भारता वाले उसके उपर धीमत्व चलता था। नैश्री से दसो दिवाधों का प्रताप्ता करता हुसा सोम श्रवत् वंग्ला था।॥३॥ उस कंश को उस समय ब्रह्मा के द्वारा भारेग आप्त करने वाली दस देवियों में एकतिन होकर पारण्या किया था विन्तु के उसे व सहन कर सकी ॥६॥ इस के अनन्तर उन दिवाधों में वह गर्म सहना ही प्रभा से युक्त हो गया जिनसे सबको शब्दा नग्ने वाला पीतामु लोकों को भवभासित कर रहा था।।।।। अब वे स्थित पर पर पर पारण्या ।।।।।

पतन्तं सोममानाक्य ब्रह्मा लोकपितामह.। रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया ॥६ स हि देवमवो विद्रा धर्मार्थी सत्य सङ्गर ।
पुत्तो वाजिसहस्र ए सितेनेति हि न श्रुतम् ॥१०
विस्मित्रियतिते देवा पुत्रेऽशे परमात्मिन ।
तुष्टुचुबँ ह्मए पुत्रा मानसा सप्त विश्वुता. ।
तत्र वाङ्गिरसस्तर्य भूगोश्चं वास्प्रवस्तया ।
श्वास्मित्रंयुजिभंदृहिमस्यवोङ्गिरखँरिष ॥१२
तत सस्त्वमानस्य तेज सोमस्य भास्तत ।
आप्यामाना लोकालीन् भानयामास सर्वंदा ॥१३
समेन ग्यमुरयेन सामरान्ता वसुन्धराम् ।
श्वि समहरको वितुलक्षकाराभित्रदिस्तिएम् ॥१४
हस्य यद्यापि तत्तज पृथिवीमन्यपद्यत ।
प्रोपद्यस्ता समुद्भुतास्तेजवा सज्वतन्त्युत ॥११
ताभिष्यांवाद्यय लोकान् प्रजाक्षापि चतुविधा ।
पोष्टा हि भगवान् सोमो जगतो हि दिजोत्तमा ।

 सामोत्पत्ति वर्गंन ]

समवृत्द । उन श्रीयचियो से यह मोको नो घारण नण्ता है श्रीर भगवान् मीम चारो प्रचार की प्रजाशो को तथा जगत् का भी परम पोषक है ।।१६॥

स लब्धतेजास्तपमा सस्तवैस्तैश्च कर्म्मभि । तपस्तेषे महाभाग पद्माना दशतीदंश ॥१७ हिरण्यवर्णा या देव्यो धारयन्त्यात्मना जगत्। विभुम्तासाम्भवेत्सोम प्रस्थात स्वेन कर्म्म्सा ॥१= तनम्तरमे ददो राज्य ब्रह्मा ब्रह्मविदा वर । बीजौपधिषु विप्रासामपाञ्च द्विजमत्तमा ॥१६ सोऽभिषिक्तो महातेजा महागज्येन राजराट। लोगाना भाववामास स्वभावात्तपना वर ॥२० मप्तविंशतिरिन्दोस्त् दाक्षायण्यो महावता । ददी प्राचेतमो दक्षा नक्षत्रामीति या विद् ॥२१ म तत्प्राप्य महद्राज्य सोम मोमवता प्रभू । समाजज्ञे राजसूय सहस्वशतदक्षिणम् ॥२२ हिरण्यगभंश्रोदगाता ब्रह्मा ब्रह्मस्वमेषिवान् । सदस्यम्तत्र भगवान् हरिर्नागयसाः प्रभू । मनत्क्रमारप्रमृत्वैराद्यं द्वापिभिवृत्त ॥२३ दक्षिणामददस्सीमस्त्रीत्लोगानिनि न श्रुतम्। तेम्यो बहापिमुरयेम्य सदस्येभ्यश्च वै द्विजा ॥२४ वह सस्तको धौर उन नमीं व दाग तथा बप से तेज प्राप्त करने वाला

वह मस्तवा धार उन वमा व द्वारा तथा बप स तज प्राप्त वरत बाता होगया श्रीर उम महाभाग ने दशती दश पद्यो तब तपरया वी थी । १९॥। बी हिन्य्य वर्ग वानी देवियों थी उन्होंने जगत् को अरण तिया है उनका बिम्र मोम हुआ जा धपने कर्ष के द्वारा प्रव्यान है ॥१८॥ बहा बेताघों में श्रेष्ठ प्रद्या ने हैं दिजों म श्रेष्ठ ! बीजीपियों में विश्वा बीर जमो का राज्य उमे देविया सा ॥१९॥ तपन्या करने वालों में श्रेष्ठ वह प्रस्थितक होना हुआ हम महान् राज्य से राजाधी का राज्य तथा महान् तबन्या स्थान के नोवा का पानिस्त राज्य से राजाधी का राज्य तथा महान् तबन्यों स्थान के नोवा को पानिस्त विश्वा स्थान के नोवा का प्राप्त प्रमान करता सा १९०॥ प्राप्तिम्म दस ने हन्द्र को महान् वन वालों स्तार्टन

दाशायणों दे ही जो नि नशत नाम से जानी गई हैं ॥२१॥ सोम वालों में स्वामी उस सीमने उस महान् राज्य नो प्राप्त करके सहस्र दात दिश्ला वाला राजपूर यज्ञ किया था ॥२२॥ उनसे हिरएय गर्भ उद्याता हुए और प्रहाग सहार्य नो प्राप्त हुए अर्थान् ब्रह्मा को तथा सनलुवार धादि प्रमुम ब्रह्मायियों से प्रत भग-वार् नारायण प्रमु हरि सदस्य हुए थे ॥२३॥ हमने ऐसा सुना है वि सीम ने उन ब्रह्मायि मुग्य सदस्यों थे लिये, है दिज कुट ! सीनों सोनों मो दिसिए। में या ॥ २४॥

त सिनीच बुरुश्चैव बदुः दृष्टि प्रभावसु । मीतिष् तिश्च नश्मीश्च नव देव्य सिपेविरे ॥२५ प्राप्यावभूयमभ्यग्र सब्बंदेवरिपुजित । श्रतिराजातिराजेन्द्रो दशधातापयहिश ॥२६ तदा तत् प्राप्य दुष्प्रापभैश्वयेमृपिसस्तुतम् । स विश्वममितिविद्या विनये विनयो हत ।।२७ बृहम्पते स वै भाषा-तारा नाम प्रशन्तिनीम । जहार सहमा सब्द्रानवमस्याद्विरःसुतान् ॥२६ स माज्यमानो देवेश्च तथा देवपिभिश्च ह । नैव ध्यमजेवतारा तस्मायाङ्किरसे तदा ॥२६ उद्यनास्तम्य जग्राह पार्दिएमङ्किरसो द्विजाः । स हि शिष्यो महातेजा पितु पूर्व बृहस्पते ॥३० तेन स्नेहेन भगवान् रद्रस्तस्य बृहस्पते । पारिराग्राहोऽभद्देव प्रगृह्याजगवन्धन् ॥३१ तेन ब्रह्मिपमुख्येम्य परमास्य महात्मना । उद्दिरय देवानुत्मृष्ट येनैपा नाशित यश ॥३२

उस राजा सोम मी मिनी-जुह-जबु-पुष्ट-प्रभा-वगु-मीनि-पृति सीर सन्त्री इस नी देवियो न नेवा भी थी ॥२१॥ सबसून मी प्राप्त करने द्वापता में रित मीर समस्य देव तथा अप्तिया ने द्वारा पूजित और राजाओं मा प्रति राजेंड उसने दव प्रकार से दिवायों मो लागिन निमा था ॥२६॥ हे निम्मे ! उम समय मे ऋषियों के द्वारा सस्तुन उस दुष्पास ऐस्वयं की प्राप्त करके वह विनय में हत एवं नीतिहीन विदोष रूप से आन्न मितवाला होगया था ।।२७।। उसने समस्त आिंदूर पुत्रों को अवमानित कर बृहस्रति नी भार्या परम यसिवनी तारा नाम वाली का सहसा हरण किया था ।।२०।। उस समय मे देवों के द्वारा निया समस्त देविपयों के द्वारा वह याचित किया या अर्थात् तारा के वापिस दे देने नी याचना नी गई थी किन्तु उसन उस आिंदूरस को तारा नहीं छोड़ी थी ।।२६।। हे द्विज वृन्द । उस समय उस आिंदूरस का वश्च अयवा साथ उसना ने महण किया था वह महान् तेजस्वी बृहस्पति के पिता का पहिला तियय था ।।३०।। उम स्नेह से मगवान कर वेब अनव च मृत्य प्रहण करके उस बृहस्पति के पारिणात्राह अर्थात् सहायता करने वाले हुए ये ।।३१।। उस महारमा ने ब्रह्मिय मुहस्थी के तिये परस कान्य देवों को उद्देग करके छोड़ा था जिसने इनके यम की नष्ट कर दिवा था ।।३१।।

तत्र तथु द्वमभवत् प्रत्यक्षान्तारकामयम् । देवाना वानवानाश्व लोकस्यकर् महल् ॥३३ तत्र जिष्ठास्त्रमये देवाना वानवानाश्व लोकस्यकर् महल् ॥३३ तत्र जिष्ठास्त्रमये देवान्तुपिताश्च व ये स्मृताः । अद्यागा करत्य जम्मुरादिदेव वितामहृष् ॥३४ वतो निवामाँशनम कर ज्येष्ठश्व शङ्करम् । दवावाङ्किरसे तारा स्वयमेव पितामहः ॥३५ अन्तर्वली च ता दृष्ट्रा तारान्ताराधिपाननाम् । गर्भमुस्मुजसे न त्व वित्रः प्राह वृहस्पति ॥३६ भदीयाया तनौ योनौ गर्भो वाय कयश्वन । अयो नावसुजतन्तु कुमार दस्युहन्तमम् ॥३७ ईपिकास्तम्बमानाध्य ज्वलन्तमिव पावकम् । अत्यानामाश्चाग्र्य प्राम्वत् ।॥३६ ततः सग्यमापन्नाम्वाप्त्रपुण ॥३६ ततः सग्यमापन्नास्तारामक्ष्ययन् सुरा । सर्वं ब्रुहि मृतः वस्य मोमस्याय वृहस्पतः ॥३६ वतः वस्य मोमस्याय वृहस्पतः ॥३६ वतः वस्त्रमाया वृहस्पतः ॥३६

ह्मीयमाग्दा यदा देवान्नाह सा साध्वसायु वा । तदा ता राप्तुमारव्य कुमारो दस्यहन्तम ॥४०

जम ममय वहा पर दव भीर दानवी का लोको के क्षय को करने वाली
महान प्रत्यक्ष तारकामय युद्ध हुआ था ॥३१॥ उस समय में तीन शिष्ट देव जो
कि नुषिता कहे जाने हैं भादि देव बहाजो पितामह की रारणागति में प्राप्त हुए
थे ॥१४॥ इसके अनस्तर पितामह न श्वय ही उमान को भीर ज्येष्ठ पासूर रह
का निवारण कर माहित्रस के निते तारा देशे थी ॥१४॥ उस पण्युको तारा
को उस ममय गंभवती देवकर विश्व हुत्स्पति ने उससे कहा कि सू गर्भ का
वास्त्रजन मत कर ॥३६॥ मेरे तनु योनि से किसी भी प्रवार ने गर्भ-थारण
करना वाहिय ॥ इसके अनस्तर उस दस्तु हस्तम बुभार का ध्यमक्तेन नहीं दिया
था ॥३०॥ इपिका-स्तन्त्व को पाकर अन्ति की भीति उत्पन्न होते ही भगवाद
ने देवो के रागीर पर आशेष विश्व था ॥३०॥ तक्तो स्वय को प्राप्त होते ही भगवाद
ने देवो के रागीर पर आशेष विश्व था ॥३०॥ तक्तो स्वय को प्राप्त होते ही भगवाद
ने देवो के रागीर पर आशेष विश्व था ॥३०॥ तक्तो हिया साम को है गुह्रपित
का है या सोम का है ? ॥३६॥ तक अध्वत होती हुई उसने जो ठीक या बेठीक
था देवो को सम्बन दिया ॥ उस समय कुमार दश्च-त्वा ने उसकी दाय देन का

सिन्नवार्षे तदा ब्रह्मा तारा चन्द्रस्य समय ।
यदन तस्यन्तद्यू हि तारे वस्य मुतस्त्वयम् ॥४१
सा प्रञ्जलिकमाचेद ब्रह्माएा वरदे प्रभुष् ।
सोमस्येति महास्मान वृमारन्दरगुहत्तमम् ॥४२
तत म तमुपाधाय मोमो दाता प्रजापति ।
युप रत्यमरोज्ञाम तस्य पुत्रस्य घोमता ॥४३
प्रतिपृद्धवेव गयने समस्यतिहते बुख ।
उत्पाद्यामासा तदा पुत्र वे राजपुत्रिका ॥४४
तस्य पुत्रो महानेमा वस्नुवेन. पुरुरका ।
उदद्या जितरे तस्य पुत्राः पर् मुमहोजम ॥४४

प्रसद्ध घितस्तश विवशो राजयश्मणा ।
ततो यश्माभिभृतस्तु सोम प्रक्षीणमण्डल ।
जगाम शरणायाथ पितर सोऽत्रिमेव तु ॥४६
तस्य तत्पापगमन वकारानिमंहायशा ।
स राजयश्मणा मुक्त थिया जण्यान सर्व्यश ॥४७
एतत्मोमस्य वे जन्म कीत्तित द्विजसत्तमा ।
बशन्तस्य द्विजये ष्टा कीत्यमान निवोधत ॥४८
धन्यमारोज्यमायुच्य पुष्प कल्मपशोधनम् ।
मोमस्य जन्म ख्रुत्वैव मुर्वपायं प्रमुच्यते ॥४८

उस समय म ब्रह्माजी ने मित्रवारम कर जो चन्द्र का मध्य था उसके विषय में कहा — हे ताग। यहाँ पर जो भी तस्य हो वह बतादों कि यह किसका पत्र है ॥४१॥ वह प्राञ्जलि होकर भ्रयातृ हाथ बोडकर दर देने वाले प्रभु प्रह्माजी में यह बोली कि जुमार दस्यहत्तम मोम का ही है ॥४२॥ इसके परवान् उतन धर्यान् ब्रह्मा ने उनका उपाध्याए। वरके सोमदाता प्रजापनि है भीर उनके भीमान् पुत्र का नाम बुध यह रक्ष्या या ॥४३॥ ग्रीर प्रतिपूर्व के गमन में बुवो से ममस्युत्यिन होना है। तब गाजिका ने पूत्र को उत्पन्न किया था ॥४४॥ उसका महान् तज वाना पुरूरवा ऐस पुत्र हुग्रा । उसके उर्वशी में महान् भोज वाने छै पुत्री न जन्म ग्रहण किया था ॥४५॥ बहाँ बलपूर्वक राजयक्मा के द्वारा विवश होते हुए घाँपत किया गया था। इसके ग्रनन्तर राजयक्षमा मे मिभित्र पाने वाला होकर सीम प्रकी सा सर्डल वाला होगया । इसके पत्रवात् बह पिता प्रत्रि के ही दारण मे गया था।।४६॥ महान् ग्रग वाले अति ने उसके उन पाप ना दामन किया या भीर वह राजयक्ष्मा स छुटकारा पाकर मर्ने प्रकार ने नोबा जाज्वल्यमान होगया था ॥४७॥ हे द्विज श्रेष्टो <sup>।</sup> यह मैंने सोम का जन्म बतला दिया है। धव उसका वस दिजों से श्रेष्ठ श्राप समफलो जिसको कि मेरे द्वारा कहाजा रहा है।।४८॥ यह सोम के जन्म की कथा का बर्सान परम घन्य-मारोग्य भीर मायु देने वाना पवित्र है। यह पायो ना नासक है। मनुष्य मोम दे जन्म की क्या को मुनकर ही समस्त पापों में छूट जाता है ॥४६॥

## प्रकरण ५३-चन्द्रवंश कीर्तन

सोमस्य तु बुध पुत्रो बुधस्य तु पुरूरवा । तेजम्बी दानजीलश्च यज्वा विपूलदक्षिण् ॥१ ब्रह्मवादी पराज्ञान्त शत्रुभिर्यु घि दुर्जय । ग्राहर्मा चाप्तिहोत्रस्य यज्वनाश्व ददौ महीम् ॥२ सत्यवाक कम्मेबुद्धिश्च वान्त सब्तमेथुन । म्रतीय पुत्रो लोकेषु रूपेगगप्रनिमोऽभवत् ॥३ त बहाबादिन दान्त धर्मज सत्यवादिनम् । उर्वशी वरयामास हित्वा मान यशस्विनी ॥४ तया सहावसद्राजा दशवर्षारम चाष्ट च । सप्त पट्रमप्त चाष्टी च दश चाष्टी च वीर्यवान् ॥५ वने चैत्ररथे रम्ये तथा मन्दाकिनीत्रहै। ग्रनशया विद्यालाया नन्दने च बनोत्तमे ॥६ गन्त्रमादनपादेषु मेरुशृङ्गीनगात्तमे । उत्तराश्च बुहन् प्राप्य बलापग्राममेव च ॥७ एतेषु वनमुग्येषु सुरैराचरितेषु च। उवस्या महिता राजा रेमे परमया मुदा ॥=

श्री मूनजी ने नहा-सीम ना पूत्र तुष हुमा घौर सुध था पुत्र पुत्र स्वा हुमा भो बहुत ही तेवस्वी-दाा दने वे श्यमाय वादा-मजन नरने यादा तथा बहुत ही तेवस्वी-दाा दने वे श्यमाय वादा-मजन नरने यादा तथा बहुत ही गात था प्रमुखे ने हारा प्राथमात हुमा एव युद्ध स यह दुजेय या धर्मात राम्मूमि से नोई भी सामानी ये उस जीन नी नाना था। यह धर्मिनात वा धाहरण नरने वाला या घौर प्राथमात्री ने उसने जीन ने वाला सामी प्राथमात्री ने उसने प्रमुख न वा साहरण करने वाला या घौर प्राथमात्री ने उसने प्राप्त मात्र कर वीचने नाला, मात्र में प्रमुख प्रदेश के प्रमुख प्रमुख

मान ना त्याग कर वरण निया जोकि उवंद्यी वहे ही यदा वाली थी।।४॥ वीर्ष वाला राजा उनके साथ श्रद्धारह वर्ष तथा चवानीस—वौंनठ ग्रीर ग्रस्मी वर्ष तक रहा था।।४॥ मन्दाकिनी के सट पर, परम रम्य चैत्ररव वन में, विद्याल ग्रनकापुरी में ग्रीर बनों में सर्वश्रेष्ठ नन्दन वन में निवास किया था।६। गन्यमादन पर्यन की तराई में, विरियो में उत्तम में के शिव्यरो पर ग्रीर उत्तर कुरुयों को प्राप्त कर तथा कनाथ ग्राम में जाकर वाम किया था।।।।। इन उक्त मुन्य बनों में जोकि देवों के हाग सैवित ये राजा ने प्रेयसी उवंदी के साथ रहे हुए परमानन्द के माथ रमए। निया था।।।।।

गन्धर्वा चोवंशी देवी राजान मानूप कथम्। देवानुत्युज्य सम्प्राप्ता तन्नो ब्रुहि बहुश्रुत ॥६ ब्रह्मशापाभिभूता मा मानुप ममुपस्थिता । ऐल तुत वरारोहा समयेन व्यवस्थिता ॥१० श्रात्मन जापमोक्षार्थं नियम सा चकार तु। अनग्नदर्शनन्दं व सकामात् सह मैथनम् ।।११ ही मेपी शयन।स्याशे स नावव्दावतिष्ठते । घुनमात्र तथाहारः कालमेकन्तु पःयिव ॥१२ यद्येष समयो राजन् यावत्कालन्त्र ते दृढम् । तावत्कालन्त्र वत्स्यामि एव न समयः कृत ॥१३ तस्यास्त समय सर्व स राजा पर्यपालयत् । एव मा चावसत् तस्मिन् पुरुरवसि भामिनी ॥१४ वर्षाण्यय चत् पछि तद्भवत्या ज्ञापमोहिता। उवंशी मानूप प्राप्ता गन्धव्या श्चिन्तयान्विता ॥१५ चिन्तयध्य महाभागा यथा सातु वराङ्गना। ग्रागच्छेत् पुनह वानुवंशी स्वगंभूपरा। ॥१६ अरु वियों ने वहा-हे वहुश्न । प्रयान् बहुन प्रतिक बातों के मुनने थाले n मान वाने ! उर्वशी देवी तो गन्यवं जाती की थी जोकि देवो की ही एक गयन करने वाली विदोध जानि है, उसने मनुष्य जानि के स्वजा को समस्त

देवनाम्रो को छोडकर किम तग्ह वश्ण किया या मर्यात् वह देवाङ्गना होते हुए मनुष्य को कैमे प्राप्त होगई—यह स्यष्ट बतलाइये ॥६॥ श्री मूनजी ने कहा— वह उनेती बह्य चाप स अभिभूत हो हर सन्व्यता को प्राप्त हुई थी उस बरारोहा ने (वह जिसके संगेर के साङ्गो का श्रोष्ठतम भागोत्ला होता है) कुछ समय तक नियम-पालनपूर्वक व्यवस्थित होवर ऐस के पास निवास किया था ।।१०।। उसन प्रपते काप की मुक्ति के लिए कुछ नियम (शर्ते। किये थे घीर वे ये थे— एक तो नानाबस्था मे दर्गन नहीं करना था भौर दूसरा विना काम की वासना के मैथन करने का या ।।११॥ वह राजा सयनास्थान मे दो मेय तक स्पवस्थित रहता था भीर राजा नेवल एवबार धृत का ही आहार करने वाला रहता था ॥१२॥ उवती ने ये बत्तें तय करली थी घीर राजा से वह दिया था वि हे राजन् ! म्रापकी ये शलें जब तक हटना वे साथ पालन की जायेंगी उनने ही समय तर में आपके साथ निवास वरूँगी-यह हमारा किया हुआ समय सर्थीत् नियम नथा कतं है ॥६३॥ उस उवंशी के द्वारा क्लिए हए उस नियम की उस राजा ने पूर्ण रूप में पालन किया था धीर इस प्रकार में वह आर्मिनी (उर्वशी) उस पुरस्ता ने पास निवास करती थी। । १४। इसके अनलार बाप मोहिन उवंशी नो उसनी भक्ति म चीमठ वर्ष ब्यतीत होगये थे। उवंशी मनुष्य जानि में राजा के पास चली गई—इस दान से गन्धवें लोग अस्वन्त विन्ता मे युत्त होगमें थे ।।११। गन्धवीं ने कहा --हे महानु भाग वाली ? ऐसा कीई उपाय गोबो, कि वह वराङ्गना उर्वशी जिम शीत मे फिर देवों ने पास वापिन माजावे परोक्ति वह तो इस स्वर्गनोत की शोभा करने वाले भूपए। वे समान P 118811

ततो विश्वावमृतीम तत्राह बदता वर । तया तु ममयन्त्रत्र किश्माणो मतोऽनघ ॥१० ममयब्युक्तमात् मा वै राजान त्यज्यते यथा । तदह यच्मि वः सर्व यथा त्यज्यति मा नृषम् ॥१८ महमा योगमेष्यामि युष्मात वार्षमिद्धये । एवमुनन्वा गनस्नत्र प्रनिक्षान महायद्या ॥१९ स निद्यायामथागम्य मेपमेक जहार वै ।
मानृबद्दत्तेत सा तु मेपयोश्चारुहासिनी ॥२०
गन्धवागमन जात्वा शयनस्या यद्यस्विनी ।
राजानमश्रवोत्सा तु पुत्रो मे ह्नियतित वै ॥२१
एवमुक्तो विनिश्चित्य नग्नस्तिवृत्ति वै नृप ।
नग्नं इस्पति मा देश समयो वितयो भवेते ॥२१
ततो भूयस्तु गन्धव्यो द्वितीय मेपमाददुः ।
द्वितीयऽपरहते मेपे ऐल देशी तमश्रवीत् ॥२३
पुत्री मम रहतौ राजासनाथाया इव प्रभो ।
एवमुक्तस्तदोत्थाय नग्नो राजा प्रधावित, ॥२४

इसके अनन्तर उस समय वहाँ पर बोलने वाली मे श्रेष्ठ विस्वावसु नाम वाला गन्धवं बोला कि उसने वहां पर अध से रहित समय ( नियम या शतं ) श्या हुमा माना है ।।१७।। उम विये हुए समय ( नियम ) के व्युस्कम होने से ही राजा की त्याग देगी और जिस तरह उस ममय का व्युत्कम हो सकता है वह सब मैं सुमको बतलाता है कि जिसके कारण वह राजा का त्याग करदे ।।१=।। में तुरन्त ही आप लोगा के कार्य की सिद्धि के लिये योग की प्राप्त होऊँगा। यह वहकर वह महान् यशवाला विश्वावसु उस प्रतिष्ठान पर पहुँच गया था ।।१६।। उसने रात्रि में आकर उन दो मेवों में से एक वा हरण कर लिया था। वह चारु मर्यात् मुन्दर हास वाली उर्वशी उन दोनो मेपो की माता की भौति रहती है।।२०॥ रायन में स्थित रहती हुई यसस्विनी उस उर्वशी ने राजा से कहा मेरा पुत्र का हरला होगया है ॥२१॥ इस तरह कहा गया राजा नग्न स्थित हो जाता है यह निश्चय बरके कि वह देवी मुक्ते नग्न को देखेगी तो जो समय या (प्रयात शर्त थी) वह प्रसत्य हो जायगा ।।२२॥ इसके बाद पुन: गन्धवीं ने दूसरा भेष भी ले लिया था। दूसरे भेष के अपहत होजाने पर वह देवी उर्वशी ऐल से बोली ॥२३॥ हे प्रभो ! हे राजन ! मनाया की मौनि मेरे दोनो पुत्र भपहृत होगये हैं। ऐसा नहा गया राजा उस ममय नग्न हो उठ कर दोडा ॥ २४ ॥

मेपान्या पदवी राजन् गन्धव्वंच्युं त्यतामध ।
उत्पादिता तु महती माया तद्भवनं महत् ॥२४
प्रकाशितन्तु सहसा ततो नग्नमवेक्ष्य सा ।
नग्न हष्ट्वा तिरोऽभूत्वा प्रप्तारा कामरुपिएरी ॥२६
तिरोभूतान्तु ता जात्वा गण्धवस्तित्र तावुको ।
मेपी त्यवस्ता च ते सर्वे तण्धवान्तिहिताभवन् ॥२७
जन्मृष्टानुरुएरी हुप्ट्वा राजा गृह्यागत प्रभु ।
प्रपर्यस्ता तु वे राजा विज्ञाण सुनु वितः ॥२०
वचार पृथिवी चैव मार्गमाएसतत्ततः ।
स्रापद्यक्ष ता राजा कुरुकोत्रे महाबल ॥२९
प्रवक्तीचे पुकरिष्या विचाटनाम्बुताम् ।
क्रीडन्तीमप्परीभिक्ष पश्विम सह स्रोभनाम् ॥३०
प्रपद्यत्मा तत सुन्नू राजानमविद्गतः ।
उवंशी ता सखी प्राह ष्रय स पुरुषोत्तम ॥३१
प्रममप्रहमवात्स हि दर्धयामाम त नृपम् ।

तत आविर्वभूतुस्ता पश्चल्वापरास्तु ता । । १२ हे राजद । भेषा ने द्वारा बना हुई पदया वो प्रयम् मार्ग मे राजा ने दौद लगाई थी धौर कम्यवीं के द्वारा बना हुई पदया वो प्रयम् मार्ग मे राजा ने दौद लगाई थी धौर कम्यवीं के द्वारा बना सामा उत्तर वन्दयों में राजा को महान् मनन सहमा प्रवाश से गुल होगया धौर किर उस उवंदों ने राजा को नान देख दिया था तथा नानावन्या से राजा को देखर वह वासम्य धारण करन वाली धम्मरा विरोभ्त होगई थी ॥२४-२६॥ वहाँ पर उन गम्यवीं ने जब यह जान लिया कि वह उवंदी द्विष्ट गई है यानी निरोहित होगई है तो वे दोनों मेयो को यहाँ पर दाद कर वे सब भी वही धन्नधान होगई है तो वे दोनों मेयो को सही पर दाद कर वे सब भी वही धन्नधान होगई है तो ने देखने हुए बहुत दुनित होगर विजाय करने समा ॥२२॥ दाने रहने रहने राजा उने एयर-उपर लोजना हुम्या गूर्वियों पर विवरण कर रहा था धौर इसके सरसार मनवान राजा ने उनरों कुक्ति में देखा था ॥३६॥ वह उवंदी

प्तात तीर्थ मे जो पुष्करिएं। है उनमे सूत्र महरे जन में आप्नुत भी ग्रीर पाँच प्रप्तरामों के साथ कीडा करती हुई परम दोगा से मुक्त वहाँ उस को राजा ने देला या ।।३०॥ उस सुभू ने निकट से राजा को देला ग्रीर इसके परचात् प्रपत्ती उन सहेलियों से उर्वेशी ने कहा कि वह यह कें छ पुरुष है ॥३१॥ जिसके साथ मैंने निवास किया था—यह कहकर उनको वह राजा दिखला दिया था। इसके मनन्तर वे सब प्रकट होगई थी। पञ्चवृक्ष अप्नरा थी।।३२॥

दृष्ट्वात् राजाता प्रीत प्रलापान् कुरुते बहुन्। श्रायाहि तिष्ठ मनसा घोरे वचिस तिष्ठ हे ।।३३ एवमादौनि सुक्ष्माणि परस्परमभापत । उर्व्वशी त्वववीचैल सगर्भाह त्वया प्रभो ॥३४ संवत्सरात् कुमारस्ते भविता नव सशयः। निशामेकान्तु वै राजा ह्यबसत् तया सह ॥३५ सन्प्रत्दृष्टो जगामाथ स्वपुरन्तु महायशाः। गते सबत्सरे राजा उव्वंदी पुनरागमत् ॥३६ उपित्वा सु तया सार्द्ध मेकरात्र महामनाः। कामार्त्त आ व्रवीदीनो भव निख्य ममेति वै ॥३७ उन्दंश्ययात्रवीचे लंगन्धर्वास्ते वर ददु । त वृश्गीष्त्र महाराज ब्रूहि चैतास्त्वमेव हि ॥३८ वृशो नित्य हि सालोक्य गन्धर्वाणा महात्मनाम् । ततेत्यक्तवा वरं वय्रे गन्धर्वाश्च तथास्त्वित ॥३६ स्थार्तीमग्ने. पुरियत्वा गन्यव्वश्चि तमयुवन् । भ्रनेन इष्ट्वा लोकन्त प्राप्त्यसि त्व नराधिप ॥४०

राजा ने उननी देखनर परम प्रसन्नता प्राप्त नी घीर वह वहून से प्रसार करने सगा जैसे-घायों, ठहरों, मनसे धोर वचन में स्पित होजा, इत्यादि प्रनर्थक बचन राजा ने चहें ॥३३॥ इस प्रनार से बहुत-सी मुझ्म बार्ते प्राप्त में बोतीं घीर फिर उर्वती ने ऐस से नहा-है प्रजो ! में आपसे गर्भ वासी हैंगई हूं ॥३४॥ एक वर्ष में सुम्हारा नुपार उत्पन्न होगा-इममें नोई भी महाय

नहीं है। यह राजा एक रात वहा जसके साथ रहा ।।३४०। यह राजा परम प्रमप्त होता हुमा महान् यद्म बाला अपने पुर को वापिस चला गया था। एक वप के समाप्त होनाने पर राजा ऐल पुन नहीं उवंदी के पास आया था।।३६॥ महान् मत बाला वह राजा साएं एक रात्रि तक वहीं उसके साथ निवास करके और नाम से प्राप्त होता हुमा दीन होकर उवंदी से बोला सुम मेरी नित्य ही रहने वाली होजाओं।।३७॥ और इसके अन्तर्गत उवंदी ने ऐल से कहा उन सप्यों न नरदान दिया है—उसका बरख कर—लो हे महाराज 1 तुमही इनसे कही।।३६॥ महाराज प्राप्त है नित्य सोलोक्य को बरा। 'त्यासतु'-यह कह कर अपने ऐसा हो हो हो नत्या है । स्वाराज विश्व हो सहाराज विश्व हो साराज हो सहाराज हो सहाराज हो सहाराज हो सहाराज हो सहाराज हो साराज हो सहाराज हो सहाराज हो साराज हो सहाराज हो सहाराज हो सहाराज हो सहाराज हो साराज हो साराज हो साराज हो साराज हो सहाराज हो साराज हो साराज हो सहाराज हो साराज है साराज हो साराज

तमादाय कुमारन्तु नगरायोपचनमे । नि क्षिप्य तमरण्याश्व स पुत्रन्तु गृह ययौ ॥४१ प्नरादाय दृश्याग्निमद्वत्य तत्र दृष्टवान् । समीपतरतु त दृष्ट्वा ह्यस्वत्य तत्र विस्मित ।।४२ गन्धव्वेभ्यस्तथास्यातुमीनना गा गतस्तु स । श्रुत्वातमर्थमधिलमरिए तु समादिशत् ॥४३ धरवत्यादरशि कृत्वा मधित्वामिन यथाविधि । तेनेध्द्वातुसलोकन प्राप्स्यसित्वनराधिपः। मथित्वारिन त्रिधा कृत्वाह्ययज्ञत्स नराधिष ॥४४ इध्ट्वा यज्ञवहुविधगंतस्तेषा सलीवताम् । वासाय च स गन्धव्वंस्त्रेताया स महारच । एवार्जन पूर्वमासीड एेलस्त्री स्तानवल्यवत् ॥४५ एवप्रभावी राजासीदैसस्तु द्विजसत्तमा । देशे पुष्पनमे चैव महिपिभरलगृते ॥४६ राज्य म नारयामास प्रयागे पृथिवी पति । उत्तरे यामुने तीरे प्रतिष्टाने महायद्या । १४७

तस्य पुत्रा वसूर्ज्जाह पडिन्द्रोपमतेजस. । गन्धव्यंनोके विदिता ग्रायुर्द्धीमानमावसु. ।।४८ विश्वायुक्ष रातायुक्ष गतायुक्षोर्वशीसृता: । ग्रमावसोस्तु वं जातो भीमो राजाथ विश्वजित् ॥४६

उस कुमार को लेक्र नगर के लिये चन दिया या वह उस पुत की घरणी मे डालकर गृह चला गया ॥४१॥ फिर लाकर हृश्य ग्रानि ग्रह्वत्य (पीपल) को वहाँ देखा था। समीप से उसे धश्वत्य को देखकर वहाँ विस्मित होगया ॥४२॥ गन्धवों से उस प्रकार में कहन क लिये अग्नि के द्वारा भूमि में गया हमा वह उस समस्त अर्थ को श्रवण कर ग्रन्श को बाजा दी ॥४३॥ मस्वत्य से प्रराणी में करके और अग्नि को यथा विधि के अनुमार मत्यन कर है नराधिप ! तुम उससे यजन वरके श्राप हमारे लोक को प्राप्त हो जासी गे। अग्नि का मन्यन करके उस राजा ने उनके तीन माग करके यजन किया था ॥४४॥ वह महारय गन्धवं बहुत प्रकार के यक्षों के द्वारा यजन करके प्रेना मे उनकी सलोकता को प्राप्त हुआ। भीर वास के लिये योग्य बना था। पहिले एक भ्राम्ति या राजा ऐल ने उसे तीन बना दिया था ॥४५॥ इस प्रकार के प्रमाव वाना वह राजा ऐल हुना है। हे द्विज श्रेटो !ाजा ऐल महर्पियो के द्वारा घलंद्रत भीर परम पूर्व देश में हुआ था ॥४६॥ वह महान् बरावाना भूपनि यमुना के उत्तर के तट पर प्रतिष्टान मे प्रयाग में राज्य किया करता या धर्यान् उसने अपनी राजधानी प्रयाग को बनाया या ॥४७॥ उसके इन्द्र के समान तेत्रस्वी ध्रै पुत्र हुए ये जीकि गन्धवीं के लोक मे विदित थे। उनके नाम-भायु-धीमान्-प्रमावस्-विस्वाय-शताय भीर गनाय थे जोनि उवेंशी ने पूत्र थे उमावम् से समल इस विश्व को जीतने वाला राजा भीम उन्यन्न हमा ॥४८-४६॥

> श्रीमान् भोमस्य दायादो राजासीत्काश्वनप्रमः । विद्वास्तु काश्वनस्यापि मुहोत्रोऽभूत्महावलः ॥५० मुहोत्रस्याभवश्चह्नुः केशिवगर्गसम्मवः । प्रतिगत्य ततो गङ्गा वितते यक्षवम्मीण् ॥५१

प्लावयामाम त देश माविनीयेस्य दर्शनात् ।
गङ्गमा प्लावित हट्टा यजवाट समन्तत ॥१२
मोहोत्रिवंरद कृद्धा गङ्गा सरक्तलोचन ।
सस्य गङ्गोऽक्लेपस्य सद्य फलमनाप्नृहि ॥१३
एतत्त विफल सर्व्य पीतमम्म करोम्यहम् ।
राजियत्मा तत पीतमम्म करोम्यहम् ।
राजियत्मा तत पीतमम्म करोम्यहम् ।
राजियत्मा तत पीतमम्म करोम्यहम् ।
राजियत्म तत्य पीत्रीन्त जाह्मत्रीम् ।
पीवनाश्वस्य पीत्रीन्त्र वावेरोञ्चाह्म रावहत् ॥११
युवनाश्वस्य पीत्रीन् गङ्गा येन विनिर्ममे ।
वावेरी सरिता थे छा जह्म् अम्यामिनिन्दताम् ॥१६
जह्म् इय दियत पुत्र मुहोत्र नाम धार्मिकम् ।
कावेर्या जनयामास अजकस्तस्य चारमज ॥१५०

श्रीमान शीम ना दायाद प्रयांत् पुत्र काञ्चनश्रभ राजा या घौर नाञ्चनम्त्रभ राजा ना पुत्र महान् वनवान तथा परम विद्वाद सुहीन नाम नाला हुमा या ।। अलने निवह नु ने विद्यान के गर्भ से उदरस होने वाला जहनु नाम वाला हुमा। जिसने निवहत यज्ञ नमें में गज्जा ने मानर उस भाग नो होने नाला उन्हें नम्स निवहत में निवहत यज्ञ नमें में गज्जा ने मानर उस भाग नो होने ने कि प्रयोजन के दर्शन ने नाला प्रवाद नो गुहोन ने पुत्र अहनु ने देखा ।। १११-१२। वरद जहनु ग वृहा पर परमन जुड़ हुमा धौर उसके नेव करेपायेगमें लाल होगये में ज्वान नहीं नहीं ने वहां नहीं विद्यान नहीं ने करात है। एत प्रात्त कर राजिय के व्यार गज्जा ने नाल नर में विद्यान नर है विद्यान नर है विद्यान नर है। यहां प्रवाद ने कर राजिय के व्यार गज्जा नी न वर्षाय विद्यान ने विद्यान ने कि क्ष्यों में जिस वर्षाय के प्रवीद निवाद ने विद्यान महान ने प्रविद्यान ने प्रवीद निवाद ने व्यार प्रवाद ने विद्यान के प्रवीद निवाद ने व्यार प्रवाद ने विद्यान के प्रवीद निवाद ने प्रविद्यान ने प्रवाद निवाद ने प्रवाद निवाद ने प्रवाद ने प्यार ने प्रवाद ने प्रवाद

ग्रजकस्य तु दायादो वलाकाश्वो महायशा । वभृतुश्च गय शीलः कुशस्तस्यात्मज स्मृत ॥५८ कुशपुत्रा वभूवुष्टा चत्वारो वेदवर्चस । कुशाश्व कुशनाभक्ष अमूर्तारयशोवसु ॥५६ कुशस्तम्बस्तपस्तेषे पुत्रार्थी राजसत्तम । पूर्वे वर्षसहस्रे वं शतकनुमपश्यत ॥६० तमुप्रतपस हट्टा सहस्राक्ष पुरन्दर । समयं पुत्रजनने स्वयमेवास्य शास्वत ।)६१ पुत्रत्व कल्पयामास स्वयमेव पुरन्दर । गाधिनीमाभवत्पुत्र कौशिक पाकशासनः ॥६२ पौरकुत्साभवद्भार्या गाधिस्तस्यामजायत । पूर्वं कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभाम् । ता गाधिपुत्र काव्याय ऋचोकाय ददी प्रभु ॥६३ तस्या पुत्रस्तु व भर्ता भागवो भूगुनन्दन । पुत्रार्ये साघयामास चरु गाधेस्तयेव च ॥६४ तथा चाह्य सुघृति खंचीको भागंवस्तदा। उपयोज्यश्रक्रय त्वया मात्रा च ते शुभे ॥६४

भावक का पुत्र महान् यद्य वाला वलाकाख हुमा या और उसके पुत्र गय-भीत तथा कुमक हुए ॥१८॥ कुम के वेदवर्षन वाले कुमान्व-कुमानम्म मुम्तार भीर यसोवसु थे बार पुत्र हुए थे ॥१६॥ राजामो में परमर्थ ह कुमक्तार भीर यसोवसु थे बार पुत्र हुए थे ॥१६॥ राजामो में परमर्थ ह कुमक्तार में पुत्र की प्रसिक्त वर्ष तक तमस्या में पुत्र की प्रदान दानन प्राप्त किया या ॥६०॥ सहस्र नेत्रों वाले इन्द्र ने उसको प्रम् तथा वाले उपत्र की के त्यन्त की देश हम के प्रमु वाले किया या ॥६१॥ सहस्र नेत्रों सार सम्पर्ध होग्या या ॥६१॥ सहस्र नेत्र सम्पर्ध हम्या या ॥६१॥ पोर्ट मुस्ता नाम वाली भार्या थो उनमें माथि उत्पन्न हुए । पहिले महान् भाग वाली सर्व्य वाले अपने माथि उत्पन्न हुए । पहिले महान् भाग वाली सर्व्य वाले वाले प्रमु वाणि पुत्र ने स्मृत्वीक सम्बन्ध का

दी थी।।६३।। उसम भृगुनन्दन भरण वरने वाले भागेव पुत्र हुए। पुत्र वे लिए गाबि ॥ पर वा साधन दिया था।।६४॥ उम समय मृगुनि को बुलाइर ऋषीर भागेव न रहा—ह धुभे <sup>।</sup> इस घठ वा सुक्षे स्त्रीर तेरी माता वो उपयोग वरना चारिए।।६४॥

> तस्या जनिष्यते पुत्रा दीक्षिमान् क्षत्रियपंभ । प्रजय क्षत्रियेयुँ द्वे क्षत्रियर्पभगुदन ॥६६ तवापि पुत्र बरयाणि धृतिमन्त तपोधनम् । शमारमक दिजयोष्ठ चहरेष विधास्यति ॥६७ एवम् उत्वात् ता भार्थ्यामृचीको भूगुनन्दन । तपन्यभिरतो नित्यमरण्य प्रविवेश ह ॥६= गाधि सद।रम्तु तदा क्षचीकाश्रमम्यगात् । तीर्धयात्राप्रसङ्घोन गुना बच्दु नरेश्वर ॥६६ चरद्वय गृहीत्वा तु ऋषेः सत्यवती सदा । भत् वचनमञ्यमा हुश मात्रे न्यवेदयत् ॥७० माता सु तस्यै देवेन दृष्टित्रे स्य चर ददी। तम्याश्चरमथाज्ञानादात्मन सा चनार ह ॥७१ ग्रथ सत्यवती गर्भ क्षत्रियान्तन र शुभम् । धारयामाम दीप्तेन वपुषा <mark>घोरदर्शना ।</mark>।७२ तमृत्रीतम्तनो हृष्ट्रा योगनाप्यनुमृश्य च । तदाप्रवीदिजश्रीष्ठ स्वा भार्या वरवागिनीम् ॥७३ मात् गिद्धपति ते भद्गे चरव्यस्यागरेत्ता । जनिष्यति हि पुत्रस्ते मुख्यमतिदारम्। ॥७४

उनम तेना एक पुत्र उन्यत्र हाना जो खतिया म पत्रमधेन और दोति-मान् होना जिनका गुड मे धतियों ने द्वारा जीना नहीं जा नक्ष्मा है, यह धतिवर्षन मूरन हाना ॥६६॥ ह करवानी ! तुमको भी यह वस्युनि वाला— तरोपक, सम के स्वस्य बाता और दिवा म श्रेष्ठ पुत्र होना ॥६॥॥ इस प्रकार म भावी न क्षम ग्रह शिर भृतुक्तन निस्य ही तस्या म ब्रीभिक्त क्षमा न होकर प्रराग्त मे प्रविष्ट होगये थे ११६ मा जन समय गारि पत्नी के साथ मुनीक के प्राप्त से गये। वह नरेखर तीर्षयात्रा करने से प्रमञ्ज से अपनी पुत्री नो देखने के लिये आध्यम में पहुंचे थे ११६ ११ सत्यवती ने ग्राप्त के निव्हय अर्थात् दोनों चरधों को लेकर मदा म्हामी के बचन से अध्यम रहनी हुई प्रमन्न होकर अपनी माता से निवंदन किया था ११७०११ माता ने देवनगात उम नेटी के लिए प्रपता वक दे दिया और प्रजान से उमके वर्त को अपना कर लिया था ११०५१। इसके प्रनत्त सरयवती ने जात्रियों के अन्त तक कर देने वाला शुभी गुर्म धारण किया था जिसका वारीर अति दीस था और उममें बहुंचीर दर्शन वाली थी। ११९२१। अपनी के ने उसे देवकर और फिर योग के द्वारा भी विचार कर तब इहि दियों में अंड अपनी वर्जात्ती भावां से बोला ११३१। है भद्रे 1 चार के ब्यादास (उनकट-प्रवाट) के कारण से चुके माता वा वह प्राप्त हमा है प्रत तेरे फूरकमं करने वाला अध्यन्त हम्हण से चुके माता वा वह प्राप्त हमा है प्रत तेरे फूरकमं करने वाला अध्यन्त हम्हण से चुके माता वा वह प्राप्त हमा है प्रत तेरे फूरकमं करने वाला अध्यन्त हम्हण से चुके माता वा वह प्राप्त हमा है प्रत तेरे फूरकमं करने वाला अध्यन्त हमा अध्यन हमा हमा है प्रत तेरे फूरकमं करने वाला अध्यन्त हमा अध्यन हमा से वह साम से वह साम हमा हमा है प्रत तेरे फूरकमं करने वाला अध्यन्त हमा अध्यन हमा से वह साम से साम से साम से वह साम से साम से साम से साम से से सम से साम साम से साम

माता जिनव्यते वापि तथाभूत तपोघनम् ।
विस्व हि ब्रह्मा तपता मया तव समर्पितम् ॥७१
एवमुक्ता महाभाषा भवी सत्यवती तदा ।
प्रसादयामास पित मृतो मे नेहतो भवेत् ।
ब्रह्मास्पास्त्वन्य इरयुक्तो मृतिरखवीत् ॥७६
नैप सङ्क्षात्रस्त्वन्य इरयुक्तो मृतिरखवीत् ॥७६
नैप सङ्क्षात्रस्त्वन्य इरयुक्तो मृतिरखवीत् ॥७६
नैप सङ्क्षात्रस्त्वन्य पृत्र पितृमतिश्च कारयात् ॥७७
पृतः सरयवती वावयमेवमुक्ताबवीदिदम् ।
इच्छत्तिकानिष मृते मृजेवाः कि पृत सुतम् ॥७=
भागतमकमृत्रुं भव्तं पृत्र मे दातृमहिति ।
काममेविषय पृत्रो मम स्यानु वद प्रभो ॥७६
मय्यन्यया न रावय व वन्तुं मेव दिलोक्तम् ।
कतः प्रकादमकरोत् स कन्यास्तपत्तो वकात्।।=०
पृत्रे नास्ति विगेषो मे पीत्रे वा वस्विग्ति ।।=०
पृत्रे नास्ति विगेषो मे पीत्रे वा वस्विग्ति ।।=०

रेगुकायान्तु कामत्या सपोधृतिसमन्तित । धार्चिको जनयामास जमदिन सुदारुगम् ॥५७ सर्वविद्यान्तम् धे धनुर्नेदस्य पारगम् ॥ पाम क्षान्यस्य पारगम् ॥ पाम क्षान्यस्य पारगम् ॥ पाम क्षान्यस्य पारगम् ॥ पाम क्षान्यस्य स्याप्यस्य सहामना ॥ जमदिनस्ततो वेर्णाञ्जक्षे ब्रह्मविदा वरः ॥ स्व्यमश्च शुन शेफ शुन पुन्च किनशुक ॥ ॥ ६६ विद्यामित्रस्तु धर्मात्मा । काम विद्यस्य स्मृत ॥ क्षान्यस्य सुन शेफ शुन पुन्च किनशुक ॥ ॥ ६६ विद्यामित्रस्तु धर्मात्मा । स्वाप्यस्तु स्मृत ॥ स्व

पहिले भूगु के रीद्र और बैस्पाव के वह क व्यत्यात होन पर वस्पाव क्षित भूगु के रीद्र और बैस्पाव के वह क व्यत्यात होन पर वस्पाव क्षित के यमन से जमरान्त उत्पार हुए थे ॥=३॥ कृतिक नन्दन गाणि ने वायाद विश्वामित्र को प्राप्त कर ब्रह्मायियों के सहित ब्रह्मा से बृत होकर गवा था ॥=४॥ वह सस्प्रवती परम पवित्र और सद्य के वत से परावप्य थी जोकि कीशिकी इस नाम से प्रमुत यह महान्यी कि हिता हो थी ॥=१॥ स्रीताओं में ये थे महान्य भागा वाली कीशिकी परिस्तुत हुई थी ॥ इकाइ के वस में बेलु नाम बाला राजा हुमा था ॥=६॥ उनकों महान्य नाम वालों कालों क

विरवामित्रस्य पुत्रस्तु जुन शेफोऽभवन्मुनिः । हरिश्चन्द्रस्य यज्ञे तु पद्मुखे नियुतः स वै । देवेंद्वंतः स वे यस्माद्वेवरातस्ततोऽभयत् ॥६१ विश्वामित्रस्य पुत्राणा सुन रोफोऽयज स्मृत ।

मधुच्छन्दो नपञ्चे व कृतदेवौ घ्रुवाष्ट्रती ॥६२

कच्छप पूररणञ्चे व विश्वामित्रसुनास्तु व ।

तेपा गोत्राणि बहुया कौद्यिकाना महात्मनाम् ॥६३
पाथिवा देवराताश्च याज्ञवल्यमा समर्पणा ।

उदुम्बरा उदुम्बलानस्तारका यममुखना. ॥६४
लोहिष्या रेणवञ्चे व तथा वारोपवः स्मृता ।
वश्चव पाणिनञ्चे व व्यानजप्यास्तर्यव व ॥६५
शालावत्या हिरण्याक्षा स्वड्कृता गालवा स्मृता. ।
देवला यामद्ताश्च सालङ्कायनवाल्ला ॥६६
देवला यामद्ताश्च सहायं वश्चव चीमत ।

श्रुप्यन्तरविवाह्यास्त्रे वहव वौद्यिका स्मृना ॥६७
वौद्यिकामोश्च माञ्च व तथान्ये संघवायनाः ।
पौरोन्वन्य पुण्यस्य बहुयदं वीद्याक्ष स्व

विश्वामित्र में पून शुन रोफ मुनि हुए थे। वह रावा हरिश्वन्त के यन में प्रमुख में निमुन निये थे। देशो ने हारा थह दिया गया था। इनसे तन देवरान हुए थे। १६१। विश्वामित्र ने पुत्रों से सुन रोफ सबमें नवा नहा गया था। प्रमुम्म्य सीर नथ, इनदेन श्रुवाष्ट्र—नथहर सीर प्रमुख ये मव रिश्वामित्र ने पुत्र थे। उन महारामा शीमारो ने बहुन प्रकार के शीन हैं।१६२-६३।। पाषित्र—देवरा—मान्य-मार्थाण—उदुम्बर—उदुम्नाल—तारक-यमम्पुण्नल—सीहिएय—रिणाय—पाण्य-नवान-याग्य-न्यान्य-पाण्य-नवान-याग्य-न्यान्य-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-नवान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण्य-वान-पाण-वान-पाण्य-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण्य-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वान-पाण-वा

हपद्रतीसुनध्रापि विश्वासित्रात्त्वयाष्ट्ररः । अष्टरस्य सुनो यो हि त्रोत्तो जल्लुगर्गो सया ॥६६ कि लक्षणेन धर्मेण तपसेह श्र तेन वा। ब्राह्मण्य समनुप्राप्त विश्वामिनादिभिन पै ॥१०० येन येनाभिधानेन ब्राह्मण्य क्षतिया गता । विशेष ज्ञातुमिच्छामि तपमा दानतस्तथा ।।१०१ एवम्कस्ततो वाक्यमववीदिदमर्थवत् । ग्रन्यायोपगतैर्द्र व्यैराहत्य यजने घिया । धर्माभिकाक्षी यजते न धर्मफलमश्तुने ॥१०२ धम्म चैत समास्याय पापात्मा पुरुपाधम । ददाति दान विश्रेम्यो लोकाना दम्भकारगाल ॥१०३ जप क्रत्वा सथा तीच्र धनलोभाजिन्कृश । रागमोहान्वितो ह्यन्ते पावनार्यं ददाति य ॥१०४ तेन दत्तानि दानानि प्रफलानि भवन्त्युत । तस्य धर्म्भप्रवृत्तस्य हिमकस्य दुरात्मन ॥१०५ एव लब्ध्वा पन मोहाद्दनो यजतञ्च ह। सिक्नष्टकर्मगो दान न तिश्वति द्रात्मन ॥१०६

विश्वामित्र से हंपड़नी का पुत अष्टक हुया। अण्य ना जो सुत या वह जहनुगाग मैंने रह दिया है ।।६६॥ ऋषियों ने कहा—विश्वामित्र सादि राजामाँ ने किस लक्षण नाने यम्मं के द्वारा, तपस्या ने अयवा शृत से बाह्यण्यत्र प्राप्त किया या।।१००॥ जिम जिम अविधान म क्षत्रिय नाग बाह्यण्यत्र नो प्राप्त हुए ये, सप के द्वारा या दान के द्वारा हुए उपके विशेष नो जानने भी इच्छा है ॥१०१॥ इरा प्रकार से नहे गयं वे इराहे पश्चान् यह धर्ष मे युक्त वावय बोले— अस्माय मे उपात इस्यों नो सानर उनसे स्वयं ने पर्म ना इस्प्रक होकर यजन किया नरता है वह पर्म ना एन नही प्राप्त करता है।१०२॥ इसनो पर्म नहर जो पामा या अथम पुरूप लोनों यो दम्म दिस्तने ने नारत सानो पर्म नहर तथा निवास तथा नरता है।१०२॥ यन के लोग से निरमुझ होनर तथा निवास करते हैं।। विश्व प्राप्त क्षा स्वयं होने ने लिये और दान प्राप्त करते होने होना हुया अस्त में पानन होने ने लिये और दान देता है।१०४॥ उनके हारा दियं हुए दान निक्स हाजाया नरती हैं।

हिंसक-दुरारमा और धर्म मे प्रवृत्ति रक्षने थाले उसके इस प्रकार से (मन्याय वे) धर्म को पात्र मोह से दान देने वाले धीर यजन करने वाले एवं जो विषष्ट कर्म से मुक्त हो दुरारमा का दान नहीं उद्दर्श करता है ॥१०४-१०६॥

न्यायागताना द्रव्याणा तीर्थे सम्प्रतिपादनम् । बामाननिवसन्धाय यजते च ददाति च ॥१०७ स दानफलमाप्नोति तञ्च दान सुखोदयम्। दानेन भोगानाप्नोति स्वर्गं सत्येन गच्छति ॥१०= तपसा तु सुतप्तेन लोकान् विष्टम्या तिश्रति । विष्टम्य स त् तेजस्वी लोकेश्वानन्त्यमञ्जूते ॥१०६ दानाच्छे यास्तया यज्ञी यज्ञाच्छे यस्तया तपः । सन्यामस्तपसः श्रोयास्तस्याज्ज्ञान गुरु स्मृतम् ॥११० श्रमन्ते हि तपःसिद्धा क्षात्रोपेता द्विजातम । विश्वामित्रो नरपतिर्मान्धाता सकृति कपि ॥१११ षपेश्च पुरुषु त्राश्च सत्यश्चानृहवानृगु । प्राष्ट्रियेणाऽजमीत्रश्च भागान्योग्यस्तर्थेव च ॥११२ पक्षीवश्च व शिजयस्त्रथान्ये च महारथा । रयीतरश्च रुन्दश्च विष्णुबृद्धादयो भूपा ॥११३ क्षात्रीपेताः स्मृता ह्यं ते तपसा ऋषिताङ्गता ।

एने राजवंध सर्वे सिद्धि सुमहती द्वताः। घत ऊर्वं प्रवस्थामि स्रयोवेदा महात्मन ॥११४ ग्याप स प्रापे हुए दृष्यो गा तीर्थ स्थान म भनी-भौति प्रतिपादन परना एसी समस्यक्षा हुए स्थापनास्त्र स स्टब्स्ट की सन्तर सम्बद्ध है स्रोट हाल

तथा अपनी नामनाधो का समिताधान न करके को बनन वरता है धोर दान देना है।।१०७॥ यह दान का फल श्रास करता है और वह दान सुग्न के उदय बाना होगा है। दानूँने भोगो की श्रासि विद्या करता में घोर सस्य से स्वर्ग की प्राना है।।१०८॥ सब्दी प्रकार में तपे हुए तप में साकों का विष्टम्म करने

रता करता है। यह तेजस्वी विष्टम्य करके सोवी में घनन्तता को प्राप्त किया करता है।।किटा। दान से धांपक क्षेत्र करन वाला तक होना है घोर मंत्र स भे यस्कर तप होता है। तप से भी श्रेथान् सन्पाध ( अच्छी रीनि से सबका त्यान करना ) होना है। श्रीर उससे भी बड़ा जान कहा गया है।।११०॥ मुने जाते हैं कि तपस्या में सिद्ध-झात्र धमें से पूक्त-निजाति राजा विश्वामित्र, मान्याता, सकृति, कृषि भीर कृषि का पुष्कुत्स,सस्य, धानृहवान्, भ्रमु,भाटियए, पजनीद तथा भागायोन्य, कृषीन, शिवब एवं धन्य महारय, रथीत्रर, रुद्ध भीर विष्णु युद्ध प्रभृति राजा ये सब क्षत्रिय ये तपस्या के द्वारा सुप्रियं को प्राप्त है।या ये से प्रस्ते की श्राप्त कर चुके ये। इससे माने महान्य धारसा वाने बसु के बद्ध का वर्तान कर निष्य से १११॥

## प्रकरस्थ -- रितपुद्ध वर्णन

एते पुत्रा महारमान पश्च वासन् महावला ।
स्वमन्तिनया विप्रा प्रभाया जितरे तृपा ॥१
नह्य प्रथमस्तेपा पुत्रधम्मा तत स्मृत ।
धम्मं दृद्धारमज्ञ्च व सुतहोत्रो महायसा ॥२
सुतहोत्रस्य दायादास्त्रय परमधाम्मिका ।
कास कलश्च हावेती तथा गृतसमद प्रभु ॥३
पुत्रो गृतमदस्यापि धुननो यस्य गोनक ।
धाह्मणा क्षत्रियाश्च व वेदया सूद्धास्त्रयेव च ॥४
एतस्य वसे सम्भूता विचित्रीः कम्मीमिद्धिजा ।
धातारमजो ह्याध्मिण् अरन्तस्तस्य वारमज ॥१
योनकाश्चाध्मिण् अर्मनत्तसस्य वारमज ॥१
योनकाश्चाध्मिण् अर्मनत्तसस्य वारमज ॥१
योनकाश्चाध्मिण् अर्मनत्तसस्य वारमज ॥१
योमकाश्चाध्मिण अर्मनत्तरसस्य वारमज ॥१
यामंश्च दीर्यतप्ति विद्वान् धन्वन्तिरस्ततः ।
तपसा सुमहातेजा जातो वृद्धन्य चीमत ।
धर्मनमृत्ययः प्रोतु सूत वानयमिम पुन ॥७

कथ धन्वन्तरिहें वो मानुपेध्यिह जिज्ञवान् । एतद्वे दित्मिच्छामस्तती बृहि प्रिय तथा ॥= थी सूतजी ने कहा-ये महान् बलवान् महान् धारमा धाले पाँच ही पुत्र थे। स्वर्भानु ने पुत्र विश्व नूप प्रभा से उत्पन्न हुए थे ॥१॥ उनमे पुत्र धर्म वाना प्रथम न हुआ था । महान् यदा वाला धर्म वृद्धा मज स्तहोत्र हुमा ॥२॥ सुनहोत्र में दायाद परम धामिक तीन हुए थे। काश और भूल दो तो ये पे तथा तृतीय प्रभु गुल्समद हुमा था ॥३॥ गृत्समद का भी पुत्र धुनक हुमा जिसका कि सीनक हुमा था । ब्राह्मण्-शिवय-वैश्य भीर सूद्र इसके वस में हे द्विजगल ! सपने विवित्र क्मी ये द्वारा उत्पन्न हुए थे। शलक पुत्र साहियेण या भीर उसका पुत्र चरम्त हुमा था ॥४-१॥ द्योनक धीर पाध्यिल ये शात्र धर्म से उपेत दिजाति थे। बदाका बादाय-राष्ट्र तथा दीधतचा पुत्र हुए ।।६।। दीर्घतपा का धर्म भीर दमने भनतर विद्वार धन्यन्तरि हुमा जो तपसे महान् एव सुन्दर तेज वाला धीमान् वृद्ध ने उत्पन्न हुमा था। इसके अनन्तर श्रुधिगृन्द ने फिर श्री सूत्र शि से मन याप बाने ।।७।। ऋषिया ने वहा—देव धन्वन्तरि ने माउप्यो में वैसे यहाँ जन्म निया था। इस लोग यह जानना चाहत है तो भाग यह प्रिय वात हुता बार के बताइय ।३६१३

धन्मतरे सम्मवोऽय थू.यतामिह व हिजा ।

म मम्भून समुद्रान्ते मध्यमानेऽमृते पुरा ॥६

छतात्र साम्मात् पृथ्वं गव्दंतश्च थ्रियानृत ।

गव्दंसिमिद्धनाय त हृष्ट्वा विष्टम्भित स्थित ।

यजन्द्रामिति होवाच तस्मादजस्तु न स्मृत ॥१०

प्रज प्रोवाच विष्णु त तनयोऽस्मित त्व प्रभो ।

विध्यस्य भाग स्यानश्च मम लोगे गुरोत्तम ॥११

एवमुक्तः न हृत्वा तुसया प्रोवाच स प्रभुः ।

एनो यजविभागन्तु यशियोह सुरस्मया ॥१२

वेदेषु विध्युक्तश्च विधिशोत्र सहीत्मि ।

न सम्याम्ह होमो व सून्य पत्ती वदाचन ॥१३

अविवमुतोऽसि हे देव नाममन्त्रोऽमि वै प्रभो ।
हितीयायान्तु सम्भूत्या लोके स्यातिङ्गिमिप्यसि ॥१४
प्रिश्णावियुता सिद्धिगँगंत्यस्य भविप्यति ।
तेनैव च शरीरेण देवत्व प्राप्त्यसि प्रभो ।
चारमन्त्रीशृंतीर्गन्धैयंस्यन्ति त्वा हिजातय ॥१५
प्रय च त्व पुत्रश्चे व प्रायुर्वेद विधास्यसि ।
प्रवदयम्भावी हार्योज्य प्रान्दिष्टस्तव्ज्योनिना ॥१६
हितीय हापर प्राप्य भविता त्व न सशय ।
तस्मात् तन्मै वर दस्वा विष्णुरन्तदंधे तत्त ॥१७
हितीये हापरे प्राप्ते सौनहोत्र स काधिराह ।
पुत्रकाम स्तपस्तेये नृपो सीधतपास्तथा ॥१८

थी मृतजी न वहा-हे द्विजगण । यहाँ पर धन्वन्तरि का यह जन्म सुनी ! वह पहिले धमृत के लिये समुद्र का मन्यन करने पर ममुद्र वे मध्य से उत्पन्न हुए पे ।।६।। नवम पूर्व भीर सर्व प्रकार से श्री मे बावृत वह उत्पन्न हुए थे। सब प्रकार में सनिद्ध काया वाले उनको देखकर सब विष्टम्भित होगये थे। माप मज हैं-यह वोले-इम कारए। से वह मज कहे गये थे 11१०11 मज उन विष्णु से व ले-हे प्रभी ! मैं भाषका पुत्र है। हे मुरो स उलाम ! भाष लोक में मेरा स्थान और भाग का विधान कर देवें ।।११।। इस कारए। से कहे गये वह प्रभू देखकर इस नरह से बोले-- यन्निय सुरो के द्वारा यज्ञ का विभाग किया गया है।।१२।। वेदो में विधि से युक्त भीर विधिहीत्र महर्षियों ने द्वारा यहाँ पर होम वभी तुन्य नही विया जा सकता है ॥१३॥ हे देव । हे प्रभी । भाप भवीवमृत हैं भीर नाम मन्त्र हैं। भाष इसरे जन्म में लोक में स्वाति की प्राप्त करेंगे।।१४ भाप जब गर्म में स्थित रहेंगे तभी भापना अशिमा प्रभृति से युक्त सिद्धि प्राप्त हो जायगी भीर आप उसी दारीर मे देवल को भी प्राप्त करेंगे। द्विजानि गृहा मुन्दर मन्त्रो से-पृत से भीर गन्धों के द्वारा भागका यजन करेंगे ।।१४॥ इसके मननार फिर धाप धायुर्वेद की रचना करेंगे। यह बबस्य ही होने वाला धयं है जोति पहिले ही पद्मयोनि ब्रह्माने मादिष्ट कर दिया है ॥१६॥ दूसरे हापर को पानर धाप होंगे इनमे तिनक भी सनय नहीं है। इसमे उनको बरदान देकर पिर विष्णु भगवार् वही पर धान्तर्घान होगये थे ॥१७॥ दूसरे हापर युग है। धाजाने पर काशिराष्ट्र वह सौन होत्र तथा दीर्घतपा तृष ने पुत्र की कामना बाला होते हुए तथ किया था।।१८॥

> ग्रज देवन्त् पुत्रार्थे ह्यारिराधियपुर्नु प । वरंगा च्छन्दयामास प्रीतो धन्यन्तरिनृपम् ॥१६ मगवान् यदि त्ष्टय्स्व पुत्रो मे धृतिमान् भव । तथेति समनुज्ञाय तशैवान्तरधीयत ॥२० तस्य गेहे समुखन्नो देवो घन्वन्तरिस्तदा । वाशिराजो महाराज सब्बंरांगप्रणाशनः ॥२१ ग्रायुर्वेद भरद्वाजश्रकार समिपक्षियम् । त्तमष्ट्रधा पुनव्यंस्य निष्येम्य. प्रत्येपादयत् ॥२२ थन्यन्तरिमुत्रसापि चेनुमानिति विधातः । अय वेतुमत पुत्री विभी भीभरयो नृपः। दिवोदास इति न्यातो बारागस्यधिपोञ्मवत् ॥२३ एतंस्मिन्ने व नाले तु पुरी बाराणसी पुरा। शुत्या विवेशयामाम क्षेमनो नाम राक्षस ॥२४ शप्ता हि सा पुरी पूर्व्यं निबुम्भेन महात्मना । भूत्या वर्षमहस्य वै भवित्रीति पुन. पुन. ॥३५ सस्यान्तु शप्तमात्राया दिवोदाम प्रजेश्वर । विषयान्ते पुरी रम्या गोमत्या मन्न्यवेदायत् ॥३६

पुत्र के लिये अन देव की आराधना करने वाले मुख की परस्य प्रमन्त्र धावन्तरि ने वरदान सागने के लिये कहा था ॥१६॥ राका बोजा—हे सगवात ! यदि साप सुमयर गन्तृष्ट हैं तो सुनिमान् धाप सरे पुत्र होतें । तथान्तु (ऐसा ही होतें )-यह कहकर वहाँ पर ही धान्यन्तरि धानतित्त होगये ॥१०॥ तब उनके घर में देव धानकारि समुनान्त हुए। वासिरान महाराज समस्त रोगों के नाम करने बाने थे ॥२१॥ भरदान ने भिषम् निया के साम सायुग्रेंद की साठ प्रभार से व्यक्ति करके जिल्लों के लिये प्रतिपादित किया था धर्यात् शिक्षा दो भी ॥२२॥ पन्यन्निर का पुत्र भी मेतुमान् इस नाम से विश्वन हुमा। इसके प्रनन्तर में तुमान् का पुत्र विभ मीमरथ पूप हुमा था। वह दिवौदास इस नामसे विस्तात हुमा था भीर बाराए। की कम्बाभी हुमा। १२३॥ इस ही समय के बीच में पहिले बाराए। पुरी में शून्य में होमक नाम वाले राक्षस न प्रवेश किया था। १२४॥ पहिले समय में महात्मा निकुत्म के द्वारा वह पुरी शाप में मुक्त हुई थी कि बार-बार एक सहस्र वर्ष तर यह धून्य होगी। १२४॥ उम पुरी के शाप मुक्त होने पर ही प्रजेवचर दिवौदाम ने विषयान्त में मोमती में रम्यपुरी को सन्निविस्त किया था। १२६॥

वाराणसी किमर्थन्ता निकुम्भ. शप्तवान् पूरा । निकुम्भश्चापि धम्मीत्मा सिद्धक्षेत्र' शशाप यः ॥२७ दिवोदासस्त् राजपिनंगरी प्राप्य पायिव । वसते स महातेजा स्फीताया वै नराधिप. ॥२८ एतस्मिन्नेव काने तु कृतदारी महेश्वर:। देव्या स प्रियकामस्तु वसानश्च सुरान्तिके ॥२६ टेवाजया पारिपदा विश्वरूपास्तपोधनाः । पूर्वोक्तं रूपविशेर्यस्तोपयन्ति महेश्वरीम् ॥३० रहप्यति तैर्महादेवो मेना नैव तु रहप्यति । जुगुप्सते सा नित्यन्त्र देवं देवी तयैव च ॥३१ मम पादवे त्वनाचारस्तव भक्ता महेदवरः । दरिद्र: सर्व एवेह अविनष्ट लडतेज्नघे ॥३२ मात्रा तथोक्ता वचसा स्त्रीस्वभावात्र चाहामत् । हिमतं कृत्वा तु वरदा हरपाव्वमयागमतु ॥३३ विपण्एावदना देवी महादेवमभापत । नेह वत्स्याम्यह देव नय मां स्वं निवेशनम् ॥३४ ऋषियों ने वहा-पहिले निवुस्म ने विस्तिये वाराणसी पुरी को शाप दिया था। निकृष्ण भी वडा धर्मात्मा था जिमने कि उस मिद्ध क्षेत्र को साव

दिया या ॥२०॥ भूगजी ने कहा —राजा दिवोदास ने जोकि राजिं या, उस नगरी नो प्राप्त कर वह महान तेज वाला राजा रुक्तीत अर्थात फीटी हुई पु ी में निवास करता था ॥२०॥ इसी नान म बारा को करने वाले महेश्वर देवी के प्रिय कामना वाले वह मुगे के समीप में वास करने वाले में ११९६॥ देव की प्राप्त कामना वाले वह मुगे के समीप में वास करने वाले थे ॥१६॥ देव की प्राप्त ता ता पर कि स्वार्थ की तीप देने थे ॥३०॥ जनम महादेव वो प्रवास होते हैं कि उस प्रविच्य होते हैं। वह निवय हो देवी और देव की खुराई करती है ॥३१॥ भेरे समीप में प्रनाचार है तुम्हार कामी महेस्स जो विर्वद है। है अनथे। यहाँ सभी साधारण लाड करते हैं ॥३२॥ माता के द्वारा जन प्रकार ने वाणी से नहीं पर्द वैथी सती स्वार्थ काम के वारण सहन करने म समय न हुई। वरदा ने स्थित करने वपके साथ हर के समीप म गई थी।॥३३॥ विषाद सं युक्त मुख वालो देवी ने महादेव से करा—है दव । मैं यहाँ वास नहीं करने थी साथ प्रके प्रवेदों ने पर पर ले प्रतिये ॥३४॥

सपोक्तस्तु महादेव सर्वाल्लोकानवेदय ह ।
वासार्थं रोषयामास पृथिय्या तु हिजोसमा ।
यारारासी महातेजा सिद्धक्षेत्र महेदवरः ॥३५
दिवो दासेन ता ज्ञात्वा निविष्टान्नगरी भव ।
पार्थ्वस्थ स समाहृय गग्गा क्षेमक ग्रवीत् ॥३६
गर्गादवर पुरी हृत्या सून्या वारारासी गुरु ।
मृदुना चाम्यु पायेन सिद्धिय स पापिव ॥३५
तना गत्या निवुम्भस्तु पुरी वारारासी पुरा ।
स्वप्ने सन्दर्धयामास महान नाम नापित्व ॥३=
श्रे यस्तेष्ट्र वरिष्याम स्थान मे राचयान्य ।
मद्र पा प्रतिमा एत्या नाप्यत्ते निवेदाय ॥३६
तया स्वप्ने यथा दृष्ट सर्व पारितवान् द्विजा ।
नगरीद्वार्यनुताय राजानन् यथाविष्याहरू

पूजा तु महती चैव नित्यमेव प्रयुज्यते । गन्धेषु पश्च मान्येश्च प्रेक्षणीयस्तरीव च ॥४१

है दिजीतमा । उस प्रकार से कहे हुये यहारेव ने समस्त तीको को देवकर वास के लिए पृथिवी मे महान् तेज वाले महेश्वर ने सिद्धक्षेत्र वाराएसी को पसन्द किया । दिवोदान के द्वारा उस नगरी को निविष्ट जानकर उन महा-देव ने पास मे स्थित क्षेत्रक गरीज से कहा ॥३६॥ हे गरीस्वर । पुरी मे जाकर वाराएगी को सून्य करवे। और पृष्ट अम्प्रपाध म वह पार्थिय प्रतिवीर्ध हो गया ॥३७॥ इनके प्रकृत पुरी बाराएसी में जाकर पहिले मञ्जून नापित को स्वयन में दिखाया था ॥३६॥ हे अनय । मैं तेरा श्रेय करूँ गा, में स्थान का गैवित करों। भेरे रूप वाली प्रनिमा को बनावर नगरी के अन्त में निवीधत करदो ॥३६॥ है दिज कुन्द । स्वयन में जैता देवा था उस प्रकार का सब करा दिया था। और यथा विधि राजा को नगरी के द्वार पर प्रमुशायित करके नित्य ही महती पूजा गन्ध-पूप-वीप और प्रेक्षणीय माल्यों के द्वारा वी जाती है ॥४००४१॥

प्रमप्रदानपुक्तिश्च अत्यद्भुतिमवाभवत् ।
एव सम्पूज्यते तत नित्यमेव गर्गाश्वर ।।८२
ततो वरसहलािण नगराणा प्रयच्छित ।
पुनान् हिरण्यमायू पि सञ्बंकामास्त्रयेव च ॥४३
राजस्तु महिषी श्रे छा सुयशा नाम विश्व ता ।
पुनार्गामागता साध्वी राजा देवी प्रचोदिता ॥४४
पुनार्भागता साध्वी राजा देवी प्रचोदिता ॥४४
पुनार्भागता साध्वी राजा देवी पुत्रानयावत ।
पुन पुनर्यागम्य वहुद्य पुत्रवाग्यात् ॥४५
न प्रयच्छित पुत्रान्तु निकुम्भ काररोग तु ।
राजा यदि तत् कृष्येत तत विश्वित् प्रवर्तने ॥४६
यय दीर्पण कालेन कोषो राजानमाविशत् ।
भूत तिवद महादारि नगरागा प्रयच्छित ॥४०

प्रोत्या वराश्च सत्तको न किन्तिन् प्रवर्त ते ।
मामक पूज्यत नित्य नगर्या नम चैव तु ।।४५
तत्राद्वितश्च बहुको देव्या म तन कारणात् ।
न ददाति च पुना मे कुनन्तो बहुभोजन ।।४६
ध्रतो नाहिति पूजान्तु मस्तकासात् कथन्तन ।।४६
ध्रतो नाहिति पूजान्तु मस्तकासात् कथन्तन ।।४०
एव तु स विनिश्चरय दुरात्मा राज कित्यपी ।
स्यात् साय्यत्येस्त्रस्य स्ताध्यामास हुमनि ।।४१
भानमायतन दृष्टा राजानमगमत् प्रभु ।
सस्माहतऽपराध ने स्वया स्थान विनासितम् ॥४२

और भन्न प्रदान संयुक्तों के द्वारा मत्यद्भुत की तरह होगया था। इस प्रकार स वहां पर किस्य हो गरोक्षर की बहुत घच्छी सरह पूजा की जाती है ।।४२।। इसक परचान् नगरा को सहस्र यरदान देनी है । पुत्रो की-हिरएय का-मायु को भीर समस्त प्रकार व कामा का बरदान देती है। राजा की महिपी (पहाभिषिक्ता गनी) श्रष्ठ थी जानि सुष्णा इस नाम संविश्वत थी। राजा न द्वारा प्ररित होक्ट साच्ची रानी पुत्र के लिय वहाँ घाई थी।।४३ ४४॥ देवी न दिपुल पूता करः उसन पुताका योगनाका थी भीर पुत्र के कारणा। यहुन यार वह पुन पुन वहाँ भानी था।।४८॥ निपुन्भ पुत्रा वा ता वारए।वन नही दत्ता है। राजा यदि बुद्ध शया ता इसके परवान् कुछ प्रवृत्त होगा ॥४०॥ इसके मन तर तस्य समय म राजा व हत्य में क्रांप ने प्रवेग स्थि। सारा के मुद्रा द्वार पर यह भूत का दला है ॥ ४७॥ श्रीति स सकता दरदात देता है किन्तु मुद्ध हाता नहा है। मरी नगरी स मर लागा न द्वारा नित्य ही यह पूजित भी रिया जाता है ॥४६॥ भर बारल स देवी व द्वारा यह वहन बार पूजित हुमा है सिनुष्टतप्त भीर बन्त अन्तन कानायह पुत्र न<sub>हीं</sub> दनाहै ॥४६॥ दानिण मर द्वारा निर्माना प्रकार 🏴 यह पूजा चरन कयोग्य पटी है। इसस दा दुरामा क स्थात वा मैं नष्ट करा दूबा । ८०। इस तरह स राजाओ में पानी हुए उना निरंबय करने हुए युद्धि शालाने उन गरमपति वे स्थातः या नष्ट कर

दिया था ॥५१॥ प्रभु व्यवने बायतन को यन्त हुआ देखकर राजा के वास बाये कि जिससे जिना जिसी व्यवराध के तूने मेरे स्थान को नष्ट करा दिया है ॥५२॥

ग्रकस्मात् तु पुरी शून्या भवित्री ते नराधिपः। ततस्तेन तु द्वापेन शून्या वाराणसी तथा ॥ १३ शप्ता पुरी निकुम्भस्तु महादेवमयानयत् । शून्या पुरी महादेवों निम्मंमे परमात्मना ॥ ४४ तुल्या देवविभूत्यास्तु देव्याख्नं व महात्मनः । रमते तत्र वै देवी रममारो महेरवर ॥४५ न रित तत्र वे देवी लभते गृहविय्मयात्। देव्या, कीडार्थमीशानी देवो वाक्यमयात्रवीत ॥५६ नाह वेश्म विमोक्ष्यामि ग्रविम्क हि मे गृहम्। प्रहस्येनामयावाच श्रविमुक्तं हि मे गृहम् ॥५७ नाह देवि गमिष्यामि गच्छस्वेह रमाम्यहम् । तस्मात्तदविम्तः हि प्रोक्त देवेन वै स्वयम् ॥५८ एव बारागानी शप्ता प्रविमृक्त च कीनितम्। यस्मिन् वसति वं देव सवदेवनमन्कृत । युगेपु त्रिषु धर्मात्मा सह देव्या महेरवर ॥६६ श्रन्तद्वीन कली याति तत्युग्न्त् महात्मनः । झन्तर्हितं पुरे तस्मिन् पुरी सा वसते पनः ।।६० उन्होन राजा मे बहा ह नराधिय । अवान र तरी यह पुरी झून्य हो

ज्यान राजा में नहीं है नतापय में अधान है तर्रा यह पुरा सून्य हा जायां। इसने परवाम उम जाय में बातायांनी यू निहन होगई भी ॥४३॥ निहम्म वाप में यु जिल्ला वुनी में महादेन को ते धाये थे। महादेन ने उस पून्य पुरी वन परमामा के हारा निर्माण दिया मा ॥४४॥ वह पुरी देवों की विमूति के सुन्य भी और महात्मा भी देवी ने भो तुन्य भी। वहाँ पर महेन्य के रमण् करने पर देवी को से साथ के बारण से देवी को राज्य के विस्मय के बारण से देवी को से राज्य करने पर देवी पर महेन्य के राज्य करने पर देवी को स्वाप्त से देवी को स्वाप्त से वार्य से वार्य

इतके प्रनत्तर हेंग कर बोले भेरा गृह प्रविमुक्त होता है ॥४७॥ हे देवि ! मैं नहीं जाऊँगा, तुम जामो, मैं यहाँ रमस्स करता हूँ। इतसे देव ने स्वय उस विमुक्त कहा है।॥४=॥ इन प्रकार से वाररसानी पुरी धाप से गृक्त है भौर वह प्रविमुक्त कहीं गई है। जिस पुरी में समस्त देवी के द्वारा नमस्कृत-तीनो गुगो में पर्मात्मा महेश्वरदेव देवी ने साथ निवास किया करते हैं।॥४६॥ वित्तपुग में महान् प्रात्मा वाले वा वह पुर प्रस्तर्जीन को प्राप्त हो जाता है भौर उस पुर के अन्तर्जात होने पर वह पुरी पुन वस जाती है।॥६०॥

एव वाराससी शप्ता निवेश पुनरागता । भद्रश्रेण्यस्य पुत्राला शतमुत्तमधन्विनाम् ॥६१ हत्वा निवेशयामास दिवोदासो नराधिप । भद्रश्रे व्यस्य राज्यन्तु त्हतन्तेन वसीयसा ॥६२ भद्रश्रेण्यस्य पुत्रस्तु दुदंमो नाम नामत । दिवोदासेन बालेति घुणया स विवर्जित ॥६३ दिवोदासाहपद्धत्या वीरो जज्ञे प्रतर्हनः। तेन पूत्रेश वालेन प्रतहत तस्य वै प्रन ॥६४ वैरम्यान्त महाराज्ञा तदा तेन विधरसता । प्रनह नम्य पुत्रो हो वत्नो गर्गञ्च विश्रुत ॥६५ वस्मपुत्रा हालवंस्तु सन्नतिस्तस्य चारमज । श्रलक<sup>े</sup> प्रति राजविर्गीतक्षोको पुरातको ॥६६ पष्टिवर्षमहस्राणि पष्टिवर्परातानि च । युवा रवेल सम्पन्नी ह्यनकं काशिसत्तम ॥६७ सीपामुद्रा प्रसादेव परमायुरवाहवान् ॥६८ इम तरह गाप युक्त हुई पिर निवेश को शात हुई भद्रथेएय में उत्तम धनुषधारी भी पुत्रो का हनन करक दियोदास राजा ने पुत इसे निवेशित किया या। उस बनवानु न अद्रश्रीस्य वे राज्य का हराए कर निया या ॥६१-६२॥ भद्रश्रीर्यका एक पुत्र नाम से दुर्दम था। दिवोदान ने उसे बाजक है—इस पूला में छोड़ दिवा या ॥६३॥ दिवोधन न हपद्वती में प्रवर्धन नामन बीर पुत्र रिजयुद्ध वर्णन ] [ २०४

उत्पन्न हुमा। उस बालक पुत्र ने उसना किर हरण वर लिया या ॥६४॥ उस समय उस महान् राजा ने वर वा अन्त करते हुए ऐसा किया था। प्रतर्द ने के दो पुत्र हुए। एक वत्स नाम वाला और दूसरा गर्ग इस नाम से प्रसिद्ध था।६५॥ वस्त वा पुत्र मलके हुआ और उसका पुत्र समति हुआ था। अनके के प्रति राजि गीत स्लोक पुरातन थे ॥६६॥ वाधिसत्तम अनके युवा रूपसे साठ हजार धें भी साठ वर्ष तक सम्पन्न ग्हा था।॥६७॥ लोपामुद्रा के प्रसाद से अनके ने परमाय को प्राप्त किया था।॥६॥॥

शापस्यान्ते महाबाहुईत्वा क्षेमकराक्षसम् । रम्यामावासयामास पुरी वारासासी नृप ॥६६ सम्नते रिप दायादः मुनीयो नाम धार्मिक । सुनीयस्य तु दायाद सुकेतुर्नाम धार्मिमक ॥७० मुनेतुननयश्चापि धमकेनुरिति खुति । धर्मकेतोस्तु दायाद सत्यकेतुर्महारथ ॥७१ सत्यकेत् स्तऋापि विभूनीम प्रजेश्वर । सुविभुम्तु विभो पूर्व सुकुमारस्तत स्मृत ॥७२ सुकुमारस्य पुत्रस्तु घृष्टकेतः स धार्मिमक । ष्टुकेतोस्त दायादो बेरगुहोत्र प्रजेदवर ॥७३ वेगुहोत्रमुतश्चापि गार्ग्यो वे नाम विश्रुत । गार्गस्य गर्गभूमिस्तु वात्स्यो वत्सस्य घीमत ।।७४ ब्राह्मसा क्षत्रियार्श्व व तयो पूत्रा सुधारिका.। विकान्ता वनवन्यश्च सिहतुस्यपराकमा ॥७५ इत्येत काश्यपा. श्रीका रजेरपि निबोधत । रजे पुत्रशतान्यामन् पन्त वीर्यवतो मुनि । राजेयमिति विख्यात क्षत्रमिन्द्रभयावहम् ॥७६ शाप में धन्त होजाने पर महाबाहु ने क्षेमन राक्षस का वय करके राजा ने रम्प वाराग्रामी पुरी नो बमाया था ॥६८॥ सम्नति नाभी दायाद (पुत्र) मुनोष नाम बाना बहुन हो घानिक या। सुनीय का पुत्र सुकेतुनाम बाला पामिन हुमा था ॥७०॥ मुतेतु ना भी पुत्र पमिने पुत्र हुमा — ऐसी खूति है।
धर्म ने तु ना दायाद महारच सरव ने तु हुमा था ॥७१॥ सरव ने तु ना भी पुत्र प्रजेश्वर
विभु नाम दाला हुमा था। विभु रा पुत्र मुविशु था भीर उसना पुत्र मुनुमार
था ॥७२॥ सुनुमार ने पुत्र ना नाम पृष्ट ते तु था बहु बहुत ही मामिन था।
पृष्ट ने तु ने दायाद प्रजेदनर से सुनु हा था से सुनु हो वा मामि था।
पृष्ट ने तु ने दायाद प्रजेदनर से सुनु हा था से सुनु हो ने पुत्र का नाम गाम्य
प्रायस्त था। मार्थ की गर्मभूमि भीर धीमान चरन वा वास्त्य था। १०४॥ उन
दोनों में पुत्र मुन्दर यम ने पलन करन याने प्राह्मण थीर दाविष थे से बहै
विक्रम वाले तथा बलवान एस शिह के समान पराक्रम बाले से ॥७४॥ वे इनने
कारवय बललायं गये हैं बच रिज ने भी समक्र लो। भूमएडल म बीयेवान् रिन्यात
था। १०६॥

तदा दैवा स्रे युद्धे समृत्यन्ते मुदारणे । देवाओं वाम्राध्ये व पितामहमयाम् वन् ॥७७ श्राययोभंगवान् यृद्धे विजेता वो भविष्यति । ब्रहिन सर्वलोकेन श्रोत्मिच्छामहे वयम् ॥७८ येपामयाय नगामे रजिरासाय्थ प्रभू। योत्स्यने ते विजेत्यन्ति श्रीत्वोत्ताम्नात्र गराय ॥७६ रिजयंतस्ततो लक्ष्मीयंतो लक्ष्मीस्ततो घृति । यना धृतिस्तता धर्मो यतो धर्मन्ततो जय ॥ = • सहेवा दानवाः सर्वे तत श्रुत्वा रजेजेयम् । अस्ययुजंयमिच्छतं स्त्यन्तो राजमत्तमम् ॥=१ ते रहप्रमनम भवें राजान देवदानवा । कतु<sup>ररमञ्</sup>याय स्व गृहामा वरवामु बम् ॥५२ भहक्षेप्यामि नो मुद्धे देतान् राजपुरोगमान्। इन्द्री भगमि धर्मात्मा तनो योत्स्यामि नगुरी ॥=३ ग्रम्मारमिन्द्र प्रह्मादस्त्रस्यार्थे विजयामहो। मस्मिन्त् समये राजस्तिष्ठेचा देव नोऽदिते ॥६४

जस समय परय दाहरा, दैवागुर युद्ध के उत्सव होने पर देवारा और असुरवृत्द इसके अनन्तर पितामह से बोले ॥७७॥ हे सर्व लोकेश । भगवान् यनलावें वि हम दोनों के युद्ध में नौन विजयी होगा—वह हम सुनना चाहते हैं ॥७६॥ सहामों ने नहा—जिनके लिये समाम में अनु रिज हियार प्रहण करने चाला होकर युद्ध करेगा वे तीन लीनों को जीत लेंगे—इकमें धश्म मही है ॥७६॥ जहां पर युद्ध करेगा वे तीन लीनों को जीत लेंगे—इकमें धश्म मही है ॥७६॥ जहां पर यूद्ध करेगा वे तीन लीनों को जीत लेंगे—इकमें धश्म मही है ॥७६॥ जहां पर यूद्ध करेगा वे सीन लागे है थहां पर पृति होती है । जहां पर यूद्ध वे वहीं पर प्रति होती है ॥कहां पर यूद्ध वे वहीं पर पर यूद्ध वे वहीं पर प्रति होती है । इन्द्रा करते हुए राजाधों में परम श्रेष्ठ र्राज वो स्तृति करते हुए वहीं गये । एवं से से वहीं के के हारों कम के लिये साप श्रेष्ट पत्र पहला नरें ॥५२॥ रिज ने नहा—में इन्द्र जिनका प्रयामों है ऐसे देशों ने यूद्ध में नहीं जीत् था। प्रमान्मा इन्द्र होता है तब युद्ध में नहीं जीत् था। प्रमान्मा इन्द्र होता है तब युद्ध में नहीं जीत् था। प्रमाना इन्द्र होता है तब युद्ध में नहीं जीत् था। प्रमाना इन्द्र होता है तब युद्ध में नहीं जीत् था। प्रमाना इन्द्र होता है तब युद्ध में नहीं चात्र यास काते है। है राजर । इन्द्र समय मु यादित के यहाँ न ठहित्ये।। पर्ध।

नते हैं। है राजर् । इस समय म पार्शति के यहाँ न ठहारण स तथेति जुवन्नेव देवैण्यभिचोदित । अप अविध्यमिन्द्रोत । अप अविध्यमिन्द्रोत । अपित्र स्वाप्त स्वाप

तानि पुत्रप्तान्यस्य तच्च स्थान् याचीपतेः । समक्रामन्त बहुषा स्वर्गलोक त्रिनिष्टपम् ॥६१ तत. काले बहुतिथे समतीते महाबलः । रहतराज्योऽप्रवीच्छको रहतभागो बृहस्पतिम् ॥६२

वह 'तथास्तु' मर्पान् ऐसा ही होवेगा-यह कहता हुमा तथा देवो के द्वारा भी बहुत प्रेरित हुमा भीर देवो के द्वारा निमन्त्रित होता हुमा जीतकर इन्द्र होगा यह बहा गया या शब्धा बख्यवारिए (इन्द्र ) के समक्ष में उमने समस्त दानवो ना हनन दिया या । देवो की विदोष रूप मे नष्ट हुई थी की वश रखने वाला वह परम श्री होगया ॥=६॥ समस्त दानवी नी मारनर प्रभु रजि न कहा, वहाँ उस प्रकार ॥ यजि को देवों के सहित इन्द्र ने मैं रजि का पुत्र हैं ~ महरूरिकर फिर बबन कहे। हे राजत् । आप समस्त देवो ने इन्द्र हैं इसमें तिनिक्त भी सबय नही है। हे बाबुहन किस तेरा मैं इन्द्र पुत्र हैं स्पाति की प्राप्त नरूँका ।।==।। वह इन्द्र के बचन की सुनवर उसके द्वारा माया से वश्चित वियागयायाः राजानं तथास्त्—यहही दानं कतु (इन्द्रः) को प्रसन्त करते हुए वहा ।।=६।। उस राजा के जोहि देव के तुल्य था, स्वर्ग में प्राप्त होजाने पर रिज के पुत्रों ने इन्द्र से दायाद बाचार को ले लिया या ।। है।।। इसके उन पांचनी पूत्रो राची के पति इन्द्र के उस स्यान त्रिविष्टप स्वयं लोग को बहुत प्रकार से सञ्चानत कर लिया था ॥६१॥ इसके धनन्तर बहुत काल के व्यतीत होजान पर महान् बल वाला राज्य क छित जाने वाला भाग्यहीन दृष्ट गृहस्पति से जारर दोला ॥६२॥

बदरीप नमाश व पुरोडास विधयन्य मे ।
सहाप येन तिष्टेय तेजमाप्यायितन्ततः ।।६३
सहाप् इसोज्य विमना हृतराज्यो हृताननः ।
हनीजा दुवनो मूडी गजिपुत्रे प्रभीद मे । ६४
यस्ये व पादितः सार त्यया न्या पूटांमेखः हि ।
नामविष्यन् त्यित्यार्थे नावनंत्य ममानयः॥६४

रिजयद्व वर्णन ]

प्रयतिष्यामि देवेन्द्र तिह्यतार्थं महाद्युते । यया भगःच राज्यच ग्रविरात् प्रतिपत्त्यसे ॥६६ तया शक्र गमिष्यामि सामूत्ते विक्लव मन.। तत कम्मं चकारात्य तेज सबद्धं न महत् ॥६७ तेपाच वृद्धिसमोहमकरोदवुद्धिसत्तम । ते यदा समुता मूढा रागोरपन्ना विव्यक्तिम्स ॥१८ यहाहिएश्च सवृत्ता हतवीर्व्यपराक्रमा । ततो लेभे सुरेश्वयंमेन्त्रस्थान तथोतमम् ॥६६ हुत्वा रजिसुतान् सर्वान्कामकोधपरायसान् । य इद पावन स्थान प्रतिष्टान शतकतो । श्रुगुपाद्वा रजेवांपि न स दौरात्म्यमान्तुयात् ॥१०० हु बहार्ष । केरे निए । वरी कन (बेर) के बरावर पुरोडल करो जिसमे के तेन में प्राच्याबित श्वित) होता हुना ठहाँ " ॥६३॥ हे नहार । से इन हैं-चराम है-दिले हुए राज्य बाला और खिबे हुए भोजन बाला हूँ। रिज के पुत्री के डारा हत थील वाला-दुर्वम तथा में मूह किया गया हूं। बाप सुक पर प्रमन्न होरों ॥१४॥ वृहर्गान ने गही —है रह । यदि इस प्रकार हे तेरे हारा मैं पहिले ही प्रीरत होना नो है प्रनम । तेरे प्रिय ने निये केरा सन्तंत्र्य न होता ग्रह्मा है देवेन्छ । हे महान बुक्ति वाले । उम तेरे लि के लिए में प्रवल करूँ ग जिससे बीघ्र ही तेरा भाग और राज्य प्राप्त हो जायमा ॥६६॥ हे राजः । उस तरह हे में जाऊ मा तू चपना मन विवत्तव पूर्ण मन करे। इसके प्रवात् हुमने महान् तेज के बडाने बाला पर्य किया था ॥६७॥ बुढि में प्रम श्रेष्ठ ने उननी बुद्धि का मगीह कर दिया कि जिस समय में पुत्रों के महिन उत्पन्न राग वान-मृद्ध तथा विषमी होगवे ॥६८॥ वे ब्राह्माणों मे हेव करने वान प्रीर वीर्ष त्या पराजम के नाम कर देने वाले होगाये थे फिर इसके बाद देवा के ऐत्वयं हर के स्थान को जोकि पण्योत्तम वा, जाम वर निया या ॥६६॥ कानवामना ग्रीर कोय की आवना में तलार रित्र के समस्त पुणों को मारकर जो गृह पानन २१० ] [ वापु पुरास

स्पान भीर इन्द्र का प्रतिष्ठान था प्राप्त कर निया था । रिज के इस इतिहास की जो भी कोई मुनता है वह कभी दुरास्मा को प्राप्त नहीं होता है ॥१००॥

प्रक्रमण ५५-चन्द्रवंश कीर्वन (२) मरतेन वथ बन्या राज्ञे दत्ता महात्यना। भिवीर्याश्च महात्मानी जाता मरुतवन्यका ॥१ म्राहवन् त मरुत्सोममञ्जनाम प्रजेदवरम् । मासि मासि महातेजा षष्टिनबरसरान् नृप ॥२ तेन ते सरनम्तस्य सरुत्सोमेन तोपिता । अधारमान्न दद् प्रीता सर्वनामपरिच्छदम् ॥३ ध्रत तस्य सङ्गत्तवयमहोरात्रे न शीयते । माटिशो दीयमान च सुर्यस्योदयनादपि ॥४ मित्राज्य।तिस्तु कन्याया मरतस्य च धीमत । तम्माञ्चाता महातरमा धर्मना माधाद्यीयन ॥५ मन्यस्य गृहधर्माणि धेराग्य समुपस्थिता । पतिघममेवाप्येह ब्रह्मभूयाय ये गता ॥६ धनपायम्ननो जातरनदा धर्म प्रदत्तवान् । क्षत्रधर्मन्तना जातः प्रतिपक्षो महातपाः ॥७ प्रतिपद्मगुत्रशापि मध्ययो नाम विध्नुतः। सञ्जयस्य जय पुत्रो जिजयस्तस्य जिम्मवान् ॥= विजयम्य जय पुत्रम्तम्य हयन्द्रतः म्मृतः । हर्यग्रुवस्तती राजा सहदेव प्रतापवान् ॥६ सरदेशस्य धर्मातमा चदीन इति विश्व तः । अदोनस्य जयत्मेनस्तस्य पुत्रोऽय सर्हति ॥१० स्तिरागन वटा—बहाभा मस्त ने राजा को काळा कैसे था दा। भौर महत्या महत्र की बाबारी ता महाद् बारमा बानी थी दिस प्रवार के भीवें चन्द्रवद्य कीर्तन (२)

वाली हुई थी ॥१॥ श्री मृतजी ने बहा-महत् नृप ने ग्रन्न की कामना रखते हए प्रजेश्वर उस मोम का ब्राह्मवन किया था। महान तेज बाले राजा ने मास-मान में ग्रवीत प्रत्येक मान में साठ वर्ष पर्यन्त ऐसा किया था ॥२॥ इसने वे मरन गोम के द्वारा तोषित किये गये थे और परम प्रसन्न होते हुए उन्होंने समस्य कामनाओं का परिचळद श्रहाय्य सदा दे दिया था ॥३॥ उनका एक्बार पकाबाहुबा बद्ध एव ब्रहोरात्र ने स्पीसु नहीं होना है और मूय के उदयन मे भी करोड़ों को दिया हुआ भी चाहे क्यों नहीं कीए नहीं होता है ॥४॥ वृद्धि-मान महत की कत्या में मित्राज्योति और उससे मोक्ष के देखने वाले धर्मात्मा महा सत्त्व उत्पन्न हुए ।।१॥ वे गृह धर्मो का मली-भांति त्याग करके वैराग्य की प्राप्त हुए थे यहां पति यम को पावर वे सब ब्रह्म के स्वरूप को पहुँच गये थे ।।६॥ इसके ग्रान्तर ग्रनपाय उत्पन्न हुना तव उनमे धर्म प्रदत्तवान् पैदा हुगा उससे फिर क्षत्रधर्म पेदा हथा और उससे महान नप बाला प्रति पक्ष ने जन्म ग्रहरा निया था ॥७॥ पतिपक्ष ना पुत्र भी मजय इस नाम से प्रसिद्ध हुवा था। मजप के पुत्र का नाम जय था धीर उस जय के विजय नाम वाला पुत्र उत्पन हुआ था ।। द्या विजय के पुत्र का नाम जय था और उसके पुत्र का नाम हर्यन्द्रत हुमा या हर्मन्दुन के पुत्र का नाम प्रताप वाला महदेत राजा या ।।६।। महदव ने धर्मारमा धदीन इस नाम से विश्व हवा था। बदीन के पुत्र का नाम जय-रसेन हुमा भीर उसके सकृति नामक पुत्र हुमा था ॥१०॥

> सकृतेरिष घर्मात्मा कृतधर्मा महायका । इत्येते क्षत्रधर्माणो नहृपस्य निर्वोधत ॥११ नहृपस्य तु दायादा पिडन्द्रोपमतेजन । उत्पन्ना पितृषन्याया विरजाया महीजवः ॥१२ मतिर्ययाति संयातिरायाति पन्त सुद्रय । मतिर्यप्रम्तु तेपा वै ययातिस्तु ततोऽतर ॥१३ काकुत्स्यकन्या गा नाम लेगे पत्नी यनिस्त्ता । मयातिर्मो क्षमास्याय श्रहाभूनोऽभवन्मुनि.॥१४

देवयानिम्झनस सुता भार्यामवाप ह ॥१५ र्शामष्टा मासुरी चैव तनया बुषपर्वशाः । यद च तुर्वम् चैव देवयानिर्व्यंजायत ॥१६ द्र ह्य श्रानुश्च पूरुच शर्मिष्ठा वापंपर्वणी । यजी बन्दमहाबीयान् मुतान्देवमुतोपमान् ॥१७ रथन्यसमे ददो हद्र शीत परमभास्वरम् । ग्रसङ्ग वाश्वन दिव्यमक्षयौ च महेपुधी ॥१८ मन्द्रति के पत्र का नाम धर्मामा एव महान् यस वाला कृतधर्मा हुआ था। थे इतने क्षत्र धम अपे हुए थे अब नहुए के बदा में आपे उत्पन्न हुए छे उनको समक्र को ।।११॥ नहुष के दाबाद छैं हुए थे ओक्ट इन्द्र के समान तेज-हरी थे भीर व सब महान् मीज वाले पितृ बन्या विरंजा मे उत्पन्न हुए थे ।१२। बिनने नाम यति-प्रयाति-गयाति-बायाति धौर पञ्च एव तृद्वय थे । उन सबमे यति मदमे बडा या भीर संसाति उससे छोटा था ॥१३॥ तद गा नाम वाली काकुल्स्य की कम्या को यति ने पत्नी के रूप भ प्राप्त किया था। समति मोध ने कार्य में नियत हो हर ब्रह्मभूत मुनि हो गया या ॥१४॥ उन पाँची ने भीच में मयानि जो या वह पृथिकी का स्वामी बना था । उसन उसन्त की पुत्री देवयानी को भागों के रूप संशास हिया था ॥१४॥ और धासूनी दूपार्की की पुत्री द्मिष्टा को प्राप्त किया था। देवमानी न यह भीर तुर्वेसुकी उत्पन्न किया था यापंतर्थकी ग्रमित्रा न मूह्यमनु और तुरु को जन्म दिया या जोकि पुत्र महान्

तेपा मध्ये त् पञ्चाना ययाति. पृथिवीपतिः ।

षा नषा को बक्षय महणुगी दिवं थे ॥१८॥ युक्त मनो जबैन्दर्ययेन बन्या समुद्रहन् । स तेन स्वमुन्येन जिगाय घ तनो महीम् ॥१६ यसानिमुँ घि दुर्जुगों देयदानयमानये । पोरमामा सुवागान्य सर्वेवा मोदमबद्रव ॥२०

बीवं बाद एक देव पुत्रों वे समान थे।।१७।। उसने लिए परम प्रमान होन बाले भाग प्रमून ब्रायन अस्वत—असमूत बीर वास्त्रत दिस्य रथ प्रदान विसा योवत्सुदेशप्रभव कौरवो जनभेजयः ।
कुरो. पुत्रस्य राजस्तु राजः पारिक्षितस्य ह ।
जगाम स रथो नाश शापाद्गार्यस्य धीमतः ॥२१
गार्यस्य हि सुत वातः स राजा जनभेजयः ।
दुर्वे हिंहसयामा लोहगच्य नराधिपम् ॥१२२
स लोहगच्यो राजिपः परिधाविद्यतस्ततः ।
पौरजानपर्वस्त्यक्तां न लेभे शर्म कहिवित् ॥२३
ततः स दुःखसन्ततां नालभत्सविद क्वचित् ।
शशाप हेतुकपृपि शरण्य व्ययितस्तदा ॥२४

बह रथ मन के समान वेय बाल मश्यों से युक्त या जिससे बन्या सामुइहन बिया था। उसने उन मुख्य रथ के द्वारा मही को जीत निया था। १९६।
यमादि देवता भौर दानवी के द्वारा युद्ध में अध्यन्त दुर्थंप था। पौरती में भौर
राजामी में सबसे वह रथ हुमा था। २०६। योवस्तुदेश से उत्पन्न होने वाला
कीरव जनमेजय था। राज कुरक पुत्र और राजा पारिक्षित का बह रम भीमान्न
गाम्यं के शाप से नाम को भाष्त हुमा था। २१।। उस राजा जनमेजय ने वालक
की अवस्था में दुर्बुद्ध होकर गाम्यं के पृत्र लोहगन्य नयपिप की हिता की भी
रान्य। बह गजाँव लोहगन्य इयर-उयर वीहता हुमा पौरजन परी के द्वारा
स्थान हुमा कही पर भी शानित को एव करवाण को प्राप्त नहीं हुमा।। २३।।
इसके अनन्तर दुं व से सनुत होते हुए कही पर भी सविद को प्राप्त नहीं किया
था। दव अत्यन्त अपना से गुन्त होते हुए कही पर भी सविद को प्राप्त नहीं किया
था। दव अत्यन्त अपना से गुन्त होते हुए कही पर भी सविद को प्राप्त नहीं किया
था। दव अत्यन्त अपना से गुन्त होते हुए कही पर भी सविद को प्राप्त नहीं किया
था। दव अत्यन्त अपना से गुन्त होते हुए कही पर भी सविद को प्राप्त नहीं किया

इन्द्रोतो नाम विस्थातो योऽनी मुनिकदारघीः। योजयामास चेन्द्रोतः शीनको जनमेजयम् । श्रश्नमेधेन राजान पावनार्थं द्विजोत्तमः॥२५ स लोहगन्यो व्यनशत्तस्यावसयमेत्य ह । स च दिव्यो रयस्तस्माद्वसोश्चे दिपत्तेस्तया॥२६ ततः शक्रेण तुर्थेन लेभे सस्माद्वृहद्वयः। ततो हत्वा जरासन्य भीमन्त रथमुत्तमम् ।
प्रददो वासुदवाय प्रीत्या नीरवनन्दन ॥२७
स जरा प्राप्य राजिष्यंयातिनंहुपात्मज ।
पुत्र ज्येष्ठ चरिष्ठन्व यदुमित्यप्रविद्व ॥२०
जरावली च मा तात पत्तितानि च पर्यमु ।
वाध्यस्योत्तमः सापाप्त च तृप्तोऽस्मि यौवने ॥२६
त्य यदा प्रतिपद्यस्य पाप्मान जरया सह ।
जरा म प्रतिमृह्णीच्य त यदु प्रत्युवाच ह ॥३०
प्रतिदिद्य सया भिक्षा गाह्मसुग्न्य प्रतिभ्रुता ।
सा च व्यायाममाच्या व न यहीप्यामि ते जराम् ॥३१
जरावा बहवा दाया पान भोजनवानिस्य ।
तस्माजजराज न गाजन प्रहीत्मस्मुस्तह ॥३२
जो उदार बुद्धि वाता पुनि इन्द्रान नाम स विन्यात या जम स्कीन

सितरमश्रुधरो दीनो जरया शिषिलीकृत । वलीसन्नतंगात्रश्च दृहं शो दुर्वलाकृति ॥३३ ग्रशक्त. कायकर्णे परिभृतस्त् यौवने । महोपभीतिभिश्च व ता जरान्नाभिकामये ॥३४ सन्ति ते वहव पुत्रा मत्त प्रियतरा नृप। प्रतिगृह्णन्तु धर्मञ्ज पुत्रमन्य वृश्गीप्य वे ॥३५ स एवमुक्ता यदुना तीव्रकोपसमन्वित । उवाच बदता थे हो ज्येष्ठ त गहंयन मृतम् ॥३६ ग्राधम कश्च बान्योऽस्ति को वा धमविधिस्तव। मामनाहत्य दुव् द्वे यदात्य नवदेशिक ॥३७ एवमुक्ता यद् राजा शशापेन स मन्यमान्। यम्स्व मे रहदयाज्ञातो वय स्व न प्रयच्छसि ॥३८ तस्माच राज्यभाग् मुढ प्रजा ते वे भविष्यति । तुर्वसो प्रतिपद्यस्य पाप्मान जरया सह ॥६६ न कामये जरा तात कामभोगप्रलाशिनीमु। जराया बहवो दोषा पानभोजनकारिए। तस्माञ्जरा न ते राजन् ग्रहीत्महम्स्यहे ॥४०

युद्धना से मफेद बाक्षे सूच बाला होकर दीन ग्रीर शिक्षिण मा रहने बाना-बतवान् भी सन्मत ( फुने हुए ) गावो बाना दुरंशा में युक्त एव दुर्वल माइति बाना सीवन में ही पिश्वन होकर वार्य करन के प्रसम्प होजाता है भीर उसे महान् उपभीतियाँ हुआ करती हैं इन बारणों में में पापनी वृद्धता की नृशि लेगा चाहना हूँ ॥३३-३४॥ हे राजन् 1 मुस्से भी श्रविक श्रिय भाषने बहुत से दुप हैं। है पर्मंग 1 वे इसे प्रहुण करें इस्तिये विभी अध्य पुत्र का वरण वर्षे ॥३५॥ अपू वे द्वारा इन प्रकार से कहा गया वह बहुत ही तीय फ्रीय से पुत्र होता बोनों वालों में परम क्षेत्र धपने ज्येष्ठ पुत्र की निज्य वरता हुमा बीला ॥६५॥ बीनमा यह आध्रम है धपना बीनसी वह तेरी पर्म की विधि है ? है दुष्ट बुद्ध बाले ! हे नवदनिक ! जोकि तु मेरा श्रवाद करके ऐसा बोन रहा है ॥२ आ कोचमे मुक्त वह नावा इस प्रवार में बहुबर उनने यह को गाप दें दिया कि तु मेरे हुदय में उत्सम्भ हुमा या और तु बहुता बीवन मुक्ते नहीं दें रहा है (१३ मा) हे मूट रे तू इस कारता में राज्य का भागी नहीं होगा। हे तुवंगों रे तू मरी कृदना के नाम मेरे दास पाएको बहुता कर शरेहा। तुर्ने ने कहा—हे तान र वाम और मोनों का नाम करने वाली इस कृदना वो मैं नहीं बाहना है। पान नया भोजन करने वाले इस करने वहने के दोय हुमा करते हैं इसस ह संबद रे मैं इस जय को बहुता नहीं करना बाहना है। धरंशा

यस्त्व मे त्रदयाञ्जानो वय व्यन्न प्रयच्छित । तम्मान् प्रजा समुच्छेर तुवैनो तब यास्यति ॥४१ बनद्वीर्णा च घर्मेण प्रतिलोमवरेष च । विधितादिषु चान्येषु मूड राजा भविष्यति ॥४२ गुरदारप्रमक्तेषु तिर्वभ्योनिगतेषु वा । पशुपर्मेषु म्लेब्देषु भविष्यति म नशय ॥४३ एवेन्त् तुवसु शपवा समातिः सुतमात्मव. । शमिद्वाया मृत हुहा मिद वचनमप्रवीन् ॥४४ दु ह्यो त्व प्रतिपद्यस्य वर्णम्पविनाधिनीम् । जरा वर्षसहस्य वै भीत्रन स्वन्ददस्य मे ॥४% पूराँ वर्षमहर्मे ते प्रतिदास्यामि यौवनम् । न्वश्वादास्यामि भूयोऽह पाप्पान जन्मा मह ॥४६ न गजन रम नाभ्र जीपों भूक्ती न च क्लियन्। न सङ्ग्रधास्य भवति न जरा तेन शास्य ॥४७ मस्य मे स्ट्रियाज्ञानी वय स्वन्न प्रयुक्तिम । तस्माद्दुक्यो प्रियः बामो न ते सम्पत्न्यने स्वचित्।।४० मराति ने बहा- हू मेरे हाम से उत्तम हुमा है और किर भी आपना दौरत मुध्दे देना नहीं बाहता है इसमें हे तुबँसु । तेरी सन्तान का समुख्देद ही वायण ॥४१॥ तेरी प्रका बर्ध में प्रतिपीत वर्ध में बनचूरीण होती। हे मुद्र ! भीर सम्म तिमित्र साहि से राजा होगा ॥४२॥ तुरु की दारा में प्रमुत्त संसदा तियंग्योनि मे जाने वाले तथा यदा धर्मों मे एवं स्तेरस्हों में तू होगा—इममें तिनक भी समय नहीं है ॥४३॥ थी सूतजी ने कहा—ययाति इस प्रकार से मुर्वेनु नो साथ देकर जोकि ग्रयना ही उसका पुत्र या फिर दामिष्ठा के पुत्र दू हुए, से यह वचन बोना ॥४४॥ हे दू हुए, ! तू इस भेरी वर्ण तथा रूप के विनाध करने वाली जरा नो एक सहस्र वर्ण के निये ग्रहण करले और ग्रयना योवन मुफे दे दे ॥४४॥ एक हजार वर्ण पूरे होजाने के पश्चात् तुफे तेरा योवन वापिस दे हूँगा भीर में फिर प्रपने पाथ के सहित गृउता को वापिस से तूँगा॥४६॥ ग्रुण के सहित गृउता को वापिस से तूँगा॥४६॥ ग्रुण के नहा—जरास जीएं पुत्रच हायी-चोडा—रच भीर से किसी का भी भीग नहीं कर पत्रना है भीर इसका सङ्ग भी नहीं होगा है अनएव में प्रायद ज्ञा के दिस्स करना नहीं चार हुए। वापिस ने वहा—जो तू मेरे हवस से उत्यत हुमा है भीर इस नमस्य मुके ग्रपना योवन नहीं देता है इससे हे दू हुए, ! करों से रा प्रिय काम नहीं पूर्ण होगा॥४८॥

नौप्नवोत्तरनश्वारम्तन नित्य भविष्यति ।

प्रराजभाजवसस्त्व तम नित्य भविष्यमि ॥४६

प्रमो त्व प्रतिपद्यम्व पाष्मान जरया सह ।

एव वर्षसहलन्तु चरेय योवनेन ते ॥५०

जीएाँ. शिगुवर दत्ते जरया ह्यगुनि सदा ।

म जुहीति स कालेऽभिन ता जरान्नाभिकामये ॥५१

यम्दव मे स्हद्याज्जातो वयः स्वन्न प्रयच्छित ।

जरादोपस्त्वयोक्तोन्य तस्मातः प्रतिपत्यते ॥५२

प्रजा च योवन भामा विनदाध्यत्यत्यत्व ।

प्रान्तप्रसन्दनपरस्त्व चाप्येव भविष्यति ॥५३

पूरो त्वं प्रतिपद्यत्व पाप्यानञ्जरया सह ।

जराववी च मान्तात पत्तितानि च पर्वगुः ॥५४

काव्यस्योदानसः शापान्न च तृष्योऽस्मि योवने ।

करिक्तनसञ्जरेय व विषयान् वयत्ता तव ॥५५

पूर्णे वयसहस्र ते प्रतिदास्यामि योवनम् । स्यश्चे व प्रतिपत्स्यामि पाप्मानञ्जरया सह ॥५६

यहाँ पर नीकास्तय का सञ्चार नित्य होगा घीर वहीं तू घराज आज वा वाता नित्य ही रहेगा ॥४६॥ हे धनो । मेरे गांच वो जरा पे साथ तू पहला मरले। इन तरह एक सहल वय तन में तरे बीवन स मानंद प्राप्त पर हो। घर गांच को वाता के शेव वातर मानुकता सिंधा वरता है। वह नमय पर धनिम महतन नहीं कर वाता है हिनति में हैंगी जुरा को इच्छा नहीं करता हैं। ॥११॥ यथाति थोडा—तू मरे हमारि पर हदय से उत्पन्न हुमा है भीर मुक्त प्रवन्न विता को धवा पीवन नहीं हमारि में पाहता है। तून जो वह आर के दोष कताला वित्य है। महला तू इन दोषों को प्राप्त योग ॥४२॥ तरी सत्ति जब योवन को भ्राप्त होगी तो पह हो जायगी और तू भी धनि न प्रस्तवन म ही परावल कहना ।।१६॥ हे पूरो ! सू मरे पार को जन्म व साथ पहला मरन हे ताल । यह जरावती न मुभरो गब छोर प पतिल कर वित्य हों। हो हो थे थो साम स्वर्य पाल स सीने पता योग मेरे मिन मा तरी हो। हो से योग स कुछ सम्म तर वरता पत्र तो मेरे विवास मुनि प्राप्त नहीं को है। से योग स कुछ सम्म तर वरता पर तो पीन प्रमुत पत्र व साथ पर हो।। पर गहर व पत्र व पूरे होजान पर ता पीना तुभे द हूँमा और अपा पार का शार पान पत्र में पार दिना

ण्यमुक्त प्रस्कृषात पुत्र पितरमञ्जमा ।
यथानुम यस तात व रिट्यामि तथैव च ॥५७
प्रतिवद्यामि त राजन् पाप्पान जरया गह ।
शृहास्य यीवन मलझर वामान् यथप्तितान्॥४६
जरमार् प्रतिच्द्रा । ययार प्रयस्तव ।
योजन भवत दरवा गरिट्यामि यथाराज्य ॥४६
प्रदा प्राता मिम भद्र त प्रीतश्च द दर्शामि त ।
स्वाममध्यात प्रजा गण्य भविष्यति ॥६०
प्राग्नमा राजा ययाति स्वा जग तत ।
समाममध्यात राजा ययाति स्वा जग तत ।
समाममध्यान तथा प्रमादा द्वामवस्य नु॥६१

योवनेनाय वयसा ययातिनंहुपात्मजः । प्रीतियुक्तो नरश्चे छश्चचार विषयान् स्वकान् ॥६२ यथाकाम यथोत्साह यथाकाल यथासुराम् । घम्मिविरोघाद्राजेन्द्रो यथाहित स एव हि ॥६३ देवानतर्पयद्यत्रै । पितृञ्ज्ञाद्धे स्वयैव च । दोनाश्चानुग्रहेरिष्टै कामैश्च द्विजसत्तमान् ॥६४ श्चतियीनन्तपानेश्च व्ययाश्च परिपातने । श्चानृज्ञाद्ये क्यान्य परिपातने । श्चानृज्ञाद्ये क्यान्य परिपातने । श्चानृज्ञाद्ये क्यान्य परिपातने । श्चानृज्ञाद्ये व जात्र स्वयो यथाववनुरुञ्ज्यन् । यथाति पालपानास सासादिन्द्र इवापर ॥६६

श्री मुनजी न बहा-इस प्रकार में कह हुए पुत्र न तुरन्त ही पिता है। वहा-है तात । आप जो भी वहते हैं में उसी प्रकार से वरूँगा ॥ १७॥ है राजनु । मैं आपने पाप को जरा के सहित आह करलूँगा। आप मुक्तमे मेरा यौवन प्रत्या कर लीजिये और यथेष्ट विषया का उपभोग करें १/५८। में इस जरा से प्रतिच्छन हाता हुमा तुम्हारी बय क रव का घारए। करने वाला धापती यौवन देवर यथाय नी मानि चरमा नह मा ।। १६।। ययाति वोना---हे पूरो । मैं सुमन बहुत ही प्रमान हूं तरा बल्याला हा, में प्रसान हातर तुके बरदान देगा है वि राज्य म तरी प्रजा नगरन कामनाओं से समृद्ध होगी ॥६०॥ थी मुतजी ने पहा-पूरु से मन्भत हाने वाल राजा ययानि न इसके मनन्तर धानी जरा को उस समय भागंब के प्रसाद से सन्नामित करा दिया था ।।६१॥ नहुप का पुत्र समानि इसक अनन्तर सौबन की अवस्था से वह नरश्रेष्ठ परम प्रमन्तता युक्त हीते हुए प्रपने विषयों के उपभोगों ना करने लगा था ॥६२॥ यथा बाम भीर उत्नाह के अनुकूल-यथा नमय और मुखानुसार धर्म के अनुरोध से वह राजेन्द्र जा भी योग्य हाना है वही बरता है । १६३॥ यक्षो के द्वारा देवो सी नृप्त निया भीर थाद्यों न द्वारा पितरों को गन्तुण निया या भीर दीनों पर उन्हें भनुषत बरवे सथा दरी की कामना की पूर्ण करके द्विज धेटी को मन्त्रष्ट तिया था ॥६४॥ श्रतिथियो को सन्त दान तथा पान ने द्वारा-देश्यो ही पुरि-

पालन में द्वारा तथा शूदों की बूचना ने सभाव के द्वारा एवं दरमुखी वो असी भीनि निषद के द्वारा सन्तुष्ट मिया करता था ॥६५॥ धर्म पूर्वक अपनी सबस्त प्रजा का प्रमुख्यक करते हुए साक्षान् दूसरे इन्द्र के समान राजा प्रयादि ने प्रजा का स्थानन् पाकन किया था ॥६६॥

> स राजा मिहविकान्ती युवा विषयगीचर । ब्रविराधेन धर्मस्य चचार स्वाम्त्रमम् ॥६७ स मार्गमामाः कामानामन्तर्दापनिदर्शनातु । बिद्यामहेनो रेमे वै बैभाजे नन्दने बने ॥६८ ग्रपश्यतम् यदा सा ये वर्द्धमाना नृपन्तदा । गत्रा पूरो सवाश वैस्वा जरा प्रत्यपद्यसः ॥६६ स सम्प्राप्य तु नानु वामाम्तृत खिन्नश्च पायिय । बाल वर्षमञ्ज्ञ वै मन्मार मनुजाधियः ॥७० परिगद्धियाय यानः च यात्राशास्त्रथेय च । पूर्णं मस्यातन यात पूर पुत्रमृत्राच हु।।७१ यथामुख ययोत्माह ययात्राजमस्दिम । सेविना विषया पुत्र यीवनन मया तव ॥७२ पूरी प्रीतोऽस्मि भद्र ते गृहासा स्व स्वयोवनम् । राष्ट्रक व्य गृहामोद त्य हि मे प्रियह मुत ॥३३ प्रतिपदे जरा राजा ययातिनंहपात्मज्। यीवन प्रतिपेदे च पूर स्य पुनशस्मन ॥७४

बह राजा निह स नमान विज्ञान-पुषात्रस्था स पूर्ण विषय सोजर पा किन्तु पर्स क जिस्सा न करने स उसा जन्म सुख का करना विद्या था ॥६७॥ वह कामा की प्रत्यक्षिण के क्षित्रंत स स्वात करना हुआ अप र रिशास के हिन्तु में प्रेप्तन नन्दन कर पर्माण करना था ॥६६॥ जब उसा राजा न उस कामन बाराना का कड़ी हुई मी दसा सी उस समय पूर के पान जाकर पद्मी सुद्धा का तुन उसने प्राप्त कर निवा या ॥६६॥ उस नाजा न उन कामी को प्रयो-भारि प्राप्त करक हम हुणा थीर निवासी हुणा। उस सहुवा के स्थामी ने प्रयो कामों के ज्यभोग में व्यतीत हुए एक सहस्र वर्षों का स्मरस्य किया था ।१००। श्रीर वर्षा को तथा वस्ता एवं वाष्टाधों थी परिमाशना करके और उसी प्रकार स कान की पूर्ण मानकर फिर धपने पुत्र पूर्व से बोला ।१०१॥ है प्रिरन्दम ! मुत्र के समुनार मौर यथोस्साह तथा काल के धनुमून मैंने तुम्हारे गीवन के हारा हे पुत्र ! वियो में ले हुन कि तथा है। १०२॥ है पूरों ! मैं सुम से बहुत ही प्रमा हुमा ह, तुम्हारा कत्याए हो, यब सुम प्रमो गीवन को वापिस प्रहुण करो । और साय ही इस राष्ट्र को भी तुम ग्रहण करो तुम ही सेरे प्रिय करने वाले पुत्र हो ।१०२॥ इस तरह नहुष के पुत्र वयानि राजा ने बानी जरा को प्राप्त कर विया या भीर पुरु ने पुत्र अपना गीवन प्राप्त वर निवा था ।१०४॥

प्रभिषेत्रकुत्रामञ्ज तृप पूरु पुत्र क्वीयसम्। वाह्यराप्रमुखा बर्गा इद वचनमञ्जू बन् ११७५ क्या शुक्रस्य नप्तार देवयाच्या सुतं प्रभो। श्रेष्ठ यदुमतिकम्य पूरो राज्य प्रदास्पति ॥७६ यदुज्येष्ठम्तव सुतो जातस्तमनु तुवंसु । शर्मिष्टाया पुतो द्रुहा स्ततोऽनु पूरुरेव च ॥७० कथ ज्येशनतिकम्यं कनीयान् राज्यमहंति । ग्रतः सम्बोधयामि त्वा धर्म समनुपालय ॥७= ब्राह्मएष्रमुखा वर्णा सर्वे शृज्वन्तु मे वच । ज्येष्ठ प्रति यथा राष्ट्र न देयं में कंयश्वन ।।७६ माता वित्रावंचनकृत्स हि पुत्र प्रशस्यते । मम ज्येष्ठेन यद्ना नियोगी नानुपालित ॥६० प्रतिकूल पिनुयंश्च न स पुत्र सता मत । स पुत्र पुत्रवद् यश्च वर्त्तते पितृमातृषु ॥=१ यदुनाहमवज्ञातस्तया तुर्वसनापि च । द्रुह्म गा चानुना चैवमध्यवज्ञा कृता भृशम् ॥६२ मपने छाट प्रिय पुर पुत्र को राज्याभिषेक करने की इच्छा बाले राजा पदानि से ब्राह्मण प्रमुख मभी बर्ण वाले यह बचन बीले संबंधी है प्रभी ! शुक्र वे नाली भीर देववानी के पुत्र श्रेष्ठ यह का श्रांतिकमण करने पूर की राज्य कि सार है हैं है । 10 हा। यह शावता सबसे प्रदा पुत्र दूसमु का पा । उनने परवान उनने छोटा तुर्वस पुत्र है । धानिष्टा का पुत्र दूसमु बड़ा है उसके परवान उनने छोटा पूर है । 10 ७॥ भाग बड़े पुत्रो ना गवता अतिक्रमण करके छोटे पुत्र को राज्य के हो को बोध्य होने हैं है कानि के हम आपको सम्मू अगार ने गान दने हैं कि धाप पर्मा पूर्ण पावन करें । 10 ०॥ का राज्य स्थाति ने निल्ने ने में कि प्राप्त पर्मा के प्रदा ने गान दने हैं कि धाप पर्मा पूर्ण पावन करें । 10 ०॥ का विकास का कि स्वाप्त प्रमुख के प्रदा निर्मा प्राप्त में निर्मा को की विकास के प्रवास के कि स्वाप्त के प्रवास के स्वाप्त के स्थान के स्वाप्त के स्वाप

पूरुणा तु कृत यावय मानितश्च विशेषतः ।
मनीयात् मम दायादो जरा येन भूता मम ।
सर्वेश्य मन्द्रात पूरुणा पुरश्चित्याः (८६
पुत्रेण च वरो दत्त यावये गोजनमा स्त्रमम् ।
पुत्रो यस्त्रानुवर्णेत म राजा ते महामने ॥८४
भवतात्रुमनीत्येव पूरु राष्ट्र शिविक्यताम् ।
य पुत्रो गुम्मम्भान्यन्तो मानापित्रोहित स्रशः ।
सर्वेभद्रीत वरः मा मनीयानिय ग्रभु ॥८५
भद्रीत वरः मा मनीयानिय ग्रभु ॥८५
भद्रीत राष्ट्र य प्रिय प्रियद्त्रतः ।
यग्द्रानेन मुक्सम न जास वस्तुमुननम् ॥८६
पोरसानपदेरनुष्टीरस्तुमी नाहुण्यादा ।
धीमियस्य तन पूरु सर्वाष्ट्र मृत्मारमन ॥८५

बद्रवण कीतंत (२)

दिशि दिसण्पूर्वस्या तुवंसु तु न्यवेशयत्। दक्षिणापरता राजा यदु अष्ट त्यवेशयत् ॥ ६८ प्रतीव्यागुत्तरस्याच हुँ ह्य चातृच्य ताहुगी। सप्तरीपा यथातिल्तु जिल्ला पृथ्वी ससामराम् । व्यथनत् एक्व्या राजा पुरोत्यो नाहुपस्तदा ॥८६ तैरिय पृथियो सर्वा सप्तहीपा सपत्तना । ययाप्रदेश धमज्ञेधरमेंगा प्रतिवाल्यते ॥६० एव विमुज्य पृथियो पुषेम्या नाहुपस्तदा। पुत्रसक्तामित्रभीम्तु प्रीतिमानभवन्तृप ॥६१ भी तमान भवद्राजा भारमाविष्य वन्युतु ॥६२ भी तमान भवद्राजा भारमाविष्य वायुत्र मरा विना की भीति विशेष पूरु ने सा वकन वा पूरा पायन विवा सीर मरा विना की भीति विशेष धनुन्यस्य पृष्काश्च राज्य चं व सुनपु तु । हप से गरमान किया था। भेरा यह छोटा पुण है किलु इसने मेरी माणा मानते हुत मेरी वृद्धना की स्वय बारण दिया था। पुत्रकारी पूर्व ने मेरा समस्त वाम हिया क्षीर मनी कुछ किया है ॥ ६३॥ शीर उन्ता नाव्य वुक ने स्वय बरदान हिया था कि हे प्रह्मिन । को कुम नुस्हारे अनुहूल अवहार करे वही राज्य का राजा होना ॥ देश दन नगह म पूर बावना औं धनुमन है उसे राष्ट्र स पनि-नितः कर दो। जा पुण गुगो स सल्पन हो और मद्य माना विता का हित करने वाना हो वह छोटा भी प्रभु समस्त नन्याण प्राप्त करन ने योग्य होता है । ६५। पूर इस राष्ट्र क प्राप्त करने का योग्य है जो आपक त्रिय करने वाला ग्रीर माणवा प्रिय है। शुक्त ने बरवान में सब बाई भी उत्तर कहा नहीं जा सबता है ॥६६॥ उस ममय भीरवान बदा के द्वारा पूर्णानया सत्तुष्ट होते हुए नहुष के पुत्र बमाति दल प्रकार भ कह गये ग्रीर उहाँ शबके पुत्र पूर का राष्ट्र से ग्रीन विक्त करने दिनाय पूर्व दिया या स्रोट दिनया संसम्बद्धाः म राजा न श्रेष्ठ गरुका निवेगत दिया ॥८० ८८॥ पश्चिम म क्षीर जन्तर म हृष्यु बीर अनु इन होना को को निवेरित किया था। बर्गात न गागर के महिन मान द्वीप साची पृथ्वी को जीत वर पांच प्रकार से उसका २२४ ] [ बाबु पुराणी

नहुष के पूत्र ने उस समय मे पुत्री वे लिये विभाजन कर दिया था।।दह।।उनके द्वारा यह समस्त पृथ्वी जिसम सात द्वीप हैं उसे पत्तनो (नगरो) के सिंहत प्रदेशों वे मनुतार धर्म वे जाताओं उनने धर्म पूर्वन पात्रन विद्या था।।१०।। इस प्रवार से नहुष ने पृत्र यथाति ने उस समय पुत्रों वे उपर पृथ्वी वा भार छोडनर पूत्रों म राज्यश्री को सद्वामित नरने वाला राजा बहुत ही प्रक्षप्रता को प्राप्त हुआ था।।११॥ धनुव धौर पृथ्कों को तथाय वर सथा पृत्रों को राज्य मो सौंव कर बच्चुओं पर अवना भार छोडकर राजा बहुत ही प्रक्षप्त हुआ था।।११॥ स्तर्म हुआ था।।

ग्रन गाथा महाराज्ञा पुरा गीता ययातिना ।

योऽभित्रत्याहरम् वामान् वृमो द्वानीय सर्वेश ॥६३ न जात् वामः वाम नामुपभागन शास्यति । हविया कृष्णवरमेंव भूग एवाभिवद्धं ते ॥६४ यन् पृथिय्या ग्रीहियवं हिरण्य पराव स्थिय । नालमवस्य तत्मवंभिति पदयन्न भूहाति ॥६४ यदा तु बुरते भाव सर्व्यभूतेषु पाँवनम् । मम्मंता मनसा याचा ग्रहा सम्बद्यते सदा । ६६ यदा पराघ्र विभेति धदा त्वस्माध्र विभयति । यदा नेच्छति न हो िष्ट बहा सम्पर्वते तदा । ६० या दुम्स्यजा दुम्मतिभियां न जीर्यंति जीर्यंत । दोषाप्राम्मान्तिको गगन्ता तृष्णान्त्यजत गुगम् ॥६= जीय्यंन्ति जीयंत वेशा दन्ना जीयन्ति जीयंतैः। जीवितासा धनासा च जीर्यंतोषि न जीर्यंति ॥६६ यजानामग्रम लोने यद्य दिव्य महत् सूत्रम् । वृष्णास्य च मुगस्यैत व ना नार्टनि पाड्योम् ॥१०० यहाँ पर परित सहातु राजा संवाति न यह गांधा गाई है जिसते श्रीन-प्राय करके समस्त कामताचा का कूम के द्वारा घटना चंट्री की शक्ति सब ओशी सष्टुबित कर निया था।।६६३॥ कभी भी काम। के उत्थान करते। उनका समा

नहीं हथा बरता है। कामों के उपमोग से तो उल्टेवे होंव डालने से प्रीनिकी भांति भीर अधिक बढ जाया करते हैं अर्थात् विदोष प्रदीप्त होजाते हैं ।।६४।। जो भी इस पृथिवी से ब्रीहि-यव-सुवर्ण-पजु और स्वियाँ कादि हैं यह सब एक को पूर्ण एव पर्याप्त नहीं हैं--यह देग्नते हुए मोह को आप्त नहीं होता है। ।। ६ मा। जिस समय मे समस्त भूतों में पावक भाव करता है और वह भी नर्म-मन धौर वचन सभी प्रकार से विया करता है तब वह बहा को प्राप्त करना है ।)६६।। जब परमे नही छरता है भौर स्वय अपने से परको नही छर देता है। जब कोई भी इच्छा नहीं करता है चौर न द्वेष करता है तब बद्धा की प्राप्त गरता है।।६७।। जो दृष्ट बृद्धि वासो के हारा दृग्त्यज है और जो स्वय जीएं। होजाने पर जीएां नहीं हाना है वह दोपाप्रास्थान्तिय राग है अर्थान प्रास्थों के घन्त समय तक रहने बाला राग होना है उस तप्ता के त्याग करने बाले की ही सुन होना है ।। ६ = ।। जरा ने जीएं होने वाले पुरुष वे केश भी जीएं होजाते हैं तथा माथ ही जरा की जीर्माता म दन्त जीर्ग-मीर्ग हो जाया करते हैं किन्तू एक जीविल रहने की आशा और धन प्राप्त करन की बाद्या जीर्ग होजाने पर भी तुद्ध की जीर्ग नहीं हुमा करनी हैं ॥६६॥ जो समार में कामीपभीग का मुत्र है भीर जो दिव्य महान् सूल है ये दोनो सूल्ला के त्याग के सूल ती सालहदी कला के बराबर भी नहीं हैं।।१००॥

भृगृतु क्र तपस्तप्त्वा तर्ग व च महायशा ।
पानिपत्वा बतशत तर्ग व स्वर्गमानुयात् ॥१०१
तस्य वशास्तु पत्व ते पुष्या देविपिमत्कृताः ।
यैर्थ्याता पृथिकी कृत्या सूर्यस्पेन गभन्तिभः । १०२
धन्य प्रजावानागुण्मान् भितिमाध्य भवेत्रपः ।
यथातेश्चरित सर्व भठ-न्युभ्यन् द्विजोतस्य ॥१०२
राजाव ने इस प्रवार ने कहन र पत्नी के माथ वन म प्रम्यान कर दिया
पा । भृगु तुङ्ग पर तथ वन्ने भीन महान् यश वाने ने यहां पर हो यो बनो
ना पाना वन्ने बही पर ही स्वर्ग वी प्राप्ति वी थी ॥१०१॥ उनने य पोच

एवम्बत्वा स राजींप सदार प्रस्थितो बनम् ।

वन है जो बड़े पुराव हैं धीन देनिय ने हाना सत्नार पाने वाले हैं जिनने वह गमस्त भूममङ्ग व्यास हो नहा है जिम प्रसार मूर्य वी विरम्पों से समस्त पृत्वी व्यास होनी है ॥१०२॥ जो दिज श्रेष्ठ नाजा बसाति वे इस समस्त विध्य में पदना या गुनना है वह परम धम्य-प्रजाबाला-मासु से युक्त भीर वह ममुख्य वीनिमान होता है ॥१०३॥

## शकरण ४६ —कार्ततीर्य अनु न उत्पत्ति

यदार्यंश प्रप्रदयामि श्रीष्टम्योत्तमतेजस । विस्तरमानुषुरवेंग गदनो से निदोधत ॥१ यदो पुत्रा वभुगुहि पन्ध देवमुतोपमा । महस्रजिदय थ छ जोग्द्रनी में जितो लघु ॥२ गहस्य जित्सुत श्रीम। इष्ट्रनजिन्नाम पार्थिय । माजित्स्ता विस्थातास्त्रय परमधामिका ॥३ रैहरम् अत्यक्षेत्र राजा वेल्हरम् य । रैत्रयम्य तु हायादा घम्मे तस्य इति धृति ॥४ धम्म रत्रम्तु वीलिम्यु मजेवस्तस्य चारत्रज । गज्ञयम्य तु दायादा महिल्मान्नाम पाविष ॥४ ष्प्रामीमान्टिमत पुत्रा भद्रश्रेष्य प्रतापत्रान्। यारामस्यविषा राजा वर्वित पूर्व एव हि ॥६ मद्रश्र व्याग्य दायादा दुमदा नाम पायिय । दुर्मदश्य तना धीमान् यनवा नाम विश्वत ॥७ पनसम्य तु दायादाश्चरमामा जोगविश्रुताः । ष्ट्रा बोर्य कानशीर्य प्रतामां तदेश च ॥६

भाग्य बात — अब मैं उसमा जिबाजि—यस थेण यह के या सा वैराज वक्ष्मा थोर उस विराज्य से तम्या चतुर्वी कं साथ बताजिया। वहते हुँग

मुमने उसे ज्ञाप क्षोग जान क्षो ॥१॥ यहु के देव पुरो के समान पांच पुर हुए वार्तवीर्यं प्रजुंन उत्पत्ति ] में। उनके नाम सहस्राजा श्रेष्ट कोस्टु नील-जिल और सपु होते हैं ॥ शा सहस्मित् वा पुत्र श्रीमान् सतिवन् नाम बाता राजा हुआ था सीर सर्वावत् के परम पार्मिक तीन पुत्र कित्यात हुए के ॥१॥ जिनके नाम हेहम-हम ग्रीर बेणु-ह्य ये थे। हैहरा का पुत्र वर्मनत्त्र नाम वाता राजा हुमा था ॥४॥ उनके पुत धर्मतः श्र-कीति श्रीर मतेव थे। समेव वे पुत्र का नाम महिष्मात जा ना ॥५॥ महिष्मान् क पुत्र वा नाम भहन्येगम पा जोवि वडा प्रताप वाला हुमा है। यह वासामाशे वा स्वामी गाजा था जिसका कि पहिले ही बता दिया है ।।६॥ अद्वर्षस्य का दासाद दुमद तामक राजा था। फिर दुमद के चीमाद क्तक नाम बाते पुत्र न जनम प्रकृष किया था ।।।। ननक राज्य के चार लोक मे परम प्रमिळ पुत उत्पन्न हा ये जिनके नाम उनवीय-वालं रीय-इतवर्मा प्रीर बीबा इत है ॥=॥

कृतो जातश्चनुर्थोऽभूत्कृतवीर्यानतोऽर्जु न । जज्ञे बाहुमहस्र समहोपक्षरा तृप ।।६ स हि वर्षापुत तत्त्वा तप परमदुश्चरम् । इत्तमाराध्यामास कार्तवीयोर्जनसम्भवम् ॥१० तम्मे दत्तो वरान् प्रादाचनुरो भूरितेजम । पूट्यं बाहुमश्यन्तुं स वयं प्रथमं वरम् ॥११ अशम्मं दीयमानम्य सिङ्गस्तम्मानिवारणम्। धरमँग पृथिवीञ्जित्वा धरमँगीवानुपालनम् ॥१२ सग्रामान्तु वहन् जिल्वा हत्वा चारीन् सहस्रग । सुम्रापे युद्धचमानम्य वधः स्मादधिकाद्रणे ॥१३ तेनेय पूर्वियो कृत्मा सप्तदीपा सपत्तना । सप्तोदिषपिरिक्षमा सात्रेण विधिना जनाः ॥१४ तम्य बाहुमहम्बलु युद्धवन फिल घीमन । योडो हवे को रमस्र व प्रादुर्भवति मापमा ॥१४ दशयनमहत्राणि तेषु द्वीचेषु मममु । निरमना स्म निर्वृत्ता धूयन्त तस्य घीमन ॥१६ सर्वे यज्ञा महाराहान्तस्यासन् भूगितेजम । मर्वे याचनवदीवा मर्वे यूप्ध्र वाचने ॥१७ सर्वे दवेमहाभागेविमानस्थरसङ्खा । गर्वे देवेमहाभागेविमानस्थरसङ्खा ।

चतुष पुत्र इत उरराम्न हुआ । इतम हृत बीय म चजुन उरगम्न हुमा जिनके एक सम्यवाह थी भीर यह नाना द्वीवा का व्यायी राजा हुमा था।६। उन राज्याय न दण हजार बंध नव अ व त विन्ति तबस्या वर्षः प्रति व पुत्र दत्त की झाराधना की यी ।।१०॥ उत्तर जिल दत्त श्रद्धिक तक ण युक्त घार वरता दिव । उसन सबस प्रथम सहस्य बाहु के हाजान का वर बोला था ।११। प्रथम म श्रीवमान का नहतुरचा के द्वारा अनुक निवादल करना । धम म समस्त पृथ्की या जानवर धम य द्वारण हा उत्तवा चानुपायन व रता । १२॥ बहुत ग गतामा का जीनगर और महस्या राष्ट्रया का इनन करक समाम 🔳 युद्ध गरस हुत या रामभूमि म प्रधिक स वध हाना ॥१३॥ उसह द्वारा यह पृथ्वी समस्य सात द्वीप क्षीर पक्षाता स सुक्त साना समुद्रा स परिक्षित साथ विधि स प्राप्त की मौर इसका पात्रक किया था ॥१४॥ उस युद्धिमान् व युद्ध पान्त हुए सन्ध वाहु-बोदम्बन भीर स्व मादा न प्राहुभू त शा भ ।।१४।। गर्मा मुत्ता जाता है वि धीमान् उमर तय मन्य यत उन मान द्वारा म विना हा घरता बार रिप्त हुए थ (११६)। मना १ वाडू बात उत्तर जाति गर जिन्य नव बाता या। गमरा यत गुरमाका वावाज और समस्य सृतमाक विकरित भूमं से युक्त ये।१७। सब येन महार् भाग बात तथा के द्वारा जाति विवाहों में स्थित होतर यही आवे ष पत्र इत कृत य तथा संघव धीर धन्तराधा के क्षारा तो व निय ही नानित रहा सरद स ४११८॥

> तस्य रापा जवा वाचा वाच्यो पारस्त्रया । परिच पस्य राजवेमहिनात (परास्य साग्रह

न नून कार्तवीयस्य गति यास्यन्ति मानवा ।
यज्ञदानिस्तापेभिश्च विक्रमेण श्रुतेन च ।।२०
द्वीपेषु समसु स वे खज्जी वरकारासनी ।
रवी राजाप्यनुचरोऽन्योगाच्चेवानुदृश्यते ।।२१
धनष्टद्रव्यश्च वामीश्च शोको न च विश्वम ।
प्रभावेण महाराज प्रका धम्मेण रक्तत ।।२२
पश्चाणीतिसहलाणि वर्षाणा स नराधिप ।
सत्त स्प्त वारान् सन्नाट् चकवर्त्ती वमूब ह ।।२३
स एव चशुपानोऽभूत् क्षेत्रपालस्त्येव च ।
स एव चृष्ट्या पर्जन्यो योगित्यादज्जु नोऽभवत् ।।२४
स वै बाहुमहले ए। ज्याचातकिनेन च ।
भाति राश्मसहस्र ए। सारदेनेव भास्कर ।।२५
स हि नागसहस्र ए। माहिद्यस्या नराधिप ।
कर्जोटकसभाज्ञितवा पुरी तन न्यवेवयत् ।।२६

उस राजा की गाया को गन्धवं तथा नारद गाया करते थे जिन्होंने उम राजाँव के चिति और महिमा को दला था ॥१६॥ यज-वप-दान भीर विक्रमों के हारा सम्याद्य के द्वारा मानव निक्षण ही कार्ल बीय की गित्र को नहीं जा सकेंगे ॥२०॥ सालों डीमों में ऐमा अनुक्रमणान होना है कि यह नक्ष्मारी— मेंग्र प्रतुपोरी—रंगी—राजा और खन्य अनुक्र भी हुआ था ।२१। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करना वाले जम महान् राजा के प्रभाव से सब इस्य गष्ट न होने वाले में भीर कोई सोक तथा विक्रम उसकी प्रजा से नहीं या ॥२२॥ वह नरों का स्थामी विभागी हजार वर्ष तक काल-भाग वार सम्राह् और पजनसीं हुआ था ॥२३॥ वह हो पतुषों कर पानव करते वस्या सुखर—वह हो येन्नों कर पानव्य हुमा भीर वृद्धि में बह ही पूर्वन्य योगी होन के कारए। हुमा था—वह ऐमा प्रभुत था ॥२३॥ वह महरा बाहुओं से और उपा (प्रस्तक) के धात कितता है गारशा के सक्य विरुच्धी रहे सर्थन परिवार देशों है ॥१३॥। उप नराधिय ने सहस्य नागा स पृत्तं साहित्मती अ अर्पोटन-सभा या जीतवर यहीं पूरी यो निवरित कर दिया या सन्दर्भ

> प्त व वये समुद्रम्य प्रावटकालाम्बुजेक्षाम् । मीडिनव सुपोदिग्न प्रावट्वालन्तवार ह ॥२७ सुनिता मीडना तन हेममग्दाममालिनी। अम्म भ युटिसन्नादा शिद्धताम्येति नर्मदा ॥२० पुरा स नामपुमरन्नवगाढा महाग्यवर्ग् । चकाराइ त्य बनान्त स बाल प्रावृत्गोहनम् ॥२६ तस्य बाहू महन्त्र गा क्षाम्यमाण महादधौ । भवन्ति तीना निश्च ष्टा पातात्रस्था महासूरा ।।३०॥ जुर्मीरून महाबीचिनीनमीनमहाबिया । पतिता विद्यपनीयमावत्तिक्षप्तद्रस्मरम् ॥३१ घरार क्षोभयात्राजा दा महस्र गा सागरम् । दप्रामुरपरिक्षित्र क्षीरादमिय सागरम् ॥३२ मन्दरक्षाभगाष्ट्रना ह्यमृतादश्वाद्या । महत्रात्यादिना भीता भीम हृष्ट्रा पृष्यसम्य ॥३३ नतिश्चत्रमुद्धाना वभूनुब्र महोरगाः । सायाद्ध बदलीपण्डा निर्वातम्तिमना इव ॥३४

यवारात्र व नमात्र व गमात्र त्यात्र उपन गयुर य यग ग्राप्त म् जित्र होत हुए भन की भीति प्राप्तुत्र वात कर तथा था। 13 शि करियो कि करियो हुए उपन तेमारात्राम मारिकी को सुनित कर दिया था। उसि करियोगे कृत्य प्रिया क गमाद वाती नमात्र लिक्ष्म होता हुई माता है ॥२६॥ प्रायोग काल म उपन अवस्थ मानुस्त करन तथा नमात्र वात्र वात्र व कि स्वस्थ । । यदा क् भात तक उद्धात्र कर जा काला गम का प्राप्त कर किया था। । २६॥ उपन पत्त पार्तुमा म मनोत्र व । शाव्यामाल होत पर परायात्र म सहस्त या। महामानु नित्य ह हाकर की हालाय था। १६॥ जूल क्यि हुए मधी सम्ह्रा म भीत है महिन्या व महाविश्व विवास का व स्वास्त (समार) म निम्न हो। व कारए। दुनह बिद्ध फेनों के समुदाय में गिर गये थे 11 देश। राजा ने प्रमने तहस्त बाहुमों के समूह से सागर को सीभ पैटा करते हुए देव बीर अमुरों के द्वारा परिशित्त धीरोद सागर के समान उस समुद्र को कर दिया था 11 देश। मन्दर पदंत के सोभए। में क्यिं हुए ब्रीर अमुगोदक नी क्षद्धा वाले भयानक उन नुभी में ब्येट को देलकर वरे हुए बुएन उत्पादित हुए थे 11 देश। महान् उरम नीचे में ब्येट को देलकर वरे हुए बुएन उत्पादित हुए थे 11 देश। महान् उरम नीचे में ब्येट कुके हुए निश्चल मस्नक बाले होगये ये जिम उत्तरह सन्द्या के समय में निर्वात से स्तिमित कदनी के पएड हो उसी तरह महान् बन गये थे 11 देश।

स वै वद्ध् वा धनुर्यान उत्सिक्तः पश्चिमः शतैः । लङ्काया मोहियत्वा तु सवल रावए। बलात्। निर्जित्य बढ्या चानीय माहिज्मत्या बबन्ध तम् ॥३५ ततो गरवा पुलस्त्यस्तु श्रजु न च प्रसादयन् । मुमीच राजा पौलस्त्य पुलस्त्येनानुपालितम् ॥३६ तस्य बाहुमहम्बस्य वभूव ज्यातलस्वन । युगान्तेऽम्बुदबृक्षस्य स्फूटितम्यादानेरिव ॥३७ ग्रहो मुधे महावीर्य भागंबी यस्य सोऽन्छिनत् । मृधे सहन बाहुना हेमतानवन यथा ॥३= तुपितेन कदाचित्म भिक्षितश्चित्रभान्ता । सप्त हीपाध्रित्रभानो प्रादाद्विसा विधाम्पतिः ॥३६ पुराशि घोषान् ग्रामाश्च पलनानि च सर्व्याः । जज्यान तस्य वाग्रेषु चित्रभानदिधस्या ॥४० स तस्य पृष्पेन्द्रस्य प्रभावेशा महायञा । ददाह कार्तवीयंस्य शैलाञ्चानि बनानि च ॥४१ स द्युत्यमाश्रम मर्वे वरुणस्यात्मजस्य वै । ददाहं सक्नद्वीपाश्चित्रमानुः सहैहयः ॥४२

बह पोचनी घनुर्यानी के द्वारा बोबकर उत्तिबन हुआ और सबल रावण नो लगा में मोह बुक्त करावर बलपूर्वक जीतवर सथा वीवकर मीर माहिष्मती पुरी में लावर उसे बॉथ दिया था ॥३३॥ इसके मनल्पर पुलस्स्य ऋषि वहाँ सलेभे वरण नृत पुरा भास्यितमुस्तमम् । वित्तिश्वामा स मृति स्वातश्चाप थित शृत ॥४३ सत्रापदम्तवा मोधादजुँ न धारमास्यमु । यस्मान्त्र वाजितिमित्र वन ते मन हैह्य ॥४४ सस्मान्त्र ते हुण्य सम्मं कृतमन्या हिन्दिया । अर्जु नो नाम बीन्तेयो न च राजा भविष्यति ॥४४ मजुँ न स्वा महायोयो राम प्रहरता वर । विश्वा वाह्महम्म चे प्रमच्य तरमा चली ॥४६ तपस्यो प्रात्मकृत्य विषय्ति महायतः । तस्य रामम्त्रदा स्वायोग्मृत्युवापेन धीमतः ॥४० रामा तेन वरश्चं व स्वयमेष वृत पुरा । तस्य पुत्रान सामान्त्र प्रात्म वत्य नत्र महार्या ॥४६ कृतान्य पुत्रान सामान्त्र प्रमुष्त नत्र महार्या ॥४६ कृत्र प्रमुष्त मुन्यस्य प्रमुष्त प्रमुष्त प्रमुष्त स्वर्थन । पूर्यस्य प्रमुष्त प्रमुष्त प्रमुष्त प्रमुष्त प्रमुष्त प्रमुष्त प्रमुष्त स्वर्थन । पूर्यस्य प्रमुष्त प्रमुष्त प्रमुष्त प्रमुष्त प्रमुष्त स्वर्थन ।

जयध्वजश्च वी पुत्रा श्रवन्तिषु विशापते । जयध्वजस्य पुत्रस्तु तालजङ्काः प्रतापवान् ॥५०

पहिने वभ्य ने भास्तिन जत्म पुत्र को प्राप्त किया था। वह विसिष्ठ नाम वाना मुनि जनो का प्राथ्य सेने वाला विस्थात सुना गया गया है ॥१३॥ वहाँ पर प्राप्तियों भाई तो विजु ने कीच से अर्जुन की सह किया था। है हैहरा मह तेरा वन जिस कारण से मेरे यहाँ विलित नहीं है।॥४४॥ इसी कारण से तेरा यहाँ विलित नहीं है।॥४४॥ इसी कारण से तेरा यह दुष्कर वर्ष है और इसको क्रतमण्य हनन करेता। धर्मुन नाम बाता कोन्नेय गाना नहीं होगा।॥४४॥ हे अर्जुन में प्रहार करत वालों से परमयेष्ठ महान् वीर्य याते परपुरान को बत्ती है सीध ही तुम्कनो धेरकर सेरी महत्व बाहुमो को प्रमित्त करेते ।४६। महान् वलवान् तपस्ती और ब्राह्मण तेरा वय करेगा। धीमान् उसके मृत्यु बाप से जम समय राम ये।।४७॥ उस राजा ने पहिले स्वय ही वर प्राप्त विचा था। वसके से पुत्र वो जिनमें वहाँ पाँच महारप थे।।४८॥ धर्मा के प्रम्यात करने वाले—वस्त्वन-पूरतीर-पदम्बी धीर प्राप्तान व सब थे। यूर ग्रीर सूतेन-वृष्टवाच धीर वृष्य तथा जयस्व क्रान्तिमा वे सब विसाम्पति के पुत्र थे। व्यास्त्व वा पुत्र वालकक्क क्षारावासा था।।४६-५०।।

तस्य पुत्रशत ह्यं व तालजङ्का इति श्रुतम् ।
तेपा पञ्च गर्गा स्थाता हैह्याना महारमनास् ॥५१
थीरहीत ह्यसङ्घमता भोजाञ्चावर्तयस्तया ।
तुण्डिकराश्च विकात्मस्तास्तालजङ्कारतयेव च ॥५२
थीरहीत्रमुत्रश्चापि धनन्तो नाम पाणिव ।
दुर्जयस्तस्य पुत्रस्तु वभ्वामित्रदर्यन ॥५३
थनहद्वव्यता चेव तस्य राज्ञो वभूव ह ।
प्रभावेग्म महाराज. प्रजास्ता. पर्यपालयत् ॥५४
न तस्य वित्तनाग्श्च नष्ट प्रतिलभेत स.।
वार्त्वीयस्य यो जन्म कथ्येविह धीमत ॥५४

दित्तवान् भवस्यत्रैव धर्म्मश्चास्य विवद्धं ते । स्वष्टा भवेत् यथा दाता तथा स्वर्गे महीयते ॥५६

उमने सी पुत्र ही तासजाङ्ग थे यह हमने मुना है। उन महास्मा हैहयो के पांच गरा परमा विश्वात थे ॥ ११॥ बीरहोत्र-प्रसान्यात भीज-प्रावसंयसृष्टिंड ने तथा विकास्त तासजाङ्ग थे ॥ १२॥ बीरहोत्र का पुत्र भी राजा प्रनत्त
तास वाला हुआ था। उसवा थुत्र दुजेंग्य था जोवि प्रवित्र दर्गत हुआ था। ११।
तम राजा वे वभी नाश को न प्राप्त होने वाले थन का होना था। वह महाराज
उन समस्त प्रजापो वा प्रभाव से परियानन विष्य करता था। १४॥ अते व विस्त का कभी नाश नही होना है भीर जो बुख वभी नद भी होन्या हो तो
वह उसे प्राप्त कर सकते है। यहां बुखियान् कार्सवीय वे बन्स की कथा को
वीई कहना है वह विस्त बाना यहाँ पर ही होजाना है भीर दसने पर की होने होनी है। यह जिन प्रवार स स्वद्या थीर दाता हो उसी तरह से स्वर्ग मे प्रति-

## प्रकृतस्य ५७--ज्यामघ वृत्तान्त कथन

तिसयं मुबन दश्यसपवरम्य महारमनाम् । वातंबीयेन विकास तम्न प्रवृत्ति पृष्ट्यताम् ॥१ रक्षिता स नु राजपि प्रजानासिति न श्रुतम् । वप ग रक्षिता भृत्वानाज्ञयस्त्तपावनम् ॥२ प्रादित्यो विकारमा वातंबीयंभुमीन्यतः । वृत्तिराभ प्रवर्द्षात्रसादित्यो ह न गाम ॥२ भगवन् येन ते तृष्टिभेवेद च हि दिवायर । योदम भोजन द्याप श्रुत्वा च विद्याम्बर्द् ॥४ स्थायर देशित मर्वेमाहार देशना वर । तेन तृसी भवेस व न तृष्टेश्च्यन पाष्टिय ॥४ न शवय स्थावरं सर्व्व तेजसा मानुपेगा तु । निह् ग्यु तपता श्रं ष्ट स्वामेव प्रग्रमाम्यहम् ॥६ तुप्टस्तेऽह शरान् दिश श्रक्षयान् सर्वेत. सुखान् । प्रक्षिप्ताः प्रज्विष्यन्ति मम तेजःसमन्विताः ॥७ श्रादिष्ट तेजसा मेथसागर शोपयिप्यति । द्युष्क भस्म करिष्यामि तेन प्रीतो नराधिप ॥६

ऋषियो ने क्हा-कार्त्तवीयं न विजय करके महात्माओं के प्रपयस्य भवन को दिस लिये जलाया या-वह सब पूछने वाले हमको धाप बतलाइये ॥१॥ हमने सना है कि वह राजींप तो प्रजाबों की रक्षा करने वाला था फिर वह रक्षक होकर किस कारण से जनने त्रयोदन का नाम किया या ।।२॥ सूनजी ने कहा - सूर्व भगवान ब्राह्मण के रूप से कार्सवीय के पास उपस्थित हुए थे-में तुति की बामना वाला है-मुने अस दो-में स्नादित्य है। इसमे कुछ भी सबय नही है।।३॥ राजा ने वहा-हे दिवाकर ! यह बसलाइये प्रापनी तृष्टि किसमे होगी। मैं भापको किस प्रकार का भोजन दुं और यह सनकर में वरूँगा ॥४॥ मूर्य ने वहा—हे दान देने वालो मध्येष्ठ । मुक्ते समस्त झाहार स्यावर हो । उससे मेरी तृति होगी हे पार्थिव । अन्य क्सीस भी मैं सन्तुष्ट नही होक या ॥५॥ राजा ने कहा-हे सपने वालों में थें छ । मानूप तेज से समस्त स्यावर निदंग्ध किया नही जा सकता है। मैं आपको ही प्रशास करता ह ।६। भादित्य ने वहा-नुष्ट हुमा मै तुके सर्व भीर से मुख प्रद-भश्य क्षरो नो देता है वे फेंके हुए मेरे तेज से समन्दित होने वाले प्रज्वतित हो जायेंगे ॥७॥ हे नराधिप ! तेव से मादिए नेच-सागर को दोवित कर देवा। उससे प्रमध म ग्रप्त को भस्य कर देगा ॥६॥

> ततः रातनपादित्यस्तवर्जुनाय प्रयच्छति । ततः मप्राप्य सुमहत्स्यावर सन्वेमेव हि ॥६ प्राथमानय ग्रामाश्च घोषाश्च नगराणि च । तपोवनानि रम्याणि वनान्युपवनानि च ॥१०

एव प्राचीनमन्हत्ततः मूर्यप्रदक्षिणम् ।
निनृक्षा निस्तृणा भूगिदंग्वा सूर्येण तेजसा ॥११
एतिमध्ये व वाते तु पद्मो निलयमाध्यित ।
दश-पसहस्राणि जलवासा महानृषि ॥१२
पूर्णे व्रत महातेजा उदतिहत्तपाधनः ।
साजस्यदाध्य दश्यमजुँनेन महानृषि ।
निधान्यदाध्य त्राचि कोतिल वो यथा मया॥१३

इसक अनतर आदित्य प्रजुन न नियं सारों नो देशेता है। पिर उन्हें पातर सुमहान समस्त स्थायर नो—प्राथम। नो—प्रोधा नो और नगरों नो-तथी-बना नो—रायतम बनो ना घोन उपना नो सबनो इस प्रवार ॥ प्राचीन नो मूर्ग प्रदिश्ति को दाह वन दिया था। समस्त यह भूमि विना नृशों वासी—मृत्य रिहत सूम न तज स जली हुई हानई थो। ॥६-१०-११॥ इसी समय म महान् इपि जल घ घर म प्राधिन होगना घोन दा सहस्य तप जल मही याग बरन बाते हुए थे। ११२॥ जन क पूर्ण होजान प्रस्तु न त जास तथोपन उदकर सार्ट हुए य। उन महान् च्यिया न सन्तुन न हुगा दर्ग साधम नो देशा था। तज जाम स वाजीं ना साथ दे दिया या जैगा रि भेने सुमन वहा था। रेश।

मोहो शृगुत राजपॅबेशमुत्तमपूरपम् ।
यस्यात्ववाय समूना वृद्धावृद्धं (१९ नुसाइह ॥१४
माहोरकोऽभवत् पुत्रा वृद्धिविद्यात् महायद्या ।
याजिनीवतमिन्द्रान्ति स्वाहि स्वाहोवता वरम् ॥१५
स्याह पुत्राऽभवद्यात्म रशापुर्वेदना वरः ।
पुनरप्रमूतमिन्द्रान्ति रत्यादारप्य प्रारम्णम् ॥१६
सहमम्भिनीज स विविधीयमद्दिश्यः ।
नित्री प्रमुच्यरगण्य पुत्र नम्मिन्दिन्तः ॥१७
एय जित्रस्यो योदा यसात् विपुत्रदक्षितानाः ।
स्याविद्रुत् वरं वृत्ता राजपीयमम्बद्धितः ॥१६

चकवर्ती महासत्त्वो महावीर्यो वहुप्रजः। तत्रानुबंदरकोकोध्य यस्मिन् गीतः पुराविदैः॥१६ दाद्यविद्योस्तु पुत्राणां सतानामभवन्द्रतम्। घोमतामनुष्पार्याः मूरिद्रविरातेजसाम् ॥२०

तेपा पट् च प्रधानास्तु पृषुपाट्का महावलाः ।
पृषुप्रवाः पृषुप्रवाः पृषुष्रवः ॥२१
पृषुक्तीतः पृषुन्वाता राजानः शासिविन्दवाः ।
सानितः च पुरागाति पाष्य्यवसमन्तरम् ।
अन्तरः स पुरा गस्तु गक्तस्य तनयोऽमवत् ॥२२
अग्तरः सपुरा गस्तु गक्तस्य तनयोऽमवत् ॥२२
अग्तरः मृत्यस्थितः स्वाप्य पृष्विनिम्माम् ।
साजहारास्यमेवाना दातमृत्तमवान्निकः ॥२३
महत्ततस्य तनयो राजपींस्थामनृष्ठिनः ॥२४
वीरः कम्बतवर्वहिन्तु मरत्ततनयः समृतः ॥२४

षुत्रस्तु रवमकवचो विद्वान् वम्बलवहिषः । तिहत्य रवमववय पुरा कविचनो रखे ॥२% धन्विनो निशिर्तवार्णरवाण श्रियमुत्तमम् । ब्राह्मरोग्यो ददौ वित्तमस्वमेद्यमहायसा ॥२६ राजस्तु रवमवयवादपरावृत्त्य वीरहा । कजिरे एव पुत्रास्तु महासत्वा महावता ॥२०॥ रवसेषु पृषुरवसक्ष ज्यामय परिषो हरिः । परिपश्च हरिक्व व विदेहे स्वापयस्थिता ॥२८

जन सो पुत्रो से महान् यन वाले पृथुवाद्य है पुत्र प्रधान में निनने नाम में है — पृषुधना-पृथुवाता-पृथुवातं-पृथुक्त्रय-पृथुनीति और पृथुन्दाता, में सब सातिनित्त्व राजा थे। पुराल पृथुक्षना में सन्तर वह था जो पहित्रे यक को पुत्र हुता था। १२ -२२ शा मृत्यमति वा सात्ता उत्तरा ने दम पृत्री को मान करने कहता सानिक पत्रते को सम्माप यक विच सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्य क

षद्धं पुरमदद्वाना वृषुन्त्यमस्तदाधयः। तेम्य प्रवनिनो राज्या ज्ञ्यामघोऽमवदाधमे ॥२८ प्रधाननम् वने घोरे षाद्धानेनाववोधिगः। जगाम पनुगदाय देशमध्य तथी घत्रो ॥३० नम्मंदानुए एकाकी मेकतावृत्तिका यपि ।
श्रक्षवन्त विरि गत्वा युक्तिमन्यामयाविदात् ॥३१
ज्यामयस्याभवद्भार्या ग्रैंच्या वलवती भूकम् ।
अपुत्रोऽपि स वे राजा भार्यामन्या न विन्दति ॥३२
तस्यासीद्रिजयो युद्धे तत कत्यामदाप स ।
भार्यामुवाच राजा स स्न्पेति तु नरेस्वर । ३३
एउमुक्ताववोदेव कास्ये यन्ते स्नुपेति सा ।
यस्ते जिन्ध्यते पुषस्तस्य भार्या भविष्यति ॥३४
तस्य सा तपक्षोण् ग्रा शैंच्या वेश प्रसूयत ।
पुत्र' विदर्भ सुभना शैंच्या परिग्रता सती ॥३४
राजपुत्री तु विद्वासी स्नुपाया क्रयुकीधिकी ।
पुत्री विदर्भाऽजनयण्डूरो रग्यविवारदी ॥३६

बहु पुराजा हुया था उसने आश्रम में रहने वाला पृष्ठस्म था। राज्य से प्रविजन ज्यामध आश्रम में हुमा था।।२६।। घोर वन में प्रयान्न धौर प्राह्मण के द्वारा धववीधित वह रच नथा धवन वाला धनुष लेकर देन के मध्य में गया था।।३०।। नमें हो के प्रवृत्त में एकाकी में क्ला वृत्तिकाला ऋक्षवान् पर्वत में जाकर एक प्रम्य धृत्तिक में प्रवेश कर याथ था।।३१।। ज्यामभ की मार्था बहुत ही। बल वानो शैवरा थी वह राजा पुत्र होने भी था किन्तु वलने कृषरी आयों को साल हो किया था।।३१।। तसनी युद्ध में विजय हुई थी। इसने परवान् वतने एक पर्वा था।।३१।। तसनी युद्ध में विजय हुई थी। इसने परवान् वतने एक कन्या प्राप्त की थे। वह नरेकार राजा धानी भाषों से यह स्नुया देने-प्रवा बोला या।३३।। इस प्रकार से कही जाने वाली वनने कहा पह बाही हुई भाषकी एन्या है।। वे के प्रवा वो वाली वनने कहा पह बाही हुई भाषकी एन्या है। तो बादमान पुत्र जलक होगा यह उसनी भाषों होगी।।३४॥ तनके वस प्रयेश धाना की को असूत्र विच्या था। परिश्वा करने विद्यों नामन पुत्र वो उत्पन्न किया।।३४॥ विदर्भ ने स्नुया से विद्वान् पुत्र भीर की विद्यों वामन दो होगी। यह वाम वे ही सुर्विर से ।३४॥।

लोमपादं तृतीयन्तु प्रश्चाञ्ज्ज्ञे सुघामिक । लोमपादारमजोवस्तुराहृतिस्तस्य चारमजः ॥३७ नौत्तिनस्य चिदि पुत्रस्तरमान्नेचा नृपा स्मृताः।

क्रयोविदर्भपुत्रस्त कुन्तिस्तरमात्मजोऽभवत् ॥३६

गुन्तेषु एमुतो जज पुरोष्षः प्रस्तप्वान् ।

पृष्टस्य पुत्रो घमात्मा निवृत्ति परवीरह्म ॥३६

तस्य पुत्रो दशाहंस्तु महावलपराकम ।

दमाहस्य मुतो व्योमा ततो जीमृत उच्यते ॥४०

जीमृतपुत्रो विवृत्तिस्तस्य भोम्य सुत ।

प्रथ मोम्परप्यासीत् पुत्रो रयवर विन् ॥४१

दाता घम्मरतो निव्य वीनस्तरप्यपायण् ।

तस्य पुत्रो ववरपरत्तता दक्षर्य स्मृत ॥४२

सस्य चैनादस्य पाषुनिस्तर्य चात्मजः।

सस्मात् वरम्भतो घन्वी देवरातीऽभवत्तत ॥४३

देवदात्रोऽभवद्वाजा देवरातिम्महायमा ।

देवदात्रगुतो जज देवन दात्ननन्दन ॥४४

 षा। उससे मन्त्री करम्भक हुमा भौर इसके पञ्चाप् उसके देवरात पुत्र उत्पन्न हुमा षा।।४३।। देवकात्र राजा हुमा था भौर देवराति महात् यदा वाला था। देवसत्र के मुत्त ने दान्त्रिमो को भ्रानद देने वाला देवन पुत्र को जन्म दिया था।४४।

देवनात् सु मधुजंज्ञे यस्य मेघार्थसम्भव ।
सघोश्चापि महातेजा मनुमनुवशस्तथा ।।४५
नन्दश्च महातेजा महापुरवशस्तथा ।
ग्रासीत् पुरुवशात् पुन पुन्द्वान् परुपोद्यम् ॥४६
जज्ञे पुरुद्वत पुनो भ्रवत्या पुरुद्धतः ।
ऐसाको त्वभवन्द्वार्या सन्द्यत्तस्यामजायत ।
सन्दात् सन्द्वगुर्गा पेन सात्वतं कीर्तिवर्द्धनं ॥४७
इसा विसुद्धि विज्ञाय ज्यामध्यस्य महारमन ।
प्रजावानेति सायुज्य राज्ञ सोमस्य धीमत ॥४५

देवन से मणु ने जन्म ग्रहण विचा निस्ता रोपार्थ रास्त्रव है। मणु के भी महान् तेज बाला मनु तथा भनुवस हुआ ।।४१।। और नन्दन तथा महान् तेज बाला मनु तथा भनुवस हुआ ।।४१।। और नन्दन तथा महान् तेज बाला महान् देवा बाग । पुरुवा स पुरुवेता मुक्त विवा था। उनकी भार्थ ।।४६।। पुरुवा से अप्रवती म पुरुवेह पुन ने जन्म तिया था। उनकी भार्थ दिसानी हुई पी उनमा कन्त्र पैदा हुआ था।। मन्द म सहवगुण से गुरू वीत्ति-पद्धैन मास्वत हुआ था।।४०।। महारमा ज्यामय नी इस विशेष सृदि का जान आता करने पुत्र प्रजा बाला होना है धीर धीमान् राजा शोम ने सापुष्प की माम करता है।।४६।)

## प्रकरण--- ४= विष्णु वंश वर्णन

सारवती रूपसम्पन्न कौशस्या सुपुवे सुतस्। भाजन भजमान च दिव्य देवावृष्ट नृपम् ॥१ अन्धकच सहाभोज वृष्टिणच्च यदुनन्दनम्। तेषा हि सर्गाञ्चस्वार प्रशुप्त्व विस्तरेण वै॥२ भजमानस्य शृक्षय्या वास्तृष्ट्योगिरि वास्तव ।

शृञ्जयस्य सृते हु तु वास्त्रवस्ते उदावहृत् ॥

तस्य भावें भिनन्यों ने प्रामृतीत सृतान् यहृत् ।

निमिश्र पणवश्चें व वृदिण् परपुञ्जय ॥४

ये बाह्यनार्थाशृञ्जय्या भजमानाद्विजित्तरे ।

प्रमृतायृतसाह्मशत्तिज्या वामव ॥॥

याह्यनार्थाभिगन्या ये भजमाना द्विजितिरे ।

तेया देवावृधो राजा चचार परम तप ॥६

पृत्र स्वंगृगोपेतो मम भूपादिति सम ह ।

सयोज्यात्मानयेव सवर्णी सा जलमस्युजन् ॥७

सा चोषम्पर्धानात्त्व्य चवार व्यविभाष्या ।

कर्याण्च नरपतेस्तस्य सा निम्नगोत्तमा ॥६

भी मूल की ने बहा--नाहकी बीलन्या ने का ने सक्तम तुन का माय रिया था। भिजन-अवनात दिश्य देशावृष्य नुव को उत्तम दिया था। १६॥ भाण--नाहाभीन और वृष्णि महुव दन को उत्तम किया था। उनके पार गर्गे हुए ये उनको मन विद्यार म मुनी। ११॥ भवनात के बाद की मा समाम पीर बाद म बाह्या हुए। ब्रह्मत्य के बादुवी थी उन बोना के माम बाह्य के तम दिया था। शिध-नावक-तृष्णि और परदुष्टक्य थे। १४॥ जी बाह्या की सार्य ब्रह्मत्यो म मनमान म उत्तम हुए थे। अयुन-मदुर माहुन-मत्तिन्-नामक से। ११ जो बाह्यक की आय मिन्ती में मनमान मा उद्यक्त हुए थे। उनका देवापुण नाम याना नाता था। जिनन परम हाक्या की थी शक्त मिरे ममन गहुन्यों में युक्त पुत्र बदान होने --हम बकार से बान मामको मसीनित करने गहुन्यों अन जल का का क्या था। उन महानाम ने उम्ल अवन उन रागी। चिन्तयाभिपरीताङ्गा जगामाथ विनिश्चयम् । नाधिगच्छामि ता नारी यस्यामेवविध सूत ॥६ भवेत्सर्वगृशोपेतो राजो देवावृधस्य हि। तस्मादस्य स्वय चाह भवाम्यद्य सहव्रता । जज्ञे तस्या स्वय हस्तो भावस्तस्य यथेरित ॥१० ध्रय भूत्वा कुमारी तु सावित्री परम वश्र । चिन्तयामास राजान तामियेप स पार्थिव ॥११ तस्यामाघत्त गर्भ स तेजस्विनमुदारघी । भ्रय सा नवमे मासि सुपुवे सरितावरा ॥१२ पुत्र' सर्वग्रापित यया देवावृधेप्सित । तत्र बड़ो पुरासाजा गाया गायन्ति वै द्विजा ॥१३ गुणान देवावधस्यापि की संयन्तो महात्मन । यथैव भ्रागुते दूरात् सम्बयति तथान्तिकात् ॥१४ बभ् भे हो मन्त्यासा देवदेवावृध सम । पुरुपा पश्चपष्टिश्च सहस्राशि च सप्तति । र्येऽमृतत्वमन्त्राप्ता बभ्र देवावृधादपि ॥१४ यण्या दानपतिर्वीरो ब्रह्मण्यः सत्यवाग् बुध । कीत्तिमाश्च गहाभाग सात्त्वताना महारथ ॥१६

बिन्ता से अभिपरीत अड्डा वाली उसन विदेश रूप स निश्चय विचा पा वि उस नारी वा अधिगमन नहीं करता हूँ जिसमें इस प्रकार का पुत्र हों ॥६॥ एका देवादुध वा समस्त गुणों से उपेत होनेगा सो धाल इसनी स्वय हो मैं घहरता हो लाऊँ। इसके स्वय हस्त न जन्म लिया या उसका भाव जैसा दिस्ति हुमा था ॥१९॥ इसके अनत्तर साविधी मुमारी होकर परम वयन वा राजा वा पिन्तन करने सभी थी। वह राजा स्वय उमको वाहता था॥११॥ उदार बुद्ध बाने उसने उसने तेनस्वी गर्मे धारश विधाया। इसके धानन्तर तनम भाग में उस सरितावरा ने प्रयव दिया था॥१२॥ जैमा देवादुध के द्वारा ईच्छित पा मैसा ही समस्त गुणों स युक्त पुत्र को स्वस बन्म दिसा था। वहाँ वर्स म पुराल के जाना द्विवरण गाया का गांन किया करते हैं ॥१३। महान् प्राप्ता वान देववृष के भी गुगों का कीर्यन करते हुए जैमा ही हुर में मुनते हैं बंगा ही समीप में अवतर देखते हैं ॥१४॥ वस्तु मनुष्यों में श्रीव देवो के समान देवावृष या। पाँच हवार सत्तर वर्ष तक जो पुरा अनुतत्त्व को आस हमें में । कार्ट्र प् पृज्ञ म भी अधिका सत्त्वा—वानवानि—वीर-वहाएंच-एसववन वाता—विष्ठत-कीर्तिवास कीर सत्त्वा प्राप्त कार्य सामानों से सत्त्वास वर्ष ॥१४-१६॥

वीतिमाद कौर महान् भाग बाला सारवतो मे महारय वर ॥१५-१६॥ तस्यान्ववाये सुमहाभोजयेमातिशावला । गान्धारी चैव माद्री च वृष्ऐार्भाय्ये वभूवतु ॥१७ गान्धारी जनयामास सुमित्र मित्रनग्दनम् । माद्री मुघाजित पुश सा तु वै दैवमीदुपम् ॥१८ भनिमा मुनश्च व तावुभी पुरपोत्तमी । अनमिश्रमतो निध्नो निष्नस्य द्वी यभूवत् ॥ १६ प्रसेनश्च महाभाग शक्तजिञ्च सुतायुभौ । तस्य दाव्रजित पूर्व सत्या प्राणसमीऽभवत् ॥२० स बदाविधितापाय रथेन रविनावर । तीयक्नादप स्प्रब्दुमुपम्यातु ययौ रविम् ॥२१ तस्योपतिष्ठन भूयौ विवस्त्रानपतः स्थित । घरपष्टमृतिभंगवा स्तेजीमण्डलयान् विभु ॥२२ मप राजा विवस्यन्तमुवाच स्थितमपूर्त । यथैय ध्योक्ति परवामि स्वामह ज्योतिपाम्पते । २३ तेजोमण्डलिनश्चीय तथै वाप्यग्रत. स्थितम् । को विशेषो विवस्यस्ते नादारुपगतेन में ॥२४

उगन बारवनाय मानि नगा बानो मननाएँ अनीभीति भीग ने योग्य होती थी । लान्यारी बोग माटी व दा भागी कृत्या नी हुई थी ॥१०॥ लाप्यारी ने मित्रा नो बातन्द देत बाता नृतित्र पुत्र नो उलाव दिया था। माटी ने मूर्पात्रत पुत्र को जाम दिया या बोग उना तो देवमोतुष नो उलाव दिया था ॥१८॥ मोर बादित पुत्रनो जाम दिया था। वे बोगो उत्तम पुरुष थे। जामित पा पुत्र विच्न हुमा भीर विच्न के दी पुत्र हुए थे ॥११॥ प्रसेन और महाभाग राक्रजित दो पुत्र थे। उस राक्रजित वा पूर्व प्राण् के समान सखा हुमा था।२०। यह रिभी समय निधा के समान होजाने पर रिषयों में श्रेष्ठ रच के द्वारा जल में किनारे से जनका स्पां नरने को भीर रचि वा उपस्थान परने के निधे गया था।११॥ उपस्थान करने जाने उठके माये विवस्तान् सूर्व स्पष्टता से रिहत सूनिवान-विष्कु भीर तेज के मरस्त्र वाले भगवान् थे। ॥२२॥ इसके प्रनत्तर आणे स्थित रहने बाने विवस्त्रान् से राजा बोला-जिम प्रमार से प्राप्ताम में मैं सापनी देखता है है ज्योतियों के स्वामिन् । उसी प्रकार से लेज के मरस्त्र वाले सापको माने प्राप्त है है ज्योतियों के स्वामिन् । इसे प्रकार से लेज के मरस्त्र वाले सापको माने प्राप्त होते हुए भी देख रहा है । है विवस्त्र धापके सामान् धाने पर भी स्था विदेशवता हुई है ? ॥२३-२५॥

एतच्छु त्वा स भगवान् मिएररन स्यमन्तकम् । स्वकण्ठादवमुख्याय ववन्च नुपते स्तदा ॥२५ तता विग्रहवन्त त ददशं नृपतिस्तदा । प्रतिमामय ना दृष्टा मृहत्तं कृतवान्तया ॥२६ तमतिप्रस्थित भूयो विवस्वन्त स शक्र जित्। प्रोवाचान्निसवर्गं त्व येन लोबान् प्रयास्यति । तदेव मिरारत्न तन्मा भवान् दात्महंति ॥२७ स्यमन्तक नाम मिंहा दत्तवास्तस्य भारवरः। स तमाबद्धय नगर प्रविवेश महीपति ॥२= त जना पर्यधावन्त मुर्योध्य गच्छतीति ह । सभा विस्माययित्वाय पुरीमन्त पुर तथा ॥२६ त प्रसेनिजिते दिव्य मिण्यत्न स्यमन्तकम् । ददी मात्रे नरपति प्रेम्एा शक्कजिद्त्तमम् ॥३० स्यमन्तको नाम मिएर्यस्य राष्ट्रे स्थितो भवेत । कालवर्षी च पर्जन्यो न च व्याधिनय तदा ॥३१ लिप्सा चके प्रसेनात् मिएरत्न स्यमन्तकम् । गोविन्दो न च त लेभे बक्तोऽपि न जहार च ॥३२

यह सुनकर उन भगवाय सूर्यदेव ने स्यमन्तक नाम वासी श्रेष्ठ मणि को धपने करूठ से उतार कर राजा के करूठ में उस नमय औंघ दी थी।।२४॥ तब तो उप ममय मे राजा ने देहवारी उनका दर्शन किया था। इसके बाद उन प्रतिमा का देखकर महत्तं भर राजा ने वैसा ही किया ॥२६॥ फिर धनि प्रस्थित उन सुपदेव से दाव जिलू ने बहा-धानि वे सवर्ण भाग जिससे लोको को जामगे उस समय बह मिए रत आप मुके देने वे योग्य होते हैं अद्धा भारवा ने स्यमन्तर नाम वाली महिए उसको देदी थी घौर वह राजा उसे घपने कराउँ में बौप कर नगर म प्रविष्ट हुन्ना था ॥२०॥ मनुष्य उसके चारी मोर दीह लगाते थे कि यह सूर्यं जारहा है। राजाने अपनी पूरी सभावी विश्मय में डालने हुए समापूरी पुने को विस्मित करवे पिर वह अन्तपूर में गया था ॥२६॥ उम परम दिश्य उत्तम मिलाइटन स्यमन्तन को राजा शक्त जिलू ने प्रेम से प्रपति भाई प्रतेनजिल का देदी थी। ॥३०॥ जिनके राज्य व स्वयन्तक नाम दाली मिन श्यित रहती है यहाँ पर पाजंन्य (मेघ) समय पर अपने वाले होते हैं भीर सब पिर कोई भी व्याधि का भय नहीं उहता है ॥३१॥ भगवान गोविन्द ने प्रमेन से इस स्थमन्तर मांग ने स्वय प्राप्त नरने भी निष्णा भी थी जिन्तु उसे नहीं प्राप्त रिया पा भीर सबती भाव स शान्ति सम्पन्न होते हुए भी जगना हरए नहीं शिया था ॥३२॥

त्दा निम्मृत्रया यात प्रसेनम्तेन भूपित ।
स्यमन्त्रवन्ने सिहाद्वध प्राप्त गुदारणम् ॥३३
जाम्बवानृदाराजस्तु त मिह् निजयान व ।
ध्वाद्वय प्राप्त स्व वित्त प्रविवेद्य ह ॥३४
दरमा पृष्तुस्य तती दुष्यम्यमहत्त्वर ।
सात्रीपुरनुनु पत्वानारत्यसेव दिवानिद्वरे ॥३५
निस्याभिनान्ति तेम्यस्ता बत्त्यानिम्मूदन ।
प्रमुप्यमान्तो भगवान् यत्र न वित्तन्तर ह ॥३६
म नु प्रमेनमृत्वामचरत्तत्र भाष्यय ।
प्रमेनम्य पद गृह्य पुरुषे राक्ष्यार्ति ॥३९

ख्क्षवन्त भिरिवर विन्ध्यश्व नगमुत्तमम् । अन्वेपएणरिश्चान्त स ददशं महामनाः ॥३६ सादव हत प्रसेन त नाविन्दत्तत्र वै मिएाम् । भ्रथ सिंह प्रसेनस्य शरीरस्याविद्गरत ॥३६ ऋक्षेण निहतो इष्ट भादेर्द्धंकस्य सूचिताम् । पदैरन्वेपयामास गृहामुक्षस्य यादव ॥४०

िस्ती समय उस स्थमनाक मिए को धारण कर भूवित होते हुए पिकार करते के सिये गया था धोर स्थमनाक के लिये ही मुदारण वय को सिह से प्राप्त होगाया था छोर स्थमनाक के लिये ही मुदारण वय को सिह से प्राप्त होगाया था छ रा। रीखों के राजा जाम्बवाव ने उस प्रयेन के बय करने यक्ति मिह की मार डाला धौर उस दिस्य मिए को लेकर प्रपनी गुहा में प्रविष्ट होगाया था। १३४॥ इसने परवान जम कर्म को क्रप्ण का सामी हुरिएा—प्रम्यक महत्तर यादव लोग वर्नने को धोर मिए के लेने वाले क्रप्ण को मानते हुए उन्हीं पर राखु करते थे। १३५॥ उन सभी कोगों को इस तरह प्रयवाद पूर्ण भूठी वर्षा को बतवान क्रिम्मून भगवान सहन न करते हुए वन में विचरण करने लो हो हो उस समि प्रविप्त में प्रविद्य के स्थाप विद्यों में प्रविद्य के स्थाप विद्यों में प्रविद्या विद्यों में प्रविद्या विद्यों में प्रविद्या समा उत्तम वर्षत विक्य को से वके हुए उन महामन वाले ने देला था। ११०॥ अभ्य के सहित मेरे हुए उन प्रतेन की देला किन्हों है मुस्त भावान के द्वारा मारे हैं। सिह की नहीं देशा था। इसके परवान प्रतिन के मुस्त रागरे के निकट हो प्रदूष्ट की मीए को नहीं देशा था। इसके परवान प्रतिन के मुस्त रागरे के निकट हो प्रदूष्ट की की स्थार की सुधार की मुझा सी होने की भी ।।३६-४०॥

महत्यतिविने वाणी गुत्राव प्रमदेरिताम् । पात्र्या कुमारमादाय युत्त जाम्यक्वो द्विजा । प्रीतिमत्याय मणिना मारोदीरित्युदीरिताम् ॥४९ प्रतेनमवधीत् सिंह सिहो जाम्यक्ता हत. । मुनुमारक मारोदीस्तव हो प्रस्यमन्तक ॥४२ व्यक्तोरतस्य सन्द त तूर्ण सोर्जप यमी विलम् ।
प्रपदमन्न विलान्मासे प्रसेनमनदारितम् ॥ ४३
प्रविद्य चाणि भगवास्तरस्य विलम्खसा ।
ददर्ग एक्षराजान जाम्बन्तमुदारपीः ॥ ४४
पुगुध वानुदेवस्तु विले जाम्बन्ता सह ।
बाहुम्यामेव गोविन्दा दिवसानेविक्तिम् ॥४५
प्रविद्ये च विल इप्एो वामुदेव पुर सरा ।
पुनर्जारवतीमस्य हत इप्ए। न्यवेदयन् ॥४६
वामुदेवस्तु निजित्य जाम्बन्त महायलम् ।
सेभ जाम्बन्ती वन्यामुक्षराजस्य सम्मताम् ॥४७
भगवत्तेजसा मस्तो जाम्बन्त प्रमम मिएम् ।
मुना जाम्बन्तीमाम् विवन्यनेनाय दत्तवान् ॥४६

उन बहुन बही हुण में प्रमञ्ज में हान गरी हुई बाली जो मुना भी में में में माने मुना दे ने ना सकर है जियान ! जानवान को प्राप्त वानी मिन के हारा ( मर्यात् वान हमान हुए ) यह गह रही थी हि बच्चे ! रोहा मन जरे। इस प्रशास गरी हुए बाली थी हुण्या न मुनी थी ॥४१॥ पासी न वरानित्त ने प्रस्त को मार दिया घोर जानवान तुनी थी ॥४१॥ पासी न वरानित्त ने प्रस्त को मार दिया घोर जानवान हुए । मह को मार हार हाना
नित्त ने प्रस्त को मार दिया घोर जानवान हुए । मह को मार हार हाना
नित्त को मार हिया घोर जानवान हुए । यह स्वाह प्रस्त के स्वाह पर्या प्रस्त को ना स्वाह नित्त प्रस्त को ना स्वाह को मार हो। स्वाह पर्या प्रस्त को स्वाह को मार हो। भगवान ने जम
नुता मा प्रका करने जानि सुध्यमन के रहा की थी उन उदार युक्ति मार
भीएपा न गीहा के राजा आपवश्य का नहीं हो। या धोर्म मार स्वाह को प्रमुख ने प्रस्त करने वा स्वाह को स्वाह की स्वाह को स्वाह को स्वाह की स्वाह को स्वाह की स्वाह क

वाने जान्यवान् ने अनान् स्थमन्तक मिंग को धौर वपनी पुत्री जाम्बवती को विष्यवसेन के लिए दे दिया था ॥४८॥

मणि स्यमन्तक चैव जग्राहात्मविशुद्धये । धनुनीय ऋक्षराज नियंथी च तदा विलात ॥४६ एवं सं मिशिमादाय विभोद्धधातमानमातमना । ददी संत्राजिते त वै मिंग सात्वतसनिधी ॥५० कन्या पूनर्जाम्बवतीयुवाच प्रयुद्धदनः । तस्मान्मिच्याभिगापात् स न्यमुन्यत जनादंन ॥५१ इमा मिन्धाभिशस्ति यः कृष्णस्येह व्यपोहिताम् । वेद मिय्याभिशस्ते. स नाभिशस्यति कहिचित् ॥५२ दश स्वसूम्यो भार्याम्यः शत्रजित्तः शत स्ताः । स्यातिमन्तस्ययस्तेषा भङ्गकारस्तु पूर्व्वज । वीरो वतपतिश्चेव द्यपस्वान्तश्च स्प्रियः ॥१३ धय द्वारवती नाम भङ्गकारस्य सुप्रजा। सुपुने सा कुमारीस्तु तिस्रो रूपगुरणान्विता ॥१४ सत्यभामोत्तमा स्त्रीए। प्रतिनीव हदवता । तथा तपस्विनी चैव पिता कृष्णस्य ता ददौ ॥५४ यत्तत् समाजिते कृष्णो मिण्रारत्न स्यमन्तकम् । प्रादात्तदाहरद्रत्न भोजेन शतधन्वना ॥४६ तदा हि प्रार्थयामास सत्यभागामनिन्दताम् । भकूरो रत्नमन्त्रिच्छन् मिएन्ड व स्यमन्तकम् ॥१७ भद्रनार ततो हत्ना शतघन्वा महावस । रात्री त मिएामादाय ततोऽक राय दस्तवान् ॥१८

स्वती स्थाल की विश्विद्ध के लिए स्थमन्त्रक गील का उनने प्रह्मा किया या और ऋसराज से उसके निये प्रमुख्य किया था। इसके परवान् वह उस मुद्दा से बाहर निकल गये थे ॥४६॥ इस तरह उनने मिसा की साकर प्रपने पारमा के द्वारा अपने प्रारक्षाण वाद का सोधन करके समस्त सालती की सिप्तिधि हत. प्रसेन सिहेन समाजिन्द्रतामन्त्रमा । स्यमन्तकमह मार्गे तस्य प्रहर है प्रभो ॥६४ -तदारोह रख शीम्य भोज हत्ना महावनस् । स्यमन्तको महावाहो तदास्माकं भनिष्यति ॥६६ उस नरो मे श्रेष्ठ प्रकूर ने उम समय उन रस्त को केका

उस नरों में थेंड सकूर ने उम समय उन रत्न को तिकर प्रतिक्षा कराई या ग्राप्त कराती ची हि इसके प्राप्त होनेका कारए। तुफी प्रत्य दिभी की भी नही , बात कराना चाहिए ॥४६॥ हम अन्युच्चल करेंचे । तुकारी कृष्ण ने प्रयोपन तिया है। मच बह महत्त्व द्वारका निन्तमध्य में वश में रहेगी ॥६॥ अपने िता के मारे जाने पर यहान्विनी मत्वभामा हु स ने पीडित हुई रस पर सवार हीरर बारएगदन नगर में गई थी ॥६१॥ अस्यभामा ने अनयना भीन का वह भेमत इत भक्तां से निवेदन दिया भीर दुव से मार्त होकर पास में स्थित होंने हुए प्रायुवान किया. था ॥६२॥ दाग हुए शाएडवी की उदक किया को हिर है पूर्ण करके भाइयों के जुल्य वर्ष में सात्यिक को नियोजित किया था ॥६३॥ हरते परवात् मप्रमुदन तुष्ता ही हारका म बाहर अपने बडे भाई बलगमजी में यह बचन बीने—॥६४॥ ह प्रभा । निह ने प्रमेन की मार दिया था मीर भनवाना ने समाजित् को मार दिसा है। उसके स्थमलक को मैं सोजता हूं, आप फेहार करिये गहरा। भी सब साम ग्य पर सारोहण करिये पौर महाव् इतवाद को भोज को घोछ मार वर है महावाहों। तब सह स्वमन्तक हमारी हो जायगी ॥६६॥

वित्त प्रदृति युद्धे तु तुनुति भोजकृष्णयो । ततः प्रदृति युद्धे तु तुनुति भोजकृष्णयो । धानधन्या म चाकः रमवंदात् पर्वनो दिश्चि ॥६७ प्रतृष्टाः द्वावर्रोहन्तु कृत्वा भोजजनार्दनी । । धानोऽदि साध्याद्धाः वैयानाकः रोऽन्युपयद्य ॥६० प्रपाने ततो वृद्धि भूत्रप्रक्रके भयान्तितः । विज्ञातात् एतं साम् यया च प्रत्यपद्यत ॥६० विज्ञात्तद्दया नाम धानाभाजनगामिनी । भोजस्य वहवादित्यो यया कृष्ण्ययोगयत् ॥७० प्रवद्धेगा वहवा त्वध्यना शतयोजनम् ।
हरः रथमतिम्तम्य व्यत्यन्वामम् यत् ॥३१
ततन्तम्य ह्यास्त तु श्रमात् सेदाच्च व हिजा ।
तमृत्यत् रथमात् गृटणो राममयात्रवीत् ॥३२
निव्यत्वेह महावाहो हप्टयोपा मया हया ।
पद्भप्ता गत्वा हरिस्यामि मणिरस्त स्यमन्तवम् ॥७३
पद्भप्ताय्य ततो गस्य शतयन्वानमन्त्युत ।
निवित्वाधिपति त व जपान परमास्ववित ॥५४

इसक परवार भीत धीर कृष्ण का तुसुत बुद्ध अहल ही जारे पर वार-पत्वा न समन्त दिवामा स अकृत को नहीं देशा था ।।६६।। भोत भोर जारिंग सह त हात बात सभा का भवगेह कर र सल होते हुल भी नास्य वार्षवय से सकृत प्रमुचवम्न नहीं हुमा ।।६६।। भय ने युक्त होते हुल भी नास्य वार्षवय से सकृत प्रमुचवम्न नहीं हुमा ।।६६।। भय ने युक्त होते हुल पिर उसने भवमात करत म दुद्धि की थी । भी योजन लाग जिसम अगिम होतथा ।।६६।। विमात हुद्धा-दम नाम वाली है याजन तक गमन करने वाची थोत्र को सहवा थी जिसम हारा उसन श्रीहण्या के साथ युद्ध दिया था ।१००। बढ़े हुल यस वाली सहवा (पाटी) थी जिसम उसरे रथा थी ।।०१।। है जिससा से योजन स दसी थी उसने प्रमुच्छ को स्वर्धन कर दिया था ।।०१।। है जिससा होता स इस्ता हुल एय के प्राला क्वका उसने था ।०२।। है महावाहा । यही पर हुलो, मैंन सभी के साथ का दस विचा है। मैं पेता में जाकर स्थापन ने विधिया के सांस्परि सन्त-स्था ना स्था विद्या के परेस परिता अंतुरूपन ने विधिया के सांपरित सन्त-स्था ना स्था विद्या के परेस परिता अंतुरूपन ने विधिया के सांपरित सन्त-

> रयमन्तरः न चापदयद्वया भाजः महावयम् । हिष्टुन नात्रयोत् कृष्णा रस्त दहीति नाष्ट्रती ॥३४ नापोति कृष्णभावाहतता समाः स्याप्यितः । पिनुष्टदमगरुष् पृथ्यं प्रसुवाच जताद्वेतम् ॥३६

स्रातृत्वान्मपंयाम्येप स्वस्ति तेऽन्तु प्रजाम्यह्म् ।
स्वत्यं न मे द्वारक्या न त्वया न च वृष्णिमि. ॥७३
प्रविवेश ततो रामो मिषिलामरिमर्ह्न ।
सर्व्यंकामेश्यह्रतैमैथिलेनैव पूजितः ॥७८
एतस्मिन्ने व काले तु बन्धु मैतिमतावर ।
नानारुपान् कृत्नु सर्व्यानाजहार निर्वेलान् ॥७६
दीज्ञाम्य सक्वच रक्षायं प्रविवेश ह ।
स्यमन्तककृते राजा गाणिपुत्रो महायहा ॥८०
प्रायित् रत्नानि चाग्रधाणि द्वव्याणि विविधानि च ।
पष्टिवयंगते वाले यज्ञेषु विन्ययोजयत् ॥८१
प्रकृरयम इत्येते हेशानान्तरम्य महारमन ।
बक्षक्षदिक्षणा मर्ब्यं सर्व्यंकामप्रदायिन ॥६२

धीर महान् बलवान् मोड को मार कर स्यमन्तक मिए को नही देखा या। लोटे हुए कृप्ए। में लाडूलचारी बलराम ने कहा रान को देशे 110%। श्रीकृप्ए। ने कहा बहु मिए नहीं है। तब तो बलराम के ख से युक्त हो छटे। वार-बार थिक्---इस शब्द को पहिले कहते हुए जनावंत से बोले 110%। मेरे माई के होने के कारण से में यह सहत करना है। नुम्हरार कन्याए। हो---मैं तो माद काता है। मुफे हाण्या से में यह सहत करना है। नुम्हरार कन्याए। हो---मैं तो ख बाता है। मुफे हाण्या से में इस सहत करना है। नुम्हरार कन्याए। हो---मैं तो खुद प्रयोजन है। 1001 इसके परवात वलराम ने जोनि गामुसी के मर्वत करने साले से मियला में प्रयेश विष्या था और वहां समस्त कामना बाले उपहृतों के द्वारा मैंपित से ही पूजित हुए से 11061 इसी बोच से मुद्धियानों में श्रेष्ठ बाल में मेरे मेरे के मारे के महित हो से मेरे महान् या वाले राजा गायि पुत्र ने न्यमन्तक ने निये दीकामय सम्यव्य को रहा। के निये प्रविष्ठ मार्ग 11169। साठ वर्ष ने जन से प्रधों से घनो को-रहतों को सोर उत्तम विविध भौति के हत्यों को विनियोजित विया या। प्रदेश स्त्र साइन सहाय सातर वर्षित भौति के हत्यों को विनियोजित विया या। प्रदेश स्त्र साहम वर्ष ने मारे उत्तम विविध भौति के हत्यों को विनियोजित विया या। प्रदेश स्त्र साहम प्रसार वर्ष ते से स्त्र क्षा प्रवा समा स्त्र साहम साहत से साह से साहम साहत साहत से से साह साहत साहत से साह से साहत साहत से से साह से साहत साहता से से से साहत साहत साहता से से साहत साहत से साहत साहता से से साहत साहत साहता से से साहत साहता से से साहत साहता से से साहत साहता से से साहता साहता से से से साहता साहता साहता से से साहता से साहता से साहता से साहता से साहता साहता से साहता साहता से से से साहता साहता से साहता से साहता साहता से से साहता साहता साहता से साहता साहता साहता से साहता साहता साहता से साहता साहता से साहता साहता साहता से साहता साहता साहता साहता से साहता साहता साहता साहता से साहता साहता साहता से साहता साहता साहता साहता से साहता साहता से साहता साहता साहता साहता साहता साहता से साहता से साहता सा

द्यथ,दुर्व्योधनो राजा गत्वाऽथ मिथिला प्रभुः। गदानिक्षा ततो दिव्या बलभद्रादवाप्तवान् ॥=३ प्रसाद्य तु ततो विप्रा वृष्ण्यन्यकमहारथैः । द्यानीतो द्वारकामेव कृष्णेन च महारमना ॥=४ ग्रक्ररमन्धकै सार्द्धमुपायात् पुरुपर्पम । युद्धे हत्वा तु रात्रुघ्न सह बन्धुमता वली ॥५४ श्वफल्कतनयायान्तु भराया नरसत्तमी । भज्जनारस्य तनयो विश्वतौ सुमहानलौ ॥५६ जज्ञातेऽन्धवभुग्यस्य शशुच्नो बन्धुमाश्च तौ । वधार्थ भद्भकारस्य कृष्णो न प्रीतिमान् भवेत् ॥ ५७ ज्ञातिभेदभयाद्भीत समुपेक्षितवास्तथा। श्रपयाते तथाक्रूरे नावपंत्पावशासन ॥८८ यनावृष्ट्या हत राष्ट्रमभवत्तद्वयोद्यतम् । तत प्रसादयामासूरक्रूर वृकुरान्धका ॥६६ पुनद्वरिवती प्राप्ते तदा दानपती तथा । प्रववर्षं सहस्राक्ष बुद्धी जलनिधेस्तत ॥६० इसके परवात् प्रमु राजा दुर्योधन ने विधिसा म आकर बलभद्रासे दिव्य गदा की शिक्षा को प्राप्त किया था ।।= देश है वित्र यून्द ! इसके सनन्तर. वृष्णि-भग्यव और महारथों ने द्वारा बलरामजी नी प्रसन्न गरने महारमा ग्रुप्त ने द्वारा उन्हें फिर द्वारनापुरी मे ही वाधिस मे आये गव वे ॥=४॥ उस पुरुषो मे श्रीष्ठ बली बतराम ने गुड में बन्युमावू ने साथ में राजुष्त को भार कर प्रत्यको में साथ अनुर वे पान पहुँचे थे ॥६५॥ अफल्त की सनया से नरामें भाह कारने नरभेष्ठ महान् बल वाल एव प्रसिद्ध हो सनय हुए ॥८६॥ उस धन्धको मे मुन्य मनुम्न और बन्युवार् ये दो युत्र थे । मृह्मनार वे वध वे लिये रूपमा प्रीति याले नहीं हुए थे ॥=७॥ आनि के भेद, में, भूय से ढरे हुए इसकी उम प्रशार से उपेक्षा गरदी भी । अनूर के अपयात होनाने पर इन्द्र ने वर्गा नहीं भी भी ॥==॥ ुमनापृटि से हन हुए राष्ट्र ने उसके वय क्रदेने थी तैयारी की थी। सब कुनुरान्य

नों ने प्रकृर मो प्रमन्न विया या। ८६। नव उस समय फिर दानपनि के द्वारना पुरी में -प्राप्त हो -प्याने पर फिर जलनिथि की नुक्षि में इन्द्र देव ने छूव वर्षा मीथी।।६०।।

कन्याश्व वासुदेवाय स्वसार जीलसम्मताम् । धन् रः प्रदर्शे श्रीमान् प्रीत्यर्थं यदुपुङ्गय ॥६१ श्रथ विज्ञाय योगेन कृष्णो वश्रुगत मिएम्। सभामच्ये तदा प्राह तमक र जनादंन ॥६२ यञ्च रत्न मणिवर तव हम्तगत प्रभो। तत् प्रयच्छन्व मानाहं विमतिश्वान मा कृया ॥६३ पष्टिवर्पगते बाले यदापोऽभूनदा मम । सुसरढ सङ्ग् प्राप्तस्तन्कालाधित्य स महान् ॥६४ सत ब्रागस्य बचनात् सय्वंसात्वनसमदि । प्रदरी त मारिए वभ्रु रक्लेजेन महामति ॥१५ तत धार्जवसप्राप्तवञ्च हस्नादरिन्दम । ददौ प्रत्रष्टमनसा त माँगा बभवे पुन ।।६६ म कृट्एाट्स्तात् सप्राप्य मिएाग्टन स्यमन्तव म् । मावद्वय गान्दिनीपुत्रा विरराजाद्यमानिव ॥६७ इमा, मिथ्याभिवस्ति यो विश्वद्वामपि चोलमास् । वेद मिथ्याभिशस्ति स न वजेन कथना।।६८ यदुमी ने थें 8 महुर ने अपनी कन्या और शील से सम्मत वृहित की

बहुमा न भ ह कन्नून व धरनी कन्या और शांस स सम्यत चिहुन नो सामुदेव के सिथं उनने भीति ने सिथं दरी थी 116 शा इसने सनन्तर धीहुण्या ने ग्रीम ने होगा वश्च ने पास मिल होने नो आनंतर जनार्दन ने सभा ने मध्य न ज़म समूर से नहा 116 शा 3 श्रो शो शो रात थो ह मृत्यि तुम्हारे हाथ नन मुझे हैं है मानाहें । उसे थव देदों और इस नाम में यहां नोई भी विमति पत नरो सिद्भा। साठ वर्ष न समय में सब जो मुक्ते रोष हुमा है एन बान प्राप्त होगाते याला यह इस सम्बे बात ना सहारा पानर यह बहुत जुआत होने हुए भनी भीति से रट होगमा है 118 था। इनने पदस्त ममस्त धारवारों नी समय में शीशुष्टण के इन बचनों से महा बुद्धि वाले बाजू ने विना किरी क्लेडा के उस मिए की दे दिया या ॥१६॥ इनने पदचान सरसता से बाजू के हाय से जान हुई उस मिए को मिरिस्स ने बड़े ही प्रसन्न मत से पुन उस मिए को बाजू को देदी थी ॥६६॥ उस गान्तिनी पुत्र न मीहच्या के हाय से उस मिएएका स्थमन्तक को पाकर भीर करूठ म बीधनर माधुमान को तरह मुझोनित हुए ॥६७॥ इस निम्मानित पान्त को को कोई बिशुद्ध को भी उत्तम की मानेगा वह कभी निम्मानियान्ति को प्राप्त नहीं हागा ॥६॥॥

मिनानिष्द्रनिनंत्रे निष्ठाद्वृध्णिनन्दनात् ॥६६
सत्यवान् सत्यसम्पन्न सत्यवस्तस्य चातमञ् ।
सात्यनिष्ठुं युमानस्य तत्य भूति सुनोऽमवत् ॥१००
भूतेर्युं गम्य पुन इति मौत्या प्रनोतिताः ।
णज्ञाते तनयौ पुनने दवपरकश्चित्रन्तस्य वा।१०१
स्वरन्तस्य महाराजो धर्मात्मा मन्न वर्तते ।
नात्ति व्याधिभय तन्न न चावृष्टिभय तथा ॥१०२
कदाचित् वाद्याधिमय तन्न म चावृष्टिभय तथा ॥१०२
कदाचित् वाद्याधिमय तन्न म चावृष्टिभय तथा ॥१०२
स तन्न वान्यामास स्वपन्न परमाचितम् ।
स्वपन्नपरिवासेन प्रावपंत्यास्यात्म ॥१०४
स तन्न वान्यामास स्वपन्न परमाचितम् ।
स्वपन्नपरिवासेन प्रावपंत्यास्यात्म ॥१०४
सा मातुरदरम्या वे बहुवर्य दातान् निल्न ।
समित स्म न वै जज्ञे गर्भस्यान्ता पितास्रथीत् ॥१०६

राजा सनमित्र ने शिवि का जाम हुआ जोति वृष्णि का सबसे हाँटा पुत्र सा ११६६। उसके पुत्र नरसवाक्-मत्यामकत्ता और सत्यव से । दुस्तान का मारवित पुत्र हुमा था। और उसका पुत्र भूवि नाम बाला उत्पन्न हुमा था। ११८०।। भूति का पुत्र युग्न्यर नामव हुमा। य सब समार म भीत्य इस माम से अधिक हुए से । अस्ति के अस्टन्स कोर विश्वक से दी पुत्रो का जाम हुमा था ॥१०१॥ जही महाराज अफल्क तो धर्मात्मा हुए हैं। बहाँ पर किसी भी ध्यापि का कभी कोई अग ही नहीं हुआ था तथा न कभी अनावृष्टि (वर्षा होने का भागव) ही हुई भी ॥१०२॥ हे द्विजयण ! किसी समय में विशु काशिराज के समय में तिशु काशिराज के समय में तीन वर्ष सक देदा में इन्द्रदेव ने वर्षा ही नहीं की भी ॥१०२॥ उसने वहां पर अफल्क को मसी भीत ममिलत करके दसाया था। फिर अफल्क के परि तिवास होने से पाकशासन ने वर्षा की भी ॥१०४॥ फिल्क ने काशिराज की मुता को भागित्वत आर्था गान्विनी नाम वाली की भी। वह एक गीरोज ही साहाण को दिवा करती थी।।१०४॥ वह माता के उदर में ही बहुत से सैक्डो वर्ष तक रिचत रही थी।। उपने जन्म ही बहुल सही किया था सब चदर में दिवा चसते उनके पिना ने कहा गई। किया या सब चदर में दिवा चसते उनके पिना ने कहा गई। किया मही किया था सब चदर में दिवा चसते उनके पिना ने कहा गई। किया था सब चदर में दिवा चसते उनके पिना ने कहा गई। किया था सब चदर में दिवा चसते उनके पिना ने कहा था।। १०६॥

जाग्रस्य शीधां भरने किमर्थ चापि तिहसि । प्रोवाच चैन गर्भस्या सा कन्या गीदिने दिने ॥१०७ यदि दत्ता तदा स्या हि यदि स्यामीहता पित । तथेत्युवाच ता तस्या पिता काममपूपुरत् ॥१०= दाता यज्वा च शूरश्च श्रुतवानतिथिप्रिय । तस्या पुन स्मृतोऽक्र र श्वपत्को भूरिदक्षिण ॥१०६ उपमगुस्तथा मगुमृ दुरश्चारिमेजयः। गिरिरक्षस्ततो यक्ष शतुच्नो वारिमर्दं नः ॥११० धर्मभुख म्यूटचयो वर्गमोचस्तयापर । भावाहप्रतिवाही च वसुदेवा वराष्ट्रमा ॥१११ भ्रम् रादुग्रसेन्यान्तु सुती ही बुलनन्दिनी । देवश्चानुपदेवथ जज्ञाते देवसमितौ ॥११२ चित्रवस्यामवन् पुत्रा पृथ्विपृथ्रेव च । अरवग्रीवोऽदववाहुऋ सुपादवंबगवेपणी ॥११३ धरिष्टनेमिरदवश्च मुबर्मा वर्मचर्ममृत् । प्रभूमिर्वहुमुमिश्च श्रविष्ठाश्रवरो स्त्रियौ ॥११४

सत्यवात् वाधिदृहिता लेभे सा चतुर 'सुतात् । "

प मृद्र भजमानच्य धमीव बत्यहिषी ॥११४"

वजुदस्य सुतो वृष्टिन् 'ष्टेस्तु तनयोऽभयत् ।

पपोतरोमा तस्याथ रेवतोऽभयदास्य ॥११६६

तस्याभीत्तुम्बुरमस्य विद्वात् पुत्रोऽभयस्ति सः ॥११७

तस्माद्याभिजित पुत्र उत्पप्तस्तु पुत्रवेसु ।

श्रश्कोयम्बु पुत्राथं खाजहार नरोत्तम् ॥११६

तस्य मस्येऽतिनात्रम्य मदोभस्यात्सभुत्यितम् ।

ततस्तु विद्वात् धमंत्रा वाता यज्वा पुनवंसु ॥११६

तम्यापि पुत्रमिषुन वाहुवाणाजितः विन ।

धानुनव्याह्यी-चैव स्यावी मनियनारंरी ॥११० ।

इमाश्चोदाहरन्त्यत्र श्लोकान् प्रति तमाहुर्वेम् । 🖰 सोपासञ्जानुकर्याणा सध्यजाना वरूथिनाम् ॥१२१ रथाना मेघघोपाए। सहस्राएि दशैव त्। नासत्यवादी त्वासीत्तु नायज्वा नामहस्रदः ॥१२२ नाशुचिर्नाध्ययमांत्मा नाविद्वान्न कृशोऽभवत् । प्राह्मस्य घृतिः पुत्र इत्यमेवमनुशुष्य म ॥१२३ मत्यक स वाधि दुहिला न चार पुत्रा का प्राप्त किया था जिनके नाम नकुद-भजमान धीर दामीक तथा बावहिष थे ॥११४॥ ककुद का पुत्र वृष्टि नाम वाला हुआ भीर वृष्टि का पुत्र क्योनराम हुआ या भीर उसका पुत्र देवत हुमा था ।। ११६।। उसके मुम्बुर सला परम विद्वान पुत्र उत्पन्न हुमा था जिसके नाम में चन्दनादव दुर्द्धा प्रसिद्ध हाता है।।११७।। बीर उसस अभिजित् पुत्र हुमा घौर पुनवसु उत्पन्न हुमाया? उस नशसम न पुत्र कलिय ध्रश्चमेघ यज्ञ निया या ॥११८॥ उम अनिराप के मध्य म नदोमध्य न समुन्यित हुमा था। उससे परम विज्ञान्-दान देन वाला-धम का जाना धीर यज्वा पुतवसु हुसा था 11११६॥ उनक भी पुत्रा ना जाडा बाहु वालाजित हवा जोति आहर-और माहुनि-इन नामा य मनिमाना म पण्यक्षेष्ट ग्यान हुए व ॥१२०॥ वहाँ पर उस माहुक क प्रति य दलोक उदाहत हात है। उसक उपासद्ध, सुक्येंगा के सहित तया ध्वजामा हे महिन बरुथिया क धीर मध्याप वास रथा क दश महस्र थे। वह असत्यवादी नही था वह अयज्ञा तथा अमहस्वद नही था, न वह शशुनि भौर न भपमात्मा ही या वह भविद्वान् तया श्रष्ट्रा भी नहीं हुमा था। श्राहृह का पुत्र धृति हुआ या-पही हम मुनत हैं ॥१२१ १२२ १२३॥ 1 15

हवेतेन परिचारेण विद्योग्प्रतिमान् हयात् । ध्यातियुक्तियुनान्यातृवप्रतिमोद्भजन् ॥१२४ पूर्वस्यान्दिन नागाना भाजस्य प्रतिर्गजरे । स्प्यवाश्वनवशासा महस्राण्येविद्याति ॥१२५ तावन्येव सहस्रास्ति चत्रस्यान्त्रथा दिशि । भूमिपानस्य भाजस्य चत्तिष्ठेत् विद्धास्त्रित विद्या ॥१२६ स्राहुकभ्राहुकान्धाय स्वसार त्वाहुकीन्ददौ ।
आहुकान्धस्य दुहिता द्वौ पुत्रो सम्बभूवतु ॥१२७
देवक श्रोग्रसेतम् देवगर्भसमावुभी ।
देवक श्रोग्रसेतम् देवगर्भसमावुभी ।
देवक्र स्राव्यक्ष सुदेवो देवरश्विता ।
स्वा स्वसार समामन् वसुदेवोय ससदौ ॥१२९
कृदेवोयदेवा च तथान्या देवरिसता ।
स्रोदेवा श्रान्तिदेवा च महादेवा तथापरा ॥१३०॥
सप्तमी देवको तासा सुनामा चारुदर्शना ।
नवीग्रसेनस्य स्वा कवस्तेयान्तु पूर्वज ॥१३१

हतेत परिवार से मुक्त निगोर प्रतिमा बाते अस्ती की मन्या से युक्त स्थान प्रदेश प्रदेश में विद्या में

न्यग्रोघक्र मुनामा च बद्धातुष्ठ भूमय । मूनन् राष्ट्रनालक्ष युद्धतुष्ट मुपुष्टिमान् ॥१३२ तेवा म्बमार वश्वव बर्मेषमेवती तथा । सताट ब्रू राष्ट्रपामा च मुद्धा चैव चशाञ्चना ॥१३३

उग्रसेनो महापत्यो विस्यात कुकुरोद्भव । कुकुरारगामिम वश घारयन्नमितौजसाम्। द्यारमनो विपूल वश प्रजावाश्च भवेन्नर ॥१३४ भजमानस्य पुत्रस्तु रथिमुख्यो विदूरथ । राज्याधिदेव शूरश्च विदुरश्च सुतोऽभवत् ॥१३५ तस्य शूरस्य तु मुता जित्तरे वलवत्तरा । वातऋष निवातऋ शोखित स्वेतवाहन ॥१३६ शमी च गदवर्माच निदात शकशकजित्। शमिपुत्र प्रतिक्षिप्त प्रतिक्षिप्तस्य चात्मज ॥१३७ स्वयम्भोज स्वयम्भोजाद्ध् दिक सम्बभूव ह। हृदिकस्य सुतास्त्वासन् दश भीमपराक्रमा ॥१३८ कृतवर्मा कृतस्तेषा शतधन्वा तु मध्यम । देवाहंश्च वनाहंश्च भिषग् द्वैतरयश्च य ॥१३६ मुदान्तश्च धियान्तश्च नवयान् कनकोद्भव । देवाईस्य सुता विद्वान् जज्ञे कम्बलवहिष ॥१४० ग्रसमीजा सुतस्तस्य सुमहीजाश्च विश्वत । ग्रजावपुत्राय तत प्रददावसमौजसे । सुदृश्च स्रूपश्च कृष्ण इत्यन्घका स्मृता ॥१४१ भ्रन्यकानामिम वश कीत्तंयानस्तु नित्यश । श्रात्मानो वियुल वदा लभते नात्र सदाय ।।१४२ जप्रमेन के नाम वे हैं - स्पन्नोध-मुनात-कड़ नकू-भूमय-मुननु-राष्ट्रपाल मुद्रतुष्ट भीर सुपुरिमान् थे ॥१३२। उनकी पाँच वर्म धर्मवनी-मतासू-राष्ट्र-पाला-मुद्धा भीर वराङ्गना व वहिनें थी ।। १३३॥ कुतुरोद्भव उपसन बहुत भिषक मन्तित वाला विस्यात या । बुकुण वं इम महान् दश को जोकि महान् भोज वाला का बन है घारण एवं श्ववंश करन बाला मनुष्य भवने बडे वहां का घारता करन वाता तथा मन्ति मम्पन्न हुमा करता है ॥१३४॥ मजमान का पुत्र रिवियो म मुख्य विदूरण या जो राज्य का ग्राधिदव ग्रीर पूर था। उसका विदुर पुत्र हुआ था। उम पूर के श्रायिक बलवान् पुत्र उत्पन्न हुए मे जिनके नाम वात निवान-पाणिन-प्रवेतवाहन-प्रभी-मदवर्गा-निहात और शक्तवात जित् भा । समी न पुत्र प्रतिक्षिति हुमा और प्रतिक्षित या भारण्य स्वयम्मोन हुमा सा । हृदिन के भीम न समान परा- क्रम वाल दन पुत्र हुए थूं.॥१३३ स १३०॥ उनके नाम ये है—-रतवर्मा-इत जोशि जनम मध्यम था—देवाह-वनाहं-भिष्य-इत्तर्थ-मुद्रा त-प्रियान- मच्यम या—देवाह-वनाहं-भिष्य-इत्तर्थ-मुद्रा त-प्रयान-मने प्रवे य नाम है। देवाह का पुत्र बहा विद्वान पम्वतव्यक्ति माम वाला हुआ वा ।।११६ १४०॥ उमना पुत्र समसीक और सुमहोना विश्वन हुए सपुत्र प्रमानीनम के निव स्वत्र विद्वान प्रविद्वान स्वत्र प्रवास प्रवास प्रवास के स्वत्र व्यव वा तिरव ही कीरोन याला पुष्य स्वत्र वा वहुन वस हा सु प्रवास वहुन वस सु सि है।।१४२॥

भम्भववा जनवामास चूरो वं देवमान्पिम् । माध्यान्त् जनयामास श्रो व देवभीद्पम् ॥१४३ माध्यान्तु जजिरे शूरा द्वोजाया पुरपा दश । यमुदेया महावाह पुबमानबदुख्भि ॥१४४ जञ्ज तस्य प्रमृतस्य दुन्दुभि प्राणदद्दिवि। श्रानवानान्य मह्नाद सुमहानभवद्दिव ॥१४५ पपात पुष्पप्रयश्च धूरस्य भवने महत्। मनुष्यलाने नृत्सनेऽपि हपे मास्ति समी भुवि ॥१४६ यस्यानीत् पुरुपाग्र्यस्य बीत्तिश्चन्द्रमसा यथी । दमभागमनना जज्ञ तना दमध्या पून ॥१४७ मनाद्दष्टिगण्यां व नन्दनहाँ व भूखिन । व्याम क्षमीया गण्डूण चनव्यस्तु बगह्निम् ॥१४८ पृयाच शुनददा च श्रुतरोत्ति श्रुतश्रवा । राजाधिक्षेत्री च तथा पश्चीता वीरमातर ॥१४६ पृया दुरितर चक्रे बुत्तिस्ता पाष्ट्ररावस्त् । धारात्याय ुद्धाय वृन्तिनोजाय ता ददौ ।।१४०

शूर ने अस्मरी मे देव मानुषी को जन्म दिया था । भीर माणी में सुरने विष्णु वश वर्णन ] रेगोटुप को गमुख्य किया वा ॥१४२॥ मापी में भोजा में गूर से दश पुर्ची ने जनम ग्रहण रिया था। महान् बाहु बाने बसुदेव पहिले घ्रानक दुर्न्द्रीय हुए ॥१४४॥ उनके प्रमृत होते के ममय में देवनीक में दुर्खीम वजाई गई भी और मानको वा बडा मारे शब्द दिव में हुआ था ।।१४४।। उम समस भर के भवन में पुष्पी की वर्षा हुई थी। समान मनुष्य लोक में रूप में उसके समान कोई भी नहीं या ॥१४६॥ उम पुरुषों में श्रेष्ठ की कीलि बड़मा के समान थी। इसके परवार देवभाग ने जम्म निया और फिर देवश्रवा ने जन्म प्रत्या किया था । १४७ प्रनाहरि वड-नार्य-भृत्जित-स्याम-समीच-गरपूप ग्रीर बार बराजुना जोकि नाम से पृथा-पुनवदा-भूनकीलि-भूनभवा सीर राखिनकी य पांच बीर मातीय हुई हैं ॥ १४५-१४६॥ दुहिना वृबा दुनित को पागडु ने व्याहा या। प्रनयस्य मवार दिना मलिन बाले बुढ कुलि आँज व लिय उमकी द दिया या ॥१४०॥ ्तम्मात् कुन्तीनि विख्याना कुन्तीभोजात्मजा पृया ।

कुरुवीर पाण्डुमुर्यस्तम्माद्भायामिवन्दत् ॥१४१ पृथा जज्ञे तम पुतान् चीनिम्न समनेजस । लाकप्रमिन्यान् धीरान् यक्तनुन्यपराक्रमान् ॥१४२ धर्माय विशिर पुत्र मास्ताच तृरोदरम्। इन्द्राद्धनस्य वे व वृथा पुत्रानजी जनत् ॥१५३॥ माद्रवत्यान्तु जनिनावाध्विनाविति विश्रुतम् ! मकुल महर्वेवश्च रूपसत्त्वगुगान्वितो ॥१५४४ जर्ने च श्रु नदेवाया तनयो वृद्धशर्मगाः। क्रम्पाधिपति र्रीगे दस्तवक्त्रों महादल ॥१५५ क्षेकेमा धुनकीर्त्यान्तु जज्ञे मन्तदेन पुन । नेकिमानवृहत्सयो नयवान्यो महावलौ ॥१५६ विन्दानुविन्दावावन्त्वी भ्रातरी नुमहावली। अ तथ्यवामा चेराम्नु शियुपालो बभूव ह ॥१५७ दमघोपस्य राजपः पुत्रो विख्यातपौरुपः । य पुराछीद्दशयीव सबभूवारिमदैन ॥१४८

हसी नारण से वह कुन्ती-इस नाम में विख्यात हुई थी बयोदि वह कुन्तीन स्व कुन्तीन से पारवजा प्रया थी। कुरओं से बीर पारवुमुटय ने इससे उसे भार्यों के इप में प्राप्त दिया था। ११ ११। उससे प्रया ने प्राप्त कि समान प्रदीप्त ते के समान पराप्त मानत स्व कि इप थे। ११ ११। प्रया ने यस से प्रया ते प्रविद्य तुन की. मारत से मान पराप्त में के प्रया ने प्रया ते इस तरह से प्रया ने प्रया ते कि इस से स्वा मा ११ १३। मानवती में यो समिना-इस नाम से विश्वत क्य तथा प्रया स्व मा ११ १३। मानवती में यो समिना-इस नाम से विश्वत क्य तथा प्रया सुण से प्राप्त कुल भीर सहसे वे कि समिना हुए थे। ११ १३। भीर प्रविद्य से स्व प्रया प्

यदुश्यवानुमस्तस्य राजनस्योऽनुमस्तया ।
पत्यग्नु वसुदेवस्य त्रयोदा वराङ्गना ॥१४६
धीरवी रोहिणी चैव मदिरा नापरा तथा ।
तथीय भद्रा वैद्यारो देवनी सप्तमी तथा ॥१६०
सुनिधवंनगाजी च दे जान्ये परिचारिके ।
रोहिणी पीरवी चैव वाल्मीनस्यास्मजाभवत् ॥१६१
व्येष्ठ असे मुन राम गारण् निगव तथा ॥१६२
दुर्म दमन गुभ्र पिष्टारनगुत्तीतनो ।
विद्या नाम नुमारीक्ष रोहिण्यष्टी व्यजायत् ॥१६३

विष्णु वश वर्णन ]

वोशो रामस्य जज्ञाते विज्ञातो निशितोत्पुको । पारवीं च पारवंगची च विषु सत्मधृतिस्तवा ॥१६४ मन्दबाह्योज्य रामाणिगरिको गिर एव च । बुक्तगुरुमेति गुन्मश्च दिरद्वान्तम एव च ॥१६४ कुमार्गभ्रापि पश्चाखा नामतस्ता निवोधत । अचित्रमती सुनन्दा च सुरसा मुख्यास्तया ॥१६६ तया अतवला चैव सारगस्य मुतास्तिवमा । भद्रको भद्रगुप्तिस्र भद्रविज्यस्तरीव व ॥१६७ भद्रावाहुर्भद्रर्थो भद्रकत्पस्तरीव च । सुपाइनक कीत्तिमाश्च रोहिताच्यश्च भद्रज ॥१६८ दुरमंदस्राभिष्तस्र रोहिष्णं कुलजा स्मृता । नन्दोपनन्दौ मित्रश्च कुक्षिमिनम्तवाचल ॥१६६ विरोपिनिने कन्ये च स्थित पृष्टिर्थापर । महिरामा सुता ह्ये ते सुदेवोऽय विजातिरे ॥१७० उत्ता बनुव पहुरुवा या तथा चनुव स्त्रवन्या हुवा था। बमुदेव की बर मङ्ग बाली लेग्ह पॉलमी ची ॥१५६॥ तन पॉलमी के नाम इस प्रकार है-भीरती-रोहिली ग्रीर ग्रन्य अनरा तथा महिरा थी। उसी प्रवार स अहा-हैवासी-मातवी हेदकी थी ॥१६०॥ सुमन्यी-बतरावी और दा क्रम्य परिचारि क्षाम यो। रोहिन्छो कीर पीरवी बात्सीव की आसमा थी ॥१६१॥ स्नानक हुनुभि की ज्यान पत्नी महासाय शती दिवता थी। उत्तर्ने ज्यान पुत्र राम की त्रया चारल कोर नियब को प्राप्त निया था ॥१६२॥ दुवंग-प्रमन-पूज-पिएडा-एक बीर मुनीतक बीर कुमारीचित्रा का इस तरह रोहियों ने झाँठ को उत्पन्न हिया था ॥१६२॥ राम के दो पोत्र प्रसिद्ध निश्चित भीर उत्सुक नाम यति हत्यम हुए वे। पार्थी-गाम् नन्दी-शिमु सत्यपृति-मन्दवाह्य-पामाए-गिरव भीर निर-मुत्तगुल्मा-भीर गुल्म दरिद्वालक ये पुत्र तथा वीवाच नुमारियों भी उत्पन्न हुई यो जिन्हो नाम से ममक तो। प्रतिपाती-मुनन्या-मुस्सा-मुक्बा त्वया चरवता ये सारण की चुनियां यो । भद्राध्य-भद्रपुति-नया सद्रविधन-भद्रः वाह्-भद्ररप-भद्रकल्प-मुपार्श्वन-कीतिमान् भीर रोहिताश्व भीर भद्रज-रुमेर-और प्रभिभुत ये सब रोहिणों के बुलब वह गये हैं। न्य-उपनरद-मित्र-हुशि मित्र-तथा अवल-वित्रा भीर उपवित्रा दो बन्याये-ियत भीर दूसरा पृष्टि ये पुत्र मदिसा ने उत्पन्न हुए थे इनके भ्रमत्तर सुदव हुआ या ॥१,४-१६४-१६६-॥१६७-१६-१६१-१०॥।

उपविम्बोध्य विम्बद्ध सत्त्वदन्तमहौजसौ । चरवार एते विख्याता भद्रापुत्रा महाबलाः ॥१७१ वैशास्या समदाच्छोरि पुत्र कौशिकमुत्तमम्। देववया जितरे तौरि मुपेए। वीतिमानपि ॥१७२ तदयो भद्रसेनश्च यजुदायश्च पश्चम । पहो भद्रविदेशक्ष कस सर्वाञ्चपान तान् ॥१७३ ग्रथ तस्यामबस्यायामायुष्मान् सबभूव है। लोक नाथः पूर्निबच्गा पुबक्तच्या प्रजापतिः ॥१७४ धनुजाताऽभवत् रुप्ला सुभद्रा भद्रभाषिला । बुष्णा सुभद्रोति पुनव्यारियाता वृष्णिनन्दिनी ॥१७५ सुभद्राया रथी पार्थादशिमन्य्रजायत । यमुदेवस्य भार्याम् महाभागाम् सप्तम् । ये पुत्रा जितर गुरा नामतस्नानिबाधन ॥१७६ मताऽस्य सह दवाया दारा जनःभयागयः । गाङ्गदराजात्तम्यु भौरी जत बुलाइहम् ॥१७७ उपमञ्ज वमुश्वापि तनवी दवरक्षिती। एवं दश मृतास्तस्य वामस्तानप्यघातयत् ॥१७=

द्व पता गुरारास्य न नारास्तानस्यात्रात्र । उपवित्व-विद्य-गरवदन-महोत्रा यं बार पुत्र को महान् यत यांते थे भद्रा ने गुन नहे गर्व थे ॥१७१॥ येताची म गगद न घोरांन न उत्तम भीति न पुत्र ना उत्तम क्विया था। देवको भ घोरि-मुख्या-शीतिमान्-तदय-भद्रतन-यदुत्तार गीरवी तथा छटा भद्रविदेश या। त्रग न उन मभी पुत्रा नो गार दिया या ॥१७२ १७३॥ इसक यन तर उन प्रवस्था स ग्रायुव्याद् हुग्रा या। सोव-

नाय-फिर विष्ण-पूर्व कृष्ण भीर प्रवापति हुए ॥१७४॥ पीछे जलप्त होवे विष्णु वंत वर्णन ] हाती इत्या-पुनद्रा-महनापिणी-इत्या-पुगदा ये फिर ब्हास्थात कृषि निरंदी थी ॥१७५॥ मुनहा में पार्व (अर्जु न) से रची प्रमिमन्तु तरका हुआ या। बमुरेवरी पहीन् भाग बाली सात भागीयों में जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उन्हें ग्रन नाम से समक तो ।।१७६॥ इश्वलिये इसके महदेवा मे सूर अभयानत उत्पन हुमा था। वीरी ने कुन का उद्यह करने वार्ड देशजनतम्यु को जन्म हिसा या ॥१७७॥ उपसङ्ग ग्रीर वसु भी दो तत्त्व ।पुर) घे जो देवी के ग्रारा रिक्ति हिर वे। इन प्रकार स तमके दल पुत वे। कस न उनको भी मार निराया ॥१७८॥

1 350

"१०ना रोचन चेव वहुँ मान त्र्येव च। एताल् मञ्जीत् महाश्राणानुउग्देना ब्यजायन ॥१७६

म्बगाह्य महारमान वृक्त देश शाजायन। म्रागाही च स्वमा चव मुरूपा शिविराधियाी ॥१५० मप्तम देवकीपुत्र मुनामा मृगुत्रे भुगम ।

गवेपण महामाग मङ्ग्राम चित्र योधिनम् ॥१८९ श्राहदेव पुरो येन पने चिराचिता हिजा । शेव्यामामदद्वारः पुत्र कीवित्रमव्ययम् ॥१८२

मुगन्धी वनगजी च गौरगम्ना पीत्यह । पुण्डुश्च विश्वलाल्यां हिती। तुर्वो राजाऽभवन् पुण्डुः क्षिलस्यु वन ययो ॥१८३

तस्या ममभवद्वीरा वमुदेवात्मजी वनी। गत्रा नाम निगदार्गो प्रथम संबनुद्धे रः ॥१६८ विस्याती देवरातस्य महाभाग मुनोडभवत्। पण्डिमाना मन प्राहृतंत्वग्रवममुद्भवम् ॥१८४

ग्रस्मन्या सभते गुत्रमनाहींट यग्नस्विनम् । निवर्त राक्तरपुष्न थाउदेव महावलम् ॥१८६

सुरदेश ने विजय-रोजन-बड मन् इन सनने महान् मान वाली नो

उत्तम निया था । १७६।। वृत्यदेवी ने महान् प्रात्मा वाले स्वणाह्व की उत्पम्न हिया था । मागाही एन स्वला भी थी जो सुन्दर रूप वाली विक्तिरावणी थी । १६०।। सुनाला ने सातवे देवनी के पुत्र को भूव को प्रमूत किया था । गवेपण महाभाग भीर नवाम म विजयोधी भीर आद्धदेव को उत्पन्न किया था । गवेपण महाभाग भीर नवाम म विजयोधी भीर आद्धदेव को उत्पन्न किया था । १६२ १८ १८ १॥ सुनिय भीर वनराजी थे गीरि का परिष्कृ था । १६० १८ १८ १॥ सुनिय भीर वनराजी थे गीरि का परिष्कृ था । १९६ १८ १८ १॥ सुनिय भीर वनराजी थे गीरि का परिष्कृ था । १९० हो राजा हुमा था भीर कपिल वन म बला गया था ।१८ ३॥ उत्तमे और समुदेव को पुत्र हुमा था जो प्रमम थनु- पर्य हुमा था । १६वधन विचान पुत्र हुमा था । १६वधन विचान पा । १६ १॥ विचान पा । १६वधन विचान विचान विचान पा । १६वधन विचान विचान

म्रजायत थाढदेवो निप्धादियंत शृत ।
एक् लब्यो महावीयों निपादं परिविद्धत ॥१८७
गण्द्रपामानप्रधाय ग्रुटण्सनुष्टोऽद्वत् सुतै ।
चारदेव्याश्व माम्यश्व ग्रुताको दास्तलक्षणो ॥१८६
तिन्तजन्तान्तानास्त्र स्वपुत्री मनवस्य तु ।
वस्तावनेस्त्वपुत्राय वसुदेव प्रतायवान् ।
सौतिदंदी मृत बीर गीरि गीतिवस्त्र म ॥१८६
सपाश्च कोषनु औ व विराजा द्यामगृश्चिमी ।
भ्रापर्थाऽभवण्द्रपाम द्यामगरस्तु वन ययो ।
जुपुस्तमानो भीजत्व राजीव्यसम्बाप्न्यात् ॥१६०
य इत जम ग्रुटणम्य पठते नियतन्त्रत् ।
सावयेद्याग्राग्वाणि मुमहत्युग्यमाप्नुवात् ॥१६१
देवदेवो महातेना पूर्व ग्रुटण् प्रजानिः।
विहाराय मनुष्येषु जाने नारावरण प्रमु ॥१६२

देवन्या वस्देवेन तपसा पष्करेक्षाणः । चतुर्वाहः स विज्ञे यो दिव्यत्त्यः श्रियान्वितः ॥१६३ प्रकाशो भगवान् योगी कृप्लो मानुपमागतः । प्रव्यक्तोक्रमक्तिहस्यः व एव भगवान् प्रमुः ॥ १६४ बवोकि ऐसा धल है कि बाह्यदेव निवय के बहिते हवा या। महानु कीर्य बाला एकनव्य निवासो के जारा परिवर्जिन किया गया था धरेयां। विसा रान्तरि वाने एएडप के सिथे सन्तुष्ट कृष्ण न दोनो पुत्र दे दिये थे। ये दोनी चार देवल और साम्ब ये जो हजारत एवं राख सक्षण बाते थे ॥१००॥ सन्तित भीर तिन्त्रमाल सन्तावित कनत के धपने दो पत्रों को प्रतापवान वस्टेव ने पत्र होत के लिए दे दिया था और मीर्ज न बीर शीरि और की शिक पत्र को दे दिया था ।१९ = १ ।। तथा-जोबनु विरवा-वशास और सुक्तिम हुए उनमे स्याम सन्तिति हीन था मो यह स्वायक वन में बना गया था। भोजस्य की जुमुप्सा **प**रता हुमा उसने पार्जीय होने का यद पास कर खिया या ॥१६०॥ जी इस हुप्ता के जन्म को नियन यत बाना होने हुए पढ़ता है और किसी बाह्यण की इसे भवल कराता है यह गहान् नृत्व को श्राप्त किया करता है ।। १६२॥ महान् सैक बाले देशों के भी देव प्रजापति कृप्या पहिले विद्वार करने के लिये प्रभू चारपास्ता ने समुद्धां में जन्म बहुता विधा था ॥१६२॥ वस्देव से देववी में तप के द्वारा पूजार के समान सुरदा तेजो वाला-की हे बन्वित-कार मुजाफी ने युक्त तथा दिव्य व्यवसारी बह विजेब है। ॥१६३॥ प्रकास, सोपी, मणबान हुएए। मनुष्य के स्वरूप में पान होनवे थे। यह प्रभू बनवा। श्री जरे धन्यतः है और प्रव्यक्त विह्नी में स्वित हैं, बाजूब रून से बावे वे १११६४)।

नारामणो मत्रमकं भगन चाव्ययो हि स । देवो नारायणो भूत्वा हरिरासीभनातनः ॥१६५ योग्नुबद्वादिषुण्य पुरा चक्रे प्रजापतिम् । भ्रदितर्राप पुराचके प्रजापतिम् । भ्रदितर्राप पुराचमेत्य यादननन्दाः । देवो निर्माणित स्थातः अकादनर्त्रोऽस्वत् ॥१६६ प्रसादज यस्य विभोरदित्याः पृत्रकारणम् । वधार्ध सुरवात्र्णा देत्यदानवरक्षसाम् ॥१६७ ययानिवराजस्याय वस्देवस्य धीमतः । कुल पृष्य यतः कमं भेजे नारायणः प्रमु ॥१६८ सागरा समक्ष्यत्त चेलुक्ष घरणीधराः । जज्जलुक्षानित्त्तेवार्णि जायमाने जनादंने ॥१६६ सिवाक्ष प्रवृत्वांता प्रवान्तिमभवद्वज । ज्योतीच्यम्यधिन रेजुर्जायमाने जनादंने ॥ २०० मिजिज्ञाम नक्षत्र जयन्ते नाम सर्वरी । मृहत्तें विजयो नाम यत्र जानो जनादंन ॥२०१ भव्यक्त साधतः कुरणी हरिर्नारायणः प्रमु । जायते समंत्र भवान् नयननीहयन् प्रजा ॥२०२

क्यों कि कव्यय नारायण न प्रभव क्या क्यां क्या यहण क्या यहण क्या या वेकनरायण होकर गातन होंने हुए व ।।१६६१ । जिगने पहिल जादि पुरंप प्रमापति वा गुनन किया था वह यादन नवन पदिन के भी पुत्र वे स्वरूप की प्राप्त कर देव विव्यु नाम स प्रभिद्ध हुए वे और इन्टर के होटे भाई बन गये थे ।१६६॥ जिम विभु के खदिन ने पुत्र होने ना नारण नेवन प्रमाद ही है। वोिंगे देवो में वाचु देव-वानव वोर राग्यों के वाच करन के निर्म ही हुआ था ।११६७। गाता यथानि ने वस में जन्म ने नाम थी थी हुआ था ।११६७। गाता यथानि ने वस में जन्म ने नाम वीच करन के नाम हुए कर वर्म पुण्य दानी है और पदिन है जिसम कि प्रभु नारायण न जन्म प्रमुण कर वर्म प्रमुण कर वर्म प्रमुण कर वर्म प्रमुण कर वर्म कर वर्म प्रमुण कर वर्म करने क्या भाव कर वर्म प्रमुण कर वर्म प्रमुण कर वर्म करने क्या करने भी अनस्तु जारन के जायमार होर पर उसीतियों राम कर वर्म करने भी अनस्तु जारन के जायमार होर पर उसीतियों राम कर वर्म करने के प्रमुण वाम होर कर वर्म करने भी अनस्तु जारन के जायमार होर पर उसीतियों राम कर वर्म के प्रमुण कर वर्म करने भी भाव कर वर्म करने भी भाव कर वर्म करने भी भाव कर वर्म करने करने पर वर्म करने के प्रमुण करने पर वर्म करने करने स्वास्त्र करने पर वर्म करने करने वर्म करने करने पर वर्म करने के प्रमुण करने वर्म करने करने वर्म करने करने वर्म करने करने वर्म करने

षा ॥२०१॥ प्रव्यक्त-द्याश्वत-प्रमुनागयण हरि थीकृष्ण भगवान् नेत्रो के द्वारा प्रजा को मृत्य करते हुए उत्पन्न हुए थे ॥२०२॥

भाकाशात् पुष्पकृष्टिश्च ववर्ष निद्येश्वरः ।
गोभिमंङ्गलयुक्ताभिः स्तुवन्तो मधुसूदनम् ।
महर्पयः सगन्यवां उपतस्यु सहस्यः ॥२०३
वमुदेवस्तु त रात्रौ जात पुनमधोक्षजम् ।
श्रीवरस्तक्षस्य हृद्या दिवि दिव्यः मृतक्षर्यो ।
उवाच वमुदेव स्व रूप सहार वै प्रभो ॥२०४
भीतोऽह कसतस्तात एनदेव सवीम्यहम् ।
सम् पुना हतास्तेन ज्येश्वास्तेऽद्यभृतदक्षा ॥२०५
वसुदेववच श्रूरवा रूप म हतवान् प्रभु. ।
अमुजात पिता स्वेन नन्दयापमृह् गत ।
उम्रसेनमते तिष्ठम् यक्षोदायं तदा दवी ॥२०६
पुत्यकालन्तु गभिष्यौ यशोदा देवकी तथा ।
यशोदा नन्दगोपस्य पली सा नन्दगोपते ॥२०६

 तिये दे दिया या ॥२०६॥ यत्तोदा श्रीर देवशी दोनो ही एक ही समय में गर्भिस्सी हुई थी। वह यत्तोदा गोपनि नम्द नी पत्नी थी ॥२०७॥ ग्रामेन रजनी कटागो जज्ञे विद्याकलप्रभः।

यामेव रजनी कृष्णो जज्ञे वृष्णिकुलप्रभु । तामेव रजनी बन्या यशोदापि व्यजायत ॥२०= त जान रक्षमास्यस्य वस्रदेवो महायशा । प्रादात् पुत्र यशोदार्यं कन्यान्त् जगृहे स्वयम् ॥२०६ दस्वेन नन्दगोपस्य रक्ष मामिति चात्रवीत्। सुतस्ते सब्बंबन्याणो यादवाना भविष्यति । श्रय स गभों देवक्या अस्मत्वलेशान् हनिप्यति ॥२१० उप्रसेनात्मजायाश्व वन्यामानवदुन्दुभे । निवेदयामान तदा बन्येति युभलक्षांसा ॥२११ स्वसाया सनय बसो जात नैवावधारयत् । ग्रय तामपि दुष्टात्मा ह्यार्गसर्ज मुदान्वित ॥२१२ हता वै या यदा वन्या जपरयेष वृद्यामति । बन्या सा ववधे तत्र वृद्धिमध्यनि पुजिता ॥२१३ पुत्रवत्परिपात्यन्तो देवा देवान् यथा तदा । तामेव विधिनोत्पन्नामाह बन्या प्रजापतिम् ॥२१४ एवादमा तुजन वै रक्षार्य वेभवस्य ह। ता वै सर्वे गुमनम पूजियप्यस्ति यादवा । देवदेवो दिव्यवपु कृष्ण सरक्षितोध्नया ॥२१५

वृद्धिण कुल ने स्वामी जिस यात्रि य उत्पन्न हुण थे उसी रात में यसोदा में भी एम क्या को जस्म दिया था ॥२०६॥ उस समुत्यन श्रीकृष्ण वात्रक की रक्षा क्यत हुए वसुदवजी न जिनका महान् यदा था, यह बास कृषण पुत्र तो स्मी मानेश का र दिया था थीत्र उस प्यादा ने गर्भ में प्रमूत का को रात्र सहान कर निया था ॥२०६॥ इस वात्रकृष्ण कालक की नद्योग वादर रातु-देवजी न क्या-भी रक्षा क्यिय । नुस्ता यह युव सम्मन क्यामा ने करी वाता है जीकि सादवो का समूत करनवात्र हुएस यह देवकी का सहस्यों है जी समस्त हमारे बतेशो का हनन कर देगा ॥२१०॥ और उजनेत की प्रायस्त देवकी को धानक दु-बुधि ने वह कन्या लाकर दे दी थी और उन समय में बहु कन्या लाकर दे दी थी और उन समय में बहु कन्या सुभ तक्षण वाली उत्यन्न हुई है—ऐसा जात कराया गया था ॥२११॥ क्षम ने प्रपत्ती बहुत के पुत्र हुआ है—यह निक्रम नहीं किया था। इनके अनलर उस दुष्टारमा ने मुदान्तित होते हुए उपको भी उन्गृष्ट कर दिया था। जिम समय में जो कन्या हल हुई यह दूया बुद्धि वाला भन में विचार करता है कि वृद्धि के पर ने पूजित बहु कन्या बड़ी हुई है ॥२१२-२१३॥ उस समय देशों की भति देव पुत्र के समान परिपालन करते हुए विधि के द्वारा उत्यम्न सम्या को प्रचापति से बोने ॥२१४॥ यह प्यास्त्री कमान की रक्षा के निये उत्पम हुई है। उत्तकों फिर सभी मुमनन यादन पूजेंगे कि दनो के देव कृष्ण इसके द्वारा रिक्त हुए हैं। उत्तकों फिर सभी मुमनन यादन पूजेंगे कि दनो के देव कृष्ण इसके द्वारा रिक्त हुए हैं। उत्तकों फिर सभी मुमनन यादन पूजेंगे कि दनो के देव कृष्ण इसके द्वारा रिक्त हुए हैं। इसके देव कृष्ण

किमर्थ बस्देवस्य भाज कसी नराधिय । जधान पुतान् वालान् वै तन्नो व्य त्यातुमहंसि ॥२१६ शृगुध्व व यथा कस पुतानानकदृत्द्रभे । जाताञ्चाताञ्चित्रम् सर्वान् निध्पपेप वृथामति ॥२१७ भयाद्यथा महावाहजीन कृष्णो विवासित । तथा च गोपु गोबिंग्ड सबृद्ध पुरुषोत्तम ॥२१८ उक्त हि किल देवस्या वस्देवस्य धीमत । सारध्य कृतवान् कसी युवराजस्तदाऽभवत् ॥२१६ तनं। इन्तरिक्षे वागासी हिब्बा भूतस्य कस्यचित्। क्सो यद्या सदा भीत े पुष्कला लोकनाक्षिसी ॥२२० यामेता वहमे कस ग्थेन परकारणात्। श्रम्या य सप्तमो गर्भ स ते मृत्युर्भविष्यति ॥२२१ ता श्रत्वा व्यथितो वास्मी तदा कसो वृथामति । निब्नम्य खड्ग ता कन्या हन्तुकामोऽभवत्तदा ॥२२२ तम्बाच महाबाहर्वम्देव प्रतापवान्। उग्रसेनात्मज कम सौत्हदात्प्रण येन च ॥२२३

परियान वहा-गाम स्वामी भीज नसान विशालिये बसुदेव में बातर पुता को मार डाता था - यह ग्राप पूरी तरह स व्याख्या बरके हम ममकाने ये योग्य हाने हैं ॥२१६॥ श्री मूनजी बोले-मूनी जिस तरह में यूपा बुद्धि बात रान आनव दुद्धिन पैदा होने बाते सभी तिपृपायो निध्यष्ट कर दिया या ॥२१७॥ जिम तरह भय स महाबाहु कृष्ण उत्पन्न होने हुए ही निवासित वर दिवं गव थे चयान् सःव स्थान गोवूल म मज दिवे गये थे। धीर उनी प्रकार में गोरिक्य पूर्व तत्त्व वहाँ गौबा में संबंधित हुए थे ।। २१ वा। दवनी भीर भीमाद् बसुदेव व यह कम सार्याय ना नाम नरता था उस समय म यह युवरात्र ही था-ऐमा इहा गया है।।२१६।। उस गमव म किमी प्रामी भी माराणम दिव्य वाती हुई थी जिनसे नदा भयभीत रहा वण्ता या स्योति यह नमस्त नार की साभी पूर्णन बासी हुई थी।।२२०।। आकाम महोने वानी वासी यह वी ह वन । पर कारण म जिसकी तूरध के द्वारा बहुन गर रहा है मर्जन् रय म जिठा रर न जा रहा है इनका जो सातवी गभ हाना यह तरामृत्युहाका अर्थान् बही तुमे मारो वाचा होगा ॥२२१॥ उप मानाम म हा वानी दिव्य बाली का मुनकर कह कम बहुत ही व्यथित हुमा या क्योरि यह हुरा बुद्धि बाता उन समय मधा। उनने अवना सङ्घ नियान कर उस समय म उसके सार देश की द्रव्या की ची ।।२२२॥ उस समय स महाबाह प्रवासी वसुदय न उसम वताओर उस उद्यान वे पूत्र क्रम स यडे ही सीहु।द समा प्रमाय का प्रदान बरत हुए विवदा किया था ।।२२३।।

न न्त्रिय क्षत्रियो जातु हन्तुमहति मञ्जन । उपाय पण्डिष्टाज्य मया याद्यनन्दन ॥१२४ याच्या भविष्यति गम मामा पृथिकी पत । तमहन्त्र प्रवच्छामि तत्र कृष्या ययाक्ष्मम् ॥२२८ १८ दिखानी यथट य यतेषा भूग्दितिमा । गदानम्यास्तु री गमान् मत्य नत्यामि न वद्यम् ॥२२६ एव तस्य ह्यामी उपानिस्या भविष्यति । एवमुक्त द्युनीत म जवाह नायान्दरा ॥२२७ वसुदेवश्च ता भार्यामवाप्य मुदितोः भवत् । कसश्चास्यावधीत् पुत्रान् पापकम्मा नृयामितः ॥२२% क एप वसुदेवश्च देवकी च यशस्त्रिनो । नन्दगोपस्तु कस्त्वेष यशोदा च महायशाः । यो विष्णु जनयामास या चैनं नाम्यवद्धंयत् ॥२२६

है यादव नन्दन ! कोई भी क्षत्रिय बभी भी तिभी क्षी को भार देने के गोग्य मही होता है। इस अब के जोकि तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होगया है मैंने उसने निवारण का उवाय भनी-भांति देख लिया है।।२२४॥ हे पृथिवी के पित ! इसका जो मानवाँ गर्म होगा उसने मैं आपको देहूँगा। उसमे भाग ययाक्रम मरे ।।२२४॥ हे भूरि दक्षिण ! इस समय आप जीना चाहिए वैद्या हो व्यवहार करे । इकके सभी गर्भों को आपके वदा में प्राप्त वर दूँगा।।२२६॥ हे नर श्रेष्ठ ! इस कार से यह वाली मिक्या नहीं होगी। इस तरह अनुत्य किये हुए उसने सम पुत्रों वो सहुए वर लिया था।।२६०। धीर वस्पुदेव ती उस मण्डी भागी भागी को आप वर बहुन प्रतम्म हुए। और कम ने त्रीकि पाप वर्म वरने वाला तथा वृद्या बुद्ध स युक्त का, इसके पुत्रों को भार दाला था।२६८। स्पृदियों ने कहा—यह वस्पुदेव कीन था और यसास्विनी देवकी कीन थी, तन्दर-गांप कीन या तथा महान् यसानाती यह यसादा कीन थी? जिनने विक्यु की उत्पन्न किया था।।१२६।

पुरुषाः कन्यपस्यासम्नादित्यान्तु निनयास्तया । भ्रम कामान् महाचाहुर्वेषक्या समवद्वं यत् ॥२३० भ्रम-त् स महो देउ प्रविद्यो मानुयो तनुम् । मोहयन् सर्वेभुतानि योगात्मा योगमायया ॥२३६ गट्टे प्राम्में तदा त्रज्ञे विष्णुत्तुं रिरावुज्ञे स्त्रयम् । बतुं पम्मेंक्यवस्थानमनुराया प्रणाघनम् ॥२३२ भ्रारद्वता रुविमण्णो बन्या मत्या नम्नजितस्तदा । सात्राजिती सत्यभामा जाम्बवत्यपि रोहिणी ॥२३३ र्दाच्या मुदेवी माद्री च मुजीका नाम चापरा । यालिन्दी भित्रविन्दा च लक्ष्मणा जालवासिनी ॥२३४ एवमावीनि देवाना सहस्राणि च पोडरा । चतुर्देश तु ये प्रोक्ता गर्माध्राप्सरमा दिवि विचन्त्य दवै: बाक्रण विशिष्टास्त्विह प्रेपिताः ॥२३४

भूतंत्रों ने बहा—वरवय वं पुरुष ये घोर धरिति की कियो थी। इसकें धनस्तर महायाह ने देवती के कामो का सम्वर्धन किया था। 11920।। घोगामा उनने मधनी योगमाया से समस्त्र प्राशियों को मेहित करते हुए मापुष सारीर म प्रवेश करने उन देव ने भूमि से विनरण दिया था। 1234।। धर्म में ने नह हो जाने पर भगवान विप्ता न स्वय वृद्धि कुरा से उस समय जन्म विया। यर जन्म यहाण घर्म नी व्यवस्था करने के विधे तथा धर्मुरों का दिनाम करने के विषे तथा समुद्रों का दिनाम करने के विषे तथा था। 1232।। धिनमणों कर्या का धाहरण दिया गया था उस ममय न क्या विनयों साथा विश्व वेशों कर्यों का साथा से रे रोहिणी मार्ड गई थी। 1123।।। प्रवेश वेशों मार्ड विन्ता क्या विवास करने के विश्व विभान क्या विश्व विश्व विवास करने के स्वर्णा के भी। 1232।।। प्रवेश वेशों का विज्ञ विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्ठ विश्व विश्व

पत्त्वर्य वागुरेवस्य उत्पन्ना राजवेदसमु ।
एता पत्त्वर्य महाभागा विष्यवस्तरस्य विश्वता ॥२३६
प्रद्युम्नआरदेश्याभ सुदेल्या शर्भ स्तवा ।
पात्रभ वात्त्रभ्रम्भ भद्रचात्त्रस्त्यास्त्र ॥२३७
पात्रप्रस्म महचात्त्रस्त्रयास्त्र ॥२३७
पात्रप्रस्म महचात्त्रस्त्रया ।
पानुभौनुन्त्रपाश्रभ रोहितो मन्त्रपत्त्या ॥२३८
पत्त्रस्त्र महित्र स्त्रप्रस्म ।
पत्त्रम बहित्र त्या स्वमारी पत्रस्म ।
पत्यभामानुगनेनाजास्वस्या प्रमा श्रृणु ॥२८०

मद्रश्च भद्रगुप्तम्र मद्रविन्द्रस्तयैव च । सप्तवाहुञ्च विरुपात कत्या भद्रावती तथा । सम्बोधमी च विरुपाता ज्ञे या जाम्बवतीसुता. ॥२४१ सप्रामिजञ्च सत्जित् तथेव च सङ्ग्रजित् । एते पुत्र सुदेव्याञ्च विष्वतसेनस्य कीर्तिता ॥२४२ मुको चुकास्वो कृतिबद्दृजिती च सुराङ्गना । मित्रवाह सुनोषञ्च नामजित्या प्रजान्तिह ॥२४३

यं सव यहां राजाओं के अवनों से वामुदेव वी पत्नी वनने के लिये उपप्त हुई थी। ये महान् नाग वालो पत्नियां विश्ववत्त्र की अगिद्ध हुई थी। १२६६।) अग्रुल्न-वारदेव्य-वृदय्य-वारभ-वार-वारमद्र यौर वारविवत्य रिवन्त्री में पुत्र उत्तरप्त हुई थी। सानुभौजु-वान-वोहित-मत्त्राय-जारम्य-वाहमद्र यौर वारविवत्य रिवन्त्री में पुत्र उत्तरप्त हुई थी। सानुभौजु-वाम-रोहित-मत्त्राय-जारम्य-चाहमवान-मोगिरि और जरव्यम ये सत्यमाना के पुत्र हुए थे। जिनके ताम मानु-भौगिरिया-ठाइयवर्श और जरव्यम ये-चरवामा के पुत्र तो वत्तमा वियं गये है सब वाहमवानी के पुत्र को अवत्या करो। १२३०-२३६-२४६। प्रदान प्रत्र वाहम्य वीचीने कामनविवी के पुत्र को वाहमविवान कामवानी के जानने योग्य थे। भहानती कामा योजिक सम्योगनी-इम नाम से वियान जासवानी के जानने योग्य थे। १२४१।। सवाम जित्-चालजिल्-महस्त्रीत् ये बुदेवी के पुत्र थे जोवि विववन्त्र-महस्त्राय प्रत्र वीचिनी मुगाङ्गना-भिनवाहु-मुनीय ये नामजिती वी सर्गति यहाँ पर हुई थी।।२४३।।

एवमादीनि पुत्राणा सहस्राणि निवोधत । प्रयुतन्तु समास्थात वामुदेवस्य ये मुदा ॥२४४ समुतानि तथाष्टौ च गुरा रागविद्यारदा । जनार्दनस्य वद्यो च. कीत्तितोऽय यथातवयम् ॥२४५ मृहती नर्तनोन्नेयी मुनये सङ्गता तथा। वन्या सा बृहदुच्छस्य द्योनेयस्य महारमन. ॥२४६ तस्याः पुत्रास्तु विरयातास्त्रयः समितिशोभना ।
ग्रञ्जदः नुमुद दवेत कन्या दवेता तयैव च ॥२४७
ग्रवगाहुश्च चित्रश्च श्रूरश्चित्रवरश्च य ।
चित्रसेन मृतश्चास्य नन्या चित्रवती तथा २४८
तुम्बश्च तुम्बगाणश्च जनस्तम्बश्च ताबुभौ ।
उपात्रस्य म्मृतो हो तु वस्तार शिश एव च ॥२४६
भूरी-इसेनो भूरिक्च गवेपस्य मुताहुभौ ।
गुधिष्ठरम्य मन्या तु मुतनुनीम विश्रुता ॥२४०
तस्यामद्वमुनो जज्ञ वस्त्रा नाम महायशा ।
चन्त्रस्य प्रति बाहुन्य मुवाश्रतस्य चारमण ॥२५१
एवमारि सहला पुत्र वे गसा जान नो । बासूरेव वे जो पुत्र हुए वे वे

प्रयुक्त के ऐसा समार यात है । १२४४।। उनसे बायुक कोर बाद हो बहे ही पूर तया रागिया में विदार के । १२४४।। जुहनी नर्तयो नेस्या जो सुनम में वाम रोग ते यह जनाईन में बदा मा टीन-टीन बरान न र दिया है । १२४४।। जुहनी नर्तयो नेस्यो जो सुनम में ताम सद्भत थी वह महास्मा कीनम बृहहुक भी मन्या थी । १२४६।। जममें तीन मित को सुमीभित बरन बाने पुत्र पिरान हुए थे। जिनमें नाम प्राप्त = मुमुद — मुमुद पौर देन पे सप्पाण पनिता नाम बानी मन्या थी । १२४६।। जीर इसने पुत्र प्रयाम हिम्म के स्वाम प्राप्त नित्र ने स्वाम प्राप्त ने वह को स्विम के साथ एक विजयता नाम बानी क्या थी। । १४८।। जीर इसने पुत्र के स्वाम क्या को स्वाम के स्वाम के स्वाम के प्रयाम सित्र के स्वाम के प्रयाम सित्र के स्वाम के प्रयाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के प्रयाम के स्वाम के स्

यादमा गुँपार्च तनय जज्ञ गाँच्या तरस्विनम् । नियः योद्यम्तु पुत्रागा याद्याना महारमनाम् ॥२१२ पर्दियानमहत्र्याणि वीर्ययन्तो महायनाः । देवाद्या गर्म्य एवेह उत्पद्राग्ते महीजमः ॥२५३ दैवातुरे हता ये च अमुरा वै महातपा ।
इहोतपन्ना मनुष्येपु वाघन्ते सर्व्यमानवान् ।
तेपामुस्तादनार्यंन्तु उत्पन्ना यादवे कुले ॥२१४
कुतानि दग चैकन्त्र यादवाना महात्मनाम् ।
सर्व्य मेकनुल यददलंते वैष्णवे कुले ॥२१४
विष्णुस्तेसा प्रमाणे च प्रभुत्वे च व्यवस्थितः ।
निदंशस्थाधिमस्तस्य बद्धयन्ते सर्वमानुषा २१६
इति प्रमृतिवृ ष्णीना समासम्यास्योगतः ।
कोत्तिता कीत्तनान्वेत कोत्तिनिद्धिसभीष्यताम् ॥२१७

वादमा ने सुपार्श्व तनय वो उल्पन्न विद्या था धीर साम्या ने तरस्थी पुत्र को जन्म दिया था। महान् धारमा वाल माध्यो के तीन क्योट पुत्रो की सरपा थी।।२४२।। माठ हजार वीर्य वाले और महान् वल वाले थे। ये मधी महान् प्रोज वाले यहाँ दवो के ही बदा उल्पन्न हुए थे।।२४३।। देवानुर युद्ध में भी महान् तप वाले प्रमुद मारे गये थे वे मब यहाँ मनुष्यो यें उत्पन्न हुए थे । त्या वे उत्पन्न हुए थे जोति तसाल महुप्तो वाधा विद्या करते हैं। उनके उत्पन्न कर ने लिये ही मादव कुल में उत्पन्न हुए थे।। वह मा यादव कुल में उत्पन्न हुए थे।। वह मा यादव के म्यारह कुल हुए थे। वे सब वैद्याव कुल में एव कुल से एव कुल की भांति वर्तमान रहते हैं। २४४। यह सम्याभाष्या में भीर प्रमुद्ध में विद्याव क्या मिये जाते हैं। २४६। यह दृष्टिण्यो भी प्रमुत् के विद्याव क्या मिये जाते हैं। २४६। यह दृष्टिण्यो भी प्रमुत् है जिनका वस्तन व्यक्त की भीर वित्यार से कीत्तित हुमा है। यो वीर्ति भीर निद्धि के वाहन वाले हैं उनको इनके कीर्यन करते से प्राप्त होगी है। २४।।

प्रकृष्ण ५६--शम्सुस्तव कीर्तन मनुष्पप्रकृतीन् देनान् कीर्त्यमानाप्तिवोचत । सङ्कर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नः साम्ब एव च ॥१ धनिरुद्ध पश्च ते बशवीरा प्रवीत्तिता ।
सप्तर्य वृवेरश्च यक्षा मिण्यरस्तया ।।२
शानवी बदरश्च व निश्च पत्त्व उच्यते ।
मित्रश्च महादव शान द्वाप उच्यते ।
धादिदवस्तदा जिथ्युरेभिश्च सह देवते ॥३
विद्यु निश्च सम्भूत्य विते ।
सिद्यो वित वान्ये नु प्रादुर्भावा महारमम ।।४
वहागेत्रे युगानतपु निमर्शमिह जायते ।
पुन पुनम्मुच्यपु तत्र प्रयू हि पृच्छताम् ॥५
विस्तरसीव सर्वािण वम्मीणि रिपुपातिन ।
श्रातुमिन्छामह सम्यग देहै वृष्णस्य धीमत ।।
या चास्य प्रवृति सूत्त ताश्चास्मान् वक्ष महिति ।।
या चास्य प्रवृति सूत्त ताश्चास्मान् वक्ष महिति ।।७
वध म भगवान् वित्या पुरस्वरितिष्दन ।
वमुदवस्ते प्राप्तान वासुवेदत्व मागत ॥६

मनुष्य की प्रश्नित याल दका का अब यतनाया जाना है जन की हय माने की भानी भीनि समक्ष लो । साह्य ला-वागुरेय-प्रश्ना-साम्य और प्रिनिष्ठ य पीन पानीर कहे गय हैं। सहिव बुवर-पश्न-सिलवर-पानकी-पहर-विदान प्राप्ति-निहन-महादव कोर साय द्वापन कह जात है। उस समय प्रश्न दक्ष के साथ किया का प्राप्ति के उस समय प्रश्न के साथ किया का प्राप्ति के पान के स्वाप्ति के प्रश्नित के साथ किया का प्राप्ति के नियं जाम प्रहण्य निया का कोर उनके किन्त जाना मनार है तथा महान साथ किया का प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्रश्नित का प्राप्ति के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रमुख्य के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रस्ता के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रमुख्य के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रस्ता के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रस्ता के प्रमुख्य के प्राप्ति के प्रमुख्य के

भीर जो इननी प्रकृति है वह सब हे सूतजी <sup>1</sup> हमकी थाप बताने को योग्य होते हैं ॥७॥ वह भगवाद सुरो में बादुजो के नाझ करने वाले धीमान् विद्यु वसुरेव के कुल में वासुरेवस्य को कींग्रे प्राप्त हुए थे <sup>7</sup> ॥८॥

ग्रमरे सूत कि पुण्य पुण्यकृद्भिरलकृतम्। देवलोक समुत्सृज्य मत्यंलोकमिहागत ॥६ देवमानुषयोनेता मुभुव प्रसवो हरिः। किमर्थ दिव्यमात्मान मानुषे समवेशयत् ॥१० यश्रक वर्तंयत्येको मनुष्यागा मनोमयम् । मन्द्ये स कथ वृद्धि चक्रे चक्रभुता वर ॥११ गोपायन यः कुरुते जगता सार्व्वलीकिकम् । स कथ गा गतो विष्णुगॉपमन्वकरोत्त्रभु ॥१२ महाभुतानि भुतात्मा यो दघार चकार है। श्रीगर्भ स कथ गर्भे स्त्रिया भूचरया घृत ॥१३ येन लोकान् कर्मैजिस्वा निभिस्त्रीस्त्रिदशैप्सया । स्थापिता जगतो मार्गास्त्रिवगंत्रवरास्त्रय ॥१४ योऽन्तकाले जगत्पीस्वा कृत्वा तोयमय वपु । लोकमेकार्णव चक्रे हश्याहश्येन वर्त्मना ।।१५ य पुराशे पुराशातमा वाराह वपुरास्थित । ददौँ जिल्ला वसुमती सुराग्रा सुरसत्तम ॥१६

हे सूतजी । पुर्ति वस्ते बाले देवों में अतहत पुर्वनम देवनोह का स्थाम करके यहाँ मनुष्य तोक में जाये ये अर्थात् विष्णु ने मनुष्यों में प्रकार सिता पा ॥६॥ भूतुं व प्रनव हिर को देव और मनुष्यों के नता हैं उनने किस लिये पाने दिस्य आप्राम को मनुष्य रूप में सन्निविष्ट किया था ॥१०॥ जो एक मनुष्य ने मनोप्य विक्र को बताता है उस वक्ष्मतों में प्रमास प्रदेश ने मनुष्य दुवा में ने पी ॥११॥ जो प्रमु जमतों का मार्थ लीकिक गोपायन प्रयित् सरसार दिसा करता है वस प्रमु विष्णु किस भूमि में जाकर प्रयित् मनुष्यावतार लेकर गोप या प्रमुक्तराए करना था ? ॥१२॥ जो भूनों की मातमा

महाभूतों को बनाता है भीर घारण किया परता है श्रीगर्भ वह भूवरों के द्वारा गर्भ में कैसे भारण किया गर्मा था? ॥१३॥ देवों की दृष्टा से जिसने तीन करनों से अर्थात् तीन पढ़ से नीन कोका को जीववर जगत् के त्रिवर्ण प्रारा तीन मार्गस्थापित किये थे ॥१४॥ जो अन्त गम्य में तोयपूर्ण दाशेर बनारर इस समत जगत् का पान कर लोक को इस्त धौर धट्टव मार्गसे एर समुद्र के स्वरूप म कर देता था ॥१४॥ जो पुराण में पुराण धारण बाना है भीर वाराह के सारीर म स्थित हुआ था तथा मुरो में श्रीह के बसुमही को जीत कर जिसके

गुरो को देदी थी ।।१६॥

येत सेह बंदु शृत्वा द्विया बृत्वाच यत्पृत । पुरुवंदैश्यो महाबीय्यों हिरण्येव शिपहुँत ॥१७ य पुराद्यनलो भूत्वा ग्रीन्त्रं सवलँको विभु । पानालस्थोऽगाँवगत पपी तोयमय हवि ॥१५ सहस्त्रचरण देव सहस्राधु सहस्रव । सहस्रक्षिरस देव बमाहुर्वे युगे युगे ॥१६ नाम्यारच्या समृद्भूतं यस्य पैतामह गृहस् । एवाएं रगते लोवे तत्र हुजमपहुजम् ॥२० येन ते निहता देखा सप्रामे तारकामय । सन्देदमय कृत्या सर्वायुध्धर वयु । ११ गरउस्थेन चारिसक्तः याननैमिनिपातितः। उत्तरारी समुद्रस्य शीरीदश्यामृतोदधे । य दोते बादवन यागमास्थाय निमिर महन् ॥२२ पुरारगी गभमधत्त दिव्य तप प्रवर्षाददिति पुरा यम् । शक्रभ्र यो देत्परमावग्द्र गर्भावमानेन भूत पनार ॥२३ जिसने सम्भ को पाडकर बाला लिह धीर नर को दो प्रकार का स्थमप बनाया या प्रोर पश्चि देश्य महान् पराज्ञकी हिरमण शक्षिपु का मार दाला था ।।१७॥ जो पहिते सबसँक विभुधोर्व दर्थात् पृष्टी का घास हाहर पातात से स्यित समाध्यांद एक होता हुआ। तोषमय हो। का यात कर नया गा।।१८।। युग-युग मे जिमको सहस्य चण्ण वाला देव-सहस्य प्रशु से मुक्त-शहस्य शिर वाला वहते हैं ॥१६॥ जिसको नाभि की सरणों से घर्यात् कमन नाल से जितामह का पर उत्पन्न हुमा था थीर वह बिना हो पद्म के उत्पन्न होने बाना पद्म अ एकाएँव लोक मे था ॥२०॥ जिमने सारवाध्य संघान के सर्वदेव पूर्ण और समस्त भाषुणे के धारण करने वाले ब्यु को बनाकर देत्यों का हनन किया पा ॥२१॥ गरंड पर स्थित जिसने भ्रमून का उदिव क्षीर सागर समुद्र के उत्तराश में उत्तिक लगनिम को निपालित कर दिया था जो महान् निमिर (प्राप्यकार) में मोग में भाष्यित होकर बास्त्र साथन किया करना है ॥२२॥ पहिने धरणों में जिसको दिव्य रार्भ के रूप से धारणा किया था और तपस्या के प्रकर्ण से जिसको दिव्य रार्भ के स्वमान से इन्द्र को देश्य के स्नार साथन स्वार भाषित साथना से स्वार के स्वमान से इन्द्र को देश्य के सार साथन स्वार भाषी का

यदानिको लाकपदानि स्हात्य चकारदैत्यान् सनिलेशयास्तान् । कृत्वादिदेवस्त्रिदिवस्य देवाश्चक्रे सूरेश पुरुहनमेव **॥**२४ गाही रत्यन विधिना अन्याहार्येश कम्भेशा । श्राप्तिमाहवरीयन्व वेदिन्त व क्रास्त्वम् ॥२१ प्रोक्षण'य स्नुबन्ध व ग्रवभ्य सर्थेव च। धय त्रीनिह यक्षके हव्यभाग प्रदान्मखे ॥२६ हन्यादान्त गुरान्त्रक्र कव्यादान्त्र शितुनपि। भोगार्यं यजविधिन। यो यज्ञी यज्ञकर्माला ॥२७ पूपान् समिन्न् व सोम पवित्र परिधीनपि । यंत्रियानि च द्रव्याणि यज्ञीयाच तयाननान् ॥२= मदम्यान् यजमानाश्व ग्रदवमेघान् ऋतृत्वमान् । विवयाज पुरा यश्च पारमेश्चीन कम्मणा ॥२६ यगानुम्य य कृत्वा त्रीत लोकान् हि ययाक्रमम्। क्षणा निर्मेषा काष्टाश्च कलास्त्र कालमेत्र च ॥३० मृहत्तीरितथयो मासा दिनसवत्सरास्तया। म्हतव. बालमोगाभ्र त्रमाण त्रिविधन्तया ॥३१

म्रायु दा नाण्युपचय लक्षरा रूपसीक्ष्वम् । मधा बित्त च शीय्यन्त शास्त्रस्यैव च पार्णम् ॥३२ जब धनिल न लाक पदा का हरेए। करके उन देखी की सलितेशय रर दिया यातब भादि देव न त्रिदिव व देवा नो वरके पुरुहत की ही सुरी वा इही कर दिया था ॥२४॥ गाहपत्य विधि स भीर सन्वाहाय वस श मिन का ग्राह्यनीय को ग्रीर वदि को जुलकात को—प्रोक्षणीय स्वय को तथा अद भूप को जिसन यहाँ तीन को मख म हत्य भाग को दने वाला किया था ॥२४ २६॥ भीर हब्द ने पने वाने देवों का बनाकर कब्द के लग काल पितृपा का रियापा। यज्ञ ने नम भायज्ञ नी विशि स भाग के लिया जा यन स्वरूप है ।।२७।। पूप-समित्-स्यूब-पदित्र सोम और परिषियो को यनिय द्रव्याको भीर बनाव बनला ना-नदन्यों ना भीर बन्नमाना ना-श्रेष्ठ कृतु सन्धर्मधा पारमेप्रय कम ■ जा पहित्र विश्वाजित करता या ॥२६॥ जा युगा क समुख्य बपाक्षम तीत सारा वा बनारर क्षण-निमय-नाष्टा-राता और तीन नामा ना जिनने बनाया था ।।३०।। मुहत्त-निथिया-मान-दिन-मध्यरमर-भूगूर -नाल-मोग भौर तीन प्रकार के प्रमाण जिसने मृजित क्या थ सहै है। भाष्-भेत्र उपचय-लगर्ग-रूप का भीवर-मधा-विश्व-पूरता धीर पाम्य का पारण जिनन

रचा था ॥ १२॥

त्रयो वर्णाक्रया लोनान्त्री विद्य पायनास्त्रत ।

त्री नात्य त्रीरिण नम्मीरिण तिको मायास्त्रया गुणा ॥ ५३

मृष्टा सोना सुराभी व यात्यन्त नम्मणा ।

सन्वैभूतगणा मृष्टा मन्य मृतगणात्मना ॥ ३४

मृणामिन्त्रियपूर्यण यागन रमत च य ।

गताप्ताना या नता सन्य विविधस्तर ॥ ३५

या गतिधममुक्तामामानि पायनम्मेराम् ।

नातुन्य स्य प्रमत्रभाषुवर्णाम्य रक्षिता ॥ ३६

षातृविद्यय यो वेसा चतुराध्रममध्य ।

दिगन्तर नमा भूमिरायो वायुविभावम् ॥ ३०

चन्द्रस्थांद्रया ज्योतिषु गेश क्षम्यदाचरः ।
य परः श्रूयते देशो य परं श्रूयते तथ ॥३६
यः परन्तपत्तः प्राहुषः परस्परमात्मवान् ।
ग्रादित्यादिस्नु यो देशो यश्च दैत्यान्तको निभुः ॥३६
युगान्तेष्वन्तको यश्च यश्च लोकान्तकान्नकः ।
मेतुर्यो लोकसेनुना मेन्नो यो मेन्यकर्म्यगाम् ॥४०
वेद्यो यो वेदविदुपा प्रमुखं प्रभवात्मनाम् ।
मोमभूतम्तु भूतानामिनभूनोऽग्निक्चंनाम् ॥४१
मनुष्यारा मनोभूनस्त्पोम्नस्तपन्तिनाम् ।
विनयो नयतुमाना तेजस्तेजस्त्नाम्मि ॥४२

तीन वर्ण-तीन सोश-नीन विद्या-नीन पावब-नीन वाल-तीन वर्म-तीन माया और तीन गूगा जिसने निर्मित किये थे ॥३३॥ जिसने अस्पन्त वर्म में लोगों भीर सुरो का मुजन किया था। सबभूत गलात्मा ने समस्त भूनगर्णी को बनामा था ॥६४॥ नरो के इन्द्रिय पूर्व योग ग जो रगम्प करता है गत सीर भागतो का जौ विविधेश्वर सर्वत्र नेता है ॥३५॥ जो वर्स ने बक्ती का गति है भीर पाप वर्म थाली वा सगति है। वातुर्वएय वा जो प्रमव है भीर वारी वर्णी का जो गक्षा करने वाला है ॥३६॥ जो बार विद्याक्षी का जानने वाला शीर बारो आध्रमा मा मध्य है जो दिशाओं वा बन्तर-नम-भूमि-जल-वाय्-विभावस है।।३७॥ जो चन्द्र भीर मुर्च टोनो नी ज्योति-सुगो का स्वामी---क्षणराचर है भीर जो पन्देव सुना जाता है भीर जो पर तप सुना जाता है ॥३०॥ जो परन्तपम भीर जो परस्परमात्मपान कहा जाना है। जो देव मादि-स्पादि है जो निम देखाला है ।। इहा। यहां के बाल ये बाल करने बाला है और जो लोहों के धलार का भी धला करने वाला है। लोहफेतुको का जो सेनु है भीर जो मेध्य वर्षों का पेटब है ॥४०॥ बेद के विद्वानी का जो जानने के योग्य है घौर जो प्रभवात्माओं का प्रभू है । मूनो का जो सोसभूत है घौर मिन-वर्षनी पा औ अभि भूत है ॥४१॥ जो मनुष्यी का मनोमून और तपस्वियो का तयोभूत है। जब से तृप्त पुरुषों का विनय सीर तेजस्वियों का भी जो तेज है।।४२।।

विग्रहो विग्रहासा यो गतिर्गतिमतामपि । माकाश प्रभवो वायुर्वायुप्रास्मा हुनागन. ॥४३ दिवा हुतायन प्राणा प्राणोजनेमंधुसुदन । रमोऽभवच्छोिएत वै शासितान्मातमुच्यते ॥४४ मामात्त् मेदमो जन्म मेदमोऽस्यि निरूप्यते । प्रस्थना भागना समभवन्मज्जात शुक्रमम्भव ॥४५ शुकाद्ग भै भमभवद्रममूलेन वर्म्मणा । तत्रापि प्रथमञ्जापस्ता सीम्यराशिरच्यते ॥४६ गर्भोप्मसम्भवो ज्ञे यो दिलीयो राशिक्च्यते । शुक्त मोमात्मन विद्यादासंब पायकात्मकम् ॥ ७ भावी रमानुगावेती वीव्यं च रा धपावकी। वपवर्गेऽभवेच्छुक पित्तवर्गे च शोणितम् ॥४० क्षम्य स्टब्स् स्थान नाम्या पित्त प्रतिष्ठितम् । देहम्य मध्ये स्ट्रदय म्यानन्तु मनस स्मृनम् ॥४६ माभिकोष्टान्तर यस नव देवो हनायन । मन प्रजापतिज्ञेंग कप मोमो विभाव्यते ॥६०

जा निष्ठते का विष्ठत है थोर गनियाओं का भी गनि है। असास से पन्यत होने बाता बायु है थोर बानु प्रसम वाना हुगायन(यनि)है। ४३॥ हुना-सन का प्राम दिखा है थीर श्रानि का प्राम प्रमुद्धन है। रम में सोसिम (स्तः) हुमा और सामिन नांन का कहा है। गाम भीन में भेद को उत्यमि हानों है और मद म सम्ब निक्षात की बानीह है। यहिंग माझा हुई छोर महान सुद्ध का जम्म हुवा करना है। ४४॥ शुद्ध के समें रम मून को में हुमा या। वहाँ पर भी अथम सार (बन) है यह मोस्य रानि कहा नाता है। धूप से संस्म की जम्म न सम्बद बाना जिनीय रानि है। युक्त को सोसामन आसे सोर सामें व को यावकारम जानना कारिना ॥ ६०॥ रमानुन ये दोनो भार होते हैं और बीर्य में सिंदा नया पाबक हैं। क्या वर्ग में शुक्र होता है भीर पिस वर्गमें सोशित होता है।।४८।। व्यक्त मा स्थान हृदय है और पिस नाभी में प्रतिशित रहा करता है। देह के मध्य में हृदय होता है जो मन का स्थान कहा गया है।।४६।। नाभिजीय ना भन्तर जो होता है वहाँ देय हतासान रहता है। मन मो प्रजायनि जानना चाहिए और व्यक्त सोम विभाजित विचा जाता है।४०।

> पित्तमग्निः स्मृतावेतावग्निमोभारमक जगत् । एव प्रवतितो गर्भी वर्ततेऽम्बुदसन्निभ ॥११ वायः प्रवेशन चक्रे सञ्जत परमात्मना । स पन्धधा शरीरस्थो विद्यते वह यत् पृतः ॥५२ प्राणापानी समानश्च उदानी व्यान एवं च। प्राखोऽस्य परमात्मान वर्द्धं यन परिवतने ॥४३ ग्रपान पश्चिम कायमुदानोई गरीरगः। व्यानी व्यानस्यते येन ममान सब्बंनन्त्रिषु ॥१४ भूतावामिस्ततस्त्रस्य जायतेन्द्रियगोचरा । पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिख्च पश्वमम् ॥५५ सर्व्वेन्द्रियाँ निविष्टास्त स्व स्व याग प्रचिकरे । पायिव देहमाहम्त प्राखात्मान च मास्तम् ॥१६ छिद्राण्याकाशयोगीनि जलामाव प्रवत्तते । तेजश्रम् ध्विता ज्योत्या तेया यन्नामतः स्मृतम् । सड पामा विषयाओं व यस्य वीर्यात्मवीत्तता ॥५७ इत्येतान् पुरुष सन्वान् मृजँह्वोकान् सनातन । नैयमेऽस्मिन् कथ लोके नग्त्व विष्युगागन ॥५६

पिन अगिन हैं। य दोनो ख्रांन क्षोर भोम के स्थमप बाला अगत् कहा गमा है। इम प्रकार मे अविनित गर्भ सम्बुद (मेप) के समान होता है। १११। परमातमा में मन्नन बायु ने प्रवेशन रिया था। वह बायु शरीर में स्थित पांच प्रकार का होता है और पिर बढाता है। ११२॥ प्राया-ध्यान-ममान-प्रशन भीर ब्यान से पांच बायु हैं। इसका द्वार परमात्वा को बद्धित करता हुमा परि- वित्त होता है । १३३। श्रपान पीछे को सरीर ने भीर उदान माथे सरीर में गमन करन वाला होता है। क्यान वह है जितम यह व्यानस्थमान किया जाता है भीर सरीर की समस्त सन्धियों में रहा करता है। १४४। इसके परपान उमकी भूगावानि इन्द्रिय गोचर होती है। पृथिबी—यामु—प्राकादा-जन भीर पीयबी उथेनि य भून होते हैं।१४५।। समस्त इन्द्रिया उसमें निविष्ट होती हुई भूपने पपने थात्र को किया करती हैं। उसको पायित देह कहते हैं भीर मारत को प्राण स्वरूप कहते हैं। १६॥ शिद्ध भारास शीन होते हैं जिनसे जनावाय प्रमुत होता है। तम बसुपा मारी होता है जिनसे जनावाय प्रमुत होता है। तम बसुपा मारी विषय हो म जिसक बीयं से प्रवित्त होते हैं।। अप। सनावत प्रमुत स्व सोता को गृष्ट करता हुया इस मैपन (पृत्युपीस) लोग में विष्णु की पाय से हैं। । भाग से हैं। । ।

एप न मदायो धीमन्नेप व विस्मयो महान्। कथ गतिगंतिमतामापन्ना मानुपी तनुम् ॥५६ थानुमिन्द्यामहे निष्णो नम्मीण च गयाममम्। माञ्चर्यामि पर विष्मावेददेवञ्च वष्यते ॥६० विध्मोरत्यनिमाभ्रय्यं वथयस्व महामते । एतदाश्चर्यमारयान यथ्यता वे मुखायरम् ॥६१ प्रस्वानवनवीर्धस्य प्रादुर्भाता महररमन । बाम्मंगाअय्यभूतस्य विष्णो सत्त्वमि होष्यताम् ॥६२ अहश्व बीर्स विष्यामि प्रादुर्भात महास्मन यया व भगवाज्ञाना मानुषेषु महातपा ॥६३ मप्तममनप प्रोता भृगुदापन मान्ये। जायते च युगान्तेषु देशबाध्यायिमिद्धये ॥६४ तस्य दिव्यनन् विष्णोगदना म नियोधन । युगधरमें यगवृत्त काले च शिविते प्रभु ॥३५ रत् धर्मभ्यास्यान जायत मान्वेध्यह । भूगा शायनिमिल्येन देवास्कृतेन च ॥६६

राम्युस्तव कीतंन ] क्य देवाम्रकृते ग्रध्याहारमवान्त्यात् । प्तर दिनुमिन्स्यामो वृत्ते हेवासुर क्याय ॥६७ देशापुरं यथावृतः वृवतस्तित्रिवोधतः। हिर्णयकत्तिपुर्वसम्बं लोबय प्राक् प्रशासित ॥६८ हे भीमान् । यह ही हमापा एक वहुन आरी समय है बीर एक बहुन ग्रापिक विस्तव भी होता है। गतिमानों की मानुषी ततु को गति को केंसे प्राप्त हुता पा ? ।। एहा हम सन आवान् किन्तु के कहाँ को यथाक्रम सुनना वाहते है। किया ही इस परम बाजवों को जानते हैं और देशों के हारा की जाते हैं ॥६०॥ है गहानी । किया की जयांत एक बडा बाजरें हैं उसे बाप बतास्य ार्थ प्रतिस्था प्राप्त है भी सुन क्षेत्र वाले की साथ कहें। सहश्र प्रत्यात बत चीर बीर्ष जाने महार्ग झाला वे मुक्त अगवार्ण वित्तमु के आहि कर्म ने मार्थित हैं, प्रदुर्शनों को क्षीर तनके गरंव को यहां बताया । श्री मृतवी ने बहा भी जा महान बाला नाने के माड्यांव को कहना किम तबह महाना बात वह समाम् मुखा ने जनम हुए के । ६३॥ मह मह तप बहु का प्राप से मानुव सोक के पूर्व के बान ममयों में देशे के कावी की निक्षि के लिये क्रम महरण करते हैं ॥ इंशा दनतीते हुए मुक्तने तुम बोग तम विच्यु के दिना तनु को अनो अवि समक सो। अनु युग समें व वरावृत्त हो जाने पर तौर कुन के तिवित होने पर वर्ष की आवस्ता करते के तिये यहाँ महुन्यों में जन निया करते है वह अस्य बहुण भी देशासूरों के द्वारा इत ग्रीर शुक्र के प्राप के मिनित ने होना है ॥६६॥ ऋषियों ने नहीं न्वेतापुर कर्ण पुर्ण में केने सम्प्राहर ने गाम होने हैं। हम यह जानना चाहती कि है गानु र युद्ध हो हो या गिर्द्ध। मूननो बोते-नैवापुर बुद्ध दिन तत्त् ने हमा चा यह वनाते बाने मुफ्ते गव दुस ्राजा तो। पहिले हिरामवर्गमाडु गर्जा तीनो सोरो पर प्रशासन बरता विनगणिधिन गष्ट पुरालीक गये क्रमात्। सुल्यमामीलर तेपा देवाताममुरेः सह ॥६६ वा गददा

तुग व दशसङ्गीणंमासीदव्याहतं जगत् ।
निदशस्याधिनश्च व तयोदेवामुगमयन् ॥७०
वनवान् व दिवादोऽय सप्रश्नंत सुदारुषः।
दवामुगाणा व तदा योरस्यकरो महान् ॥७१
नपा दयनिमित व मग्नामा बहुवोऽभवन् ।
बागहेन्मिन् दश हो च पण्डामार्कोत्तरा स्मृता ७२
नामस्नु समामेन प्रगुष्टव तान् विवसत् ।
प्रयमा नारिमहस्नु द्वितीयश्चापि वामन ॥७३
मृतीय म नु वाराहश्चनुयोऽमृतमन्यन ।
सबाम पश्चमश्चे व मुपारस्तारकामयः॥७४
पष्टो खाडीवनन्तया समसस्य पुर स्मृत ।
प्रयवारोऽप्टमस्नाय स्वमस्य पुर स्मृत ।
प्रयवारोऽप्टमस्नाय स्वमस्य पुर स्मृत ।
प्रमुता इदानामन्तया चारयोनाहन्न स्मृत ।।७६
वानश्च दशमा ज यस्तता हागाहन स्मृत ।।७६

शम्युन्तव वीतंत ]

हिरणकितपुर्देखो नर्गमहेन मूहित । बामनेन बर्नवहर्ने लोन्याकमणे कृते ॥७० हिरण्याक्षी हती द्वन्ते प्रतिवादे तु देवते.। महावसी महासर्व सम्रामेव्यनराजित ॥अव इहायान्तु वरहिण समुद्राद्भूयेदा इता । प्राञ्चल निवतो पुढे हुन्द्र सामृन्यत्यने ॥७६ विराजनस्तु प्राह्म।विनित्यमिन्द्रविधोगतः । इन्द्र ग्रेव सं विकास निहतस्यारवासये ॥६० भवादवस्पताप्राप्य विजेपाम्यादिभिन्तु य । सञ्जमी मिहत पश्चे शकाविष्टेन विद्यापुना ॥=१ अगम्बन्तो दवेषु पुर गोप्तु निदं वनम्

निहुना दानवा सर्वे त्रियुरम्ब्यम्बकेण ने ॥६२ हिरएव काविषु नाम वाला देख नर्गमह के द्वारा मारा गवा था। मानन के द्वारा राजा विन बीवा गवा वा उत्तरि इस शैनीस्य का जाकमरा हिरता ग्राम या। १७३॥ वहार बल बाला धीर महाय मन्त्र में युक्त नमाम के श्चरमध्य हिरएपास अनिवाद म द्वनाची ने द्वारा दृढ से मारा गया या ॥ अदा। दिल नमद से यह चुमस्टल समुद्र ने बगह के हरत दूरा से दिया गया मा क्ष्मिर समृत के सम्बन में इन्हें के हारा युद्ध में निर्माण हुआ था।।७६।। प्रहृतिः विरोजन नो नित्य ही दृत्व के नाम युद्ध करने हे विषे उद्यन नहीं करना प । इन्हें के द्वारा ही वह शास्त्रमान म विकास करते सारा सामा मा ॥द०॥ जी विशेष साम सारि से अब (तिव) में सनव्या को प्राप्त कर सहरू में इन्ह म अविष्ट हुए जिल्ला के द्वारा सन्त्रम माना गया मा ।। दशे। विदेशन पूर की रता करने में देशे में सनसमें हुं जान बांच नमन्त दानव मारे गये से मीर नितु ग्रान्दर के द्वारा मारा गया वर ॥**८२॥** 

ज्ञष्टमे त्वमुराश्चेव राह्ममाश्चान्यकारका । जितरेवममुखेम्दु पितृनिश्च व मङ्गुनात्।।=३ सबृतान् दानवाश्च व सङ्गतान् कृत्सनशञ्च तन् । तथा विष्णुमहायेन महेन्द्रीण निवहिता ॥६४ हता ध्वजा महन्द्र रा मायाच्छत्रश्च योधयन् । ध्वजे सक्ष्य ममाविध्य विप्रवृत्तिमंहाभुज ॥८४ दैत्याश्च दानवाश्चीव सहतान् कृत्मनशञ्च तान् । रिज बानाहले मर्वान् देवं परित्रतोऽजयत्। यज्ञापृतन विजिती पण्डामानी त् दोवते ॥६६ ण्त दैवासूरा श्ला सग्रामा द्वादशैव तु। दवामुरक्षयवरा प्रजानामशिवाय च ॥=७ हिरण्यन शिपू राजा वर्षाणामबुँद बभी। तथा शतसहस्राणि द्वाधिकानि द्विसप्ति । प्रशीति च महत्रामा व लाख्यस्यश्वराऽभवत् ।।८८ पवाय तस्य राजाञ्जू बनिवर्षावृद्ध पुतः । परि चैव सहस्रासि विदान नियुतानि च ।। ६ यने राज्याधिकारम्त्र यावश्यास बभ्य ह । प्रदेशक प्रदेशिता,भूतावत्यात्र तदागुरै ॥६०

सहम स समुर-वाशा कोर संवकारक जीत हुए सहुद्ध कीर देवा तथा विद्याला स सङ्घत तथा सद्द्रा दावा बा कोर पूर्ण रूप स माझत उन सबनो विध्यु की सहारता आस करन आग क्षत्र न निकहित विधा या ॥ विके का। साथा स साधु-सदक्त मुद्ध करा हुत सन्द्र न साथा या। दक्त स तन्द्र सामानार करन महासूत्र विश्वतित हुवा या। १८०११ देव्य कीर पूर्ण रूप स सन्द्रा न स्वान बत्तावार्थों का जीता या। १८५१ ये दिश प्रवास के स समझत करने विवाद द कीर समाव क्षत्र करने या व व्यक्त स्वामा हुत्य समझत करने विवाद कीर समाव क्षत्र करने या व व्यक्त स्वामा हुत्य स्वाद देवागर हम नाम स करने या वैश्वता हरावार्थिया हमार पर्यु द या तक स्वाधित कराया और हमा प्रकार साथा नाम करने प्रवास करने प्रवास कर सैनाय वा स्वास्त्र स्वास स्वास कर सैनाय वा स्वास स्वास या। विवास स वस प्रवास कर सैनाय वा स्वास स्वास वा साथा वा। विवास स वस सैनाय वा स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास वा।

राजा बीत फिर पुरु मेर्बुंद वर्ष तथ साठ हजार तीन सी निमृत पूर्वना रहा वा ॥६६॥ वीन का राज्याधिकार जितने समय तन रहा था तक तक उस शस्युम्नव कीतंन ] सुनव समुरों से वह प्रहलाद के द्वारा पृष्टीत रहा वा ॥६०॥

इन्द्रास्त्रयम्ते विल्पाता ग्रमुराणा महीजस ।

हेरवसस्यमिद सर्वमासीहर्गयुग किल ॥६१

ह्रसपल तत सर्व राष्ट्र दशयुग दुरा।

भू तोवयमध्ययम्ब महेन्द्र ग तु पाल्यते ॥६२ प्रहतादस्य तमश्चादस्य लोवयं कालपपंचात्।

वयायण व सप्राप्त व लोक्य पाकशासनः ॥६३

तनोऽमुरान् परिस्यज्य यज्ञे देवा उपाममन् । यत्ते देशनय गते काव्य ते हासुरात्र वन् ॥६४

कृत नो मिपता राष्ट्र त्यक्ता यज्ञ पुनर्गता ।

स्थातु न जननुमो हारा प्रविशामो रसातलच् ॥६५ एवर्मुकोऽत्रवोदेतान् विषण्ण मान्त्वयन् गिरा ।

मामें धार्यपच्यामि तेजमा स्वेत वासुरा ६६

वृष्टिरोपधमञ्जं व रसा वमु च मद्हमप् ।

कृतमा मिय च विश्वन्ति पादस्तेपा मुरेपु वै ।

गुज्मदर्थ प्रदास्यामि तत्सवै घायते मया ॥६७

रता देवासुरान् ह्यू धृतान् काव्येन घोमता ।

ग्रमन्त्रयम्तदा ते वे संविध्ना विजिगीयया । ६६

अन्यत्रचन्तावा व व राजन्या । चालास्त्रचन । एकः अन्यत्रचन्तावा व व राजन्या। चालास्त्रचन । एकः वे महार बाज वालं घातुरो क तीत वृद्ध विन्यान

श्य मुग तक देनों के बस्ते में रहा था ॥६१॥ पहिते यह बमल राष्ट्र राष्ट्रमी मे रहिन रहा या । यह यध्यम जेतास्य महत्व ने द्वारा ही पानिन होना या NE शा दुसके पुरुवान् श्रह्माद के कालागांव से इस होतोत्व कर पर्याव से वार-सामन (हन्द्र) ने बासन प्राप्त कर निया था ग्रह १३५ इसने प्रतन्तर समुने वा लाय कर देनगण यह ये जगात हुए दे। देती दे यह में अवि पर बाज्य

(पुरु) के शमुणे वे वहा ॥ १४॥ राष्ट्र की स्थाप कर मूल करने बाने हमारे

हिच हुए यस मो पुन चले यथे। साज हम ठहर नहीं सहते है रमातज में श्रवेम वर 11821। इम श्रवार ता बहे गये विगाद मुक्त धुक ने इनसे साएरी द्वारा सान्दवना इन हुए बहा— उसे मन, वह सब हे अमुरो । मेरे द्वारा अपने तेज से सारफारिया जा बहा है। 1851। सूर्य-सा-मीपिया और जो दोनों प्रवार क्षा धन है व गव पूर्ण सुभव ही रहा बरते हैं उनका चनुष्पं आग देवगए में रहन है। मुस्तारे निव में दूरा। वह अब मेरे द्वारा धारण किये जाते हैं।।।।। इसका सन्दार धारण किये जाते हैं।।।।।। इसका सन्दार धीमान्न वाब्य क द्वारा धुन देवामुगे को देवनर तब उत्तरा विदाय हुए सन्दाणों की स्वार स्व

एव बाध्य इद मर्व ब्यायसंयति नो यसात्। माधु गन्दामहे तुर्ग क्षीगाःत्राप्याययस्य तान् । प्रमाध हत्या शिष्टान् व पाताल प्रापयामह ॥६६ तना दवा सुमग्द्या दानवानभिमृत्य वै । जब्तुम्ने वैध्यमानाम्त बाध्यमेवाभिदृद्यु ॥१०० तत बाब्यस्तु नारइष्टा तूर्ण देवेरभिद्र तान् । समरेज्य दातालांग्नान् देवेभ्यस्तान् दितः स्तान् १०१ बाब्या हृष्ट्रा स्थितान् देवान् तत्र देवाञ्चविन्तवत् । तानुपान नेना ध्यात्या प्रयम्सम्बर्गस्त् ॥१०२ भौनोक्य विजित्त सर्व वासनन त्रिभि तम । बनिवंदा हता जस्भा विह्नश्च विश्वतन ॥१०३ महार्हेषु द्वादशम् गयामप् गुरैहता । तेम्नेग्यार्यसंधिज निहना य प्रधानन ॥१०४ भि विनिद्धशस्यु वं यूय युद्ध ध्यलवेषु वं स्वयम् । नीति वा हि विधान्यामि बाल विभारप्रतीदयनाम् ॥१०५ यह कास्य इस सबको असरा हमको बचा देगे । अस्दी काल है सीझ जांव और उन थीं "। को भी तूम करें बनपूर्वक लिक्षों का हरता करके पानाम 🖩 प्रदेश क्या दव ।।११। इतक देवी न गुमस्त्र क्षेत्र गुणु दानको प्राक्री 1 384

सरण करने मार दिया या भीर उन देवों के हारा बच्चमान वे काव्य के ही पास होते में ॥१००॥ इसके प्रचान देवों के द्वारा भगाये वसे उनको युक्त ने याम्भुस्तव कीतंत । तीप देवकर जोकि ममर अलो के खनो स दु वित के घोर वे दिल के पुत देवों के द्वारा प्रसिद्ध विथे हुए वे ॥१०१॥ वहीं पर स्थित हुए देवों को काळा के देशकर होना चौर किर ब्यान करत पूर्व दृत का प्रमुखारण करते हुए उनके बीते ॥१०२॥ बामन ने इत ममात जेनोनय को बील करनो से ही जीत स्थिम नाम मार्थ्या नाम मार्थित स्थाप स्थाप क्षेत्र स्थाप क्षेत्र स्थाप क्षेत्र स्थाप क्षेत्र स्थाप क्षेत्र स्थाप क्ष स्थाप मार्थ्या नाम स्थाप स्थाप क्षेत्र स्थाप स्थाप क्षेत्र स्थाप स्थाप क्षेत्र स्थाप स्थाप क्षेत्र स्थाप स्थाप है।।१०३।। महाह बारह समानों संदेशों कहारा यं मत सारे समें हैं। जो प्रधान थे वे उत-उन उपायों के द्वारा बहुत से मारे वय हैं। तुम सीन कुछ यांहे हे रोप एत एमें हो। मूल मन्तिम एडी में आपकी नीति को में स्वय ही बारा क्हना मुख समय प्रतीक्षा करा ॥१०४-७०५॥

ठ व जनव अतावा करा ॥१० ६ १०४॥ यास्याम्यह महादेव सन्त्राम् विजयाम् व । यारपान्यह नहायन नत्याय ।वजपाय न ग्रीम मायाययहोना मन्त्रेस नृहस्पति ॥१०६॥

ततो यास्याम्यह देव मन्त्राणे नीसलाहि स् मुत्माननुगहोध्यामि पुन पह्वविह्यात ॥१०७॥

कूम तप्रवरध्य ये संस्ता वल्कलेखने। न वं देवा विद्यमिन गावदागमन मम ॥१००॥ ग्रप्रतीपास्त्तो मन्त्रान् देवात् प्राप्य महेस्वरात् ।

ग्रोत्स्यामहे पुनदेवास्त्त प्राप्याय वे जयम् ॥१०६॥ ततस्ते कृतम्बादा देवान् वस्ततोऽमुरा ।

च्यस्तवावा वय सर्वे लोवान् यूप क्षमन्तु वै ॥११०॥ वय तपस्वरिष्याम सर्शा वस्कलवने।

प्रहादस्य वच श्रुता संस्थानाहृग्य तु तत् ॥१११॥ तता देगा निवृत्ता वे विज्वरा मुद्तिवहर्व ह । न्यस्तामञ्जू देरवेषु स्वान् वे जापुर्वेषागतान् ॥११श। ततस्तानवर्षोत्नाच्य किंचत्कासमुपास्यताम्।

निरुत्युरेस्नपोयुक्त बाल कार्यार्थमाधर्क । वितुषमाध्यमस्या वै सर्वे देवा सवासवा ॥११३॥ म मन्दिरवासुरान् बाच्या महादव प्रपद्य च । प्रणम्येनमुवाचाथ जगत्प्रभवभीश्वरम् ॥११४॥

मैं घाप लागा को विजय के लिए मंत्राथ म महादव के पास जाऊँगा। हाता वृण्य्यति सात्रास ही धन्ति का धाच्छादित करते हैं ॥१०६॥ इसमें मैं भाषाय व किए नाप पोहित (महादेव) वे सभीय भ आऊँगा । आप लागा व क्रार प्रमुख्द करोगा धौर फिर पीछ यही आर्क्यगा।१००॥ तुम लाग यन म बारना में महत होते हुए बर्थान् बृत्या की छात के बरन पहिनते हुए सपरया बरा किर देवता ताल वय नहीं गरेंग जब तर वि मना आगमन यहाँ हाता है।।१०=।। महत्थर देव न धप्रतीय मंत्रा का प्राप्त करवे धर्या (दापुतानक संभावा जानकर क किर देवा के साथ युद्ध करेंगे और किर अवश्य ही विजय प्राप्त करने ।।१०६॥ इसरे धन तर सम्बाद करने वरन धमुद दवनमां से सैनि-हम लाग नव अगडा छ। इन वाप हा यय हैं भव तुम स्रोग समस्त सोशा ना प्राप्त कर भोग करा 12 दे है 01) हम लाग सब तपस्या करत है भीद बल्हल बसनास सप्रत होते हैं। प्रहेताद वे बजन का सुनक्कर जा कि विन्यूच संघ हो मयत था।।१११। इसर परवाए हुन रहित एय परम प्रमन्न देवता साम निवृत्त शाम थ । देश्या व पास्त्र स्थाम दने वात हा जार पर दयगाम घपन स्याना वा जैन व भाग थ चन गय थ ॥ ११२ ॥ इसक अपनर गुप्रास्थान उन म (दैल्या म) वहाहि तुम सीय बुद्ध समय तह निरम्युव-नप स युक्त भीर नामाम न साधक हात हुए उपायना यागा। इन्ह्रं व सहित समहत्त्वक्ष गण इस समय म मर पिता क साध्यम म स्थित है ॥६१३॥ यह कास्य (पुत्रा षाय-दैश्य गुरु) यसुरा का नदम दक्तर महाद्यं के पास रुप कोर वहीं पहुँच बर हमरा प्रगाम बर्ग समस्त काणु प्रभव देश्वर महादय स बहा-नाहरूरी।

> म शानिच्छाम्यर दव म न मन्ति बृहरपती। पराभागव दशारामगुरद्यभयावरान् ॥११४॥ एरमुनाद्यभीर् वा सन्यानिच्छमि यै द्विज । यन पर मगाद्धि बद्धानारी ममाहित ॥१२६॥

पूर्णं वर्षसहस्रं वै कुण्डयूममवाक्तिराः ।
यद्युपस्यस्य भद्रन्ते मत्तो मन्त्रमवाद्यस्य ॥११७॥
तयोक्तो देव देवेन स शुक्रस्तु महातपाः ।
पादौ सस्पृद्य देवस्य वादमित्यम्यभापत ॥११८॥
तत्र सराम्यहं शेष ययोहिष्टोऽस्मि वै ममो ।
ततो निपुक्तो देवेन युण्डवारोऽस्य धूमकृत् ॥११६॥
प्रमुराणा हितायोय तिस्मञ्छुकं गते तदा ।
मन्त्रायं तत्र वस्ति ब्रह्मच्यं महेश्वरः ॥१२०॥
सत्त वृद्धा नातिपूर्वेन्तु राज्य यस्त वदासुरै. ।
तिस्मिञ्छ्वद्वं तदामपी देवास्तान् सम्भिद्रवन् ।
निशितात्तामुष्ठा सर्वे वृहस्पितपुरोगमा ॥१२१॥
हृद्दवामुरगणा देवान् प्रगृहीतायुषान् पुनः ।
परमेतु सहमा सर्वे सन्त्रस्तास्त तताऽभवन् ॥१२२॥

हे देव ! मैं मन्यों को बाहता है बुहस्पित के रहते हुए मेरे पास मन्य नहीं हुँ मैं ऐसे मन्यों को बाहता हूँ वो समुगे को समय देने वाल हो धीर देवों का पराभव करते वाल हो। ॥११४॥ जब इन तरह से महादेववों से कहा गया सो महादेव वोले-हे द्विज ? मंदि इस प्रकार के मन्यों को बाहते हों तो मेरे खताय हुए यज का बहावारी भीर पूर्ण समाहित होते हुए सावरण करा प्रहाशा भीर पूर्ण समाहित होते हुए सुपढ़ पुण की यदि स्थापना करोगे तो तुन्हारा करवाए। होगा धीर पुफ से मन्यों को प्राप्त कर मोंग ॥११७॥ उस प्रकार से देवों के देव महादेव के द्वारा कहे जाने पर महाच सप्ता तुन्हारा महावारों से महादेव के बारा कहे जाने पर महाच सप्ता तुन्हारा में तेय यत का चरण वर्डों करके "बहुत प्रकार"—यह महा या ॥११६॥ मैं तेय यत का चरण वर्डों हो स्था । जैसर भी भाषके द्वारा आदि निमा गमा हूँ। दाके परचाद महादेव ने दमने पून दृत पुरुष पर ता तुन्का हिणा या ॥११६॥ असुरों के हिल के नियं तब उस गुकायार यो वो तो पर मन्त्र के निए महेल्य वहां ब्रह्मचर्य में निवास करते हैं ॥१२०॥ मह यानवर कि प्रति पूर्व में तब समुरों के द्वारा राज नहीं स्पहत हैं ॥१२०॥ मह यानवर कि प्रति पूर्व में तब समुरों के द्वारा राज नहीं स्पहत हिया गया

२६८ ] [ वाणु पुरारा

था। उन छिट्ट म उसने साभर्ष वाले देवों ने बृहस्पति वो समाप्ती बनावर सीर तीक्ष्ण प्रामुधों को सहस्र वनके उन अमुगे को छड़ेड दिया था। १२१।। तब समुगे न दश को पुन आमुख सहस्र करने वाले देशकर सहस्रा सब उत्पन्त करने सम् सीर व एक्टम सन्वस्त हो गये थे धर्मात् बहुन ही टर गये थे।।।१२२।।

स्यरतशस्त्रे जये दले आचार्यवतमास्थिते । सन्त्यज्य समय देवास्तै सपत्नजिघाषव ॥१२५॥ धनाचार्यास्तु भद्र वो विश्वस्ताम्तपसि स्थिता । चीरवल्याजिनधरा निष्किया निष्परिग्रहा. ॥१२४॥ ररो विजेतु देवान् यंन शध्याम वथ अनि । ध्रमुद्धेन प्रयद्याम शरुग काव्यमातरम्।।१२४॥ शापयामस्ततिमद यावदायमन गुरो । विनि इसे तत बाध्ये योग्स्यामो युधि तान् सुरान् ॥१२६॥ एयमुक्त्वा मुरान् योग्य शरण शाब्यमातरम् । प्रापचन्त ततो भीनास्तदा चंच तदाऽभयम् ॥१२७॥ दत्त-तेपान्तु भीताना देश्या नामभयायिनाम् । न भेनव्य नभेतव्य भयन्त्यज्ञत दानवा ॥१२८॥ मत्मिप्रधी यतंता वो न भीमंबितुमहंति । भयाद्याय्यभिषप्रास्तान् हृष्ट्वा देवासुराग्तदा ॥१२६॥ मभिक्षम् प्रवाद्यंतानविचामं बनावनम् । ताम्त्रस्तान् यध्यमानादन देवेह द्वामुरास्तदा ॥१३०॥ देवी मुद्धाववीदेनाननिन्द्रत्य गरोध्यहम् । गम्तम्य गीघ्र गगम्भादिन्द्र गाउम्बचरत्तत ॥१३१॥

मनुषे द्वारा भारता ने स्वारा दन पर जल न दे देव पर धोर प्राप्ताय ने बन म धारिमन होने पर उन देवनायों ने शती ना त्याप नाव प्राप्तायों ने मारन नी दनाइ नवनी थी । १२३। धारवायेनहरू महीर-धायका नम्यान ही दुस सरह से पूर्ण विस्वस्त-तपदचर्या में स्थित-चीर भीर बल्क्सो के धारण करने चाले, किया से रहित भीर विना परिग्रह वाले हम किसी प्रकार से भी देवो को यद में जीत नहीं सकेंगे इसलिये ग्रव ग्रश्य के द्वारा काव्य की माता के शरण में चलें ।।१२४।। जब तक गुरु का ग्रागमन हो इस मत को शापित वरें । द्युकाचार के वाधिस लौट आने पर हम उनसे देवों से एए भूमि में युद्ध करेंगे ।।१२६॥ इस प्रकार से देवो से कहकर योग्य दारण (रक्षक) शुकाचार्य की माता को दारए। गति में प्राप्त हुए ये उस समय वे एकदम डरे हुए थे। अभय के चाहने वाले भौत उन देखों को उस समय में ही अभव दिया गया। हे दानदो । मत डरी-मत डरो, भय का त्याग कर दो ।।१२७-१२८।। आप सोग मेरे पास रहो, आपको कोई भी भय नही हो सकता है। भय से अभिपन्न उन वैवासुरी को उस समय में देखकर देवी ने ऐसा कहा था ।। १२६।। बलावस का विचार न करके इनके ऊपर बल करके अभिगमन किया था। उस समय मे हरे हुए और देवों के द्वारा वृष्यमान होते हुए उन अमुरों की देखकर बुद्ध होते हुए देवी इनसे बोली में भनिन्द्रत्व अर्थात् इन्द्र का सर्वथा सभाव कर दूँगी। उसने दीघ ही इन्द्र को सरम्भ से (कोघ से) स्तम्बित करके अभिवरण किया था ॥१३१॥

तत. सस्तिम्भितं हृद्वा द्याकं देवास्तु यूपवत् ।
व्यव्यवत्त ततो भीता हृद्वा द्याकं वद्योक्तत्म् ॥१३२॥
गतेषु सुरस्येषु विम्णुरित्वमभापत ।
माँ स्व प्रविद्या प्रवन्ते विम्णामि त्वा सुरेष्ट्रयः ॥१३३॥
एवमुक्तस्ततो विम्णु प्रविवेदा पुरन्दरः ।
विम्णुमा रिक्ततं हृद्द्या देवी कृद्धा वचोभ्वदत् ॥१३४॥
एपा स्वा विम्णुमा साढं दहामि मघवानिव ।
मिपता सर्वभूताना हृद्यता मे तपोवलम् ॥१३४॥
तयाभिभूतो तो देवाविन्द्रविम्णु जलस्तुः ।
न सं मुच्येव सहितो विम्णुरित्वमभाषतः ॥१३६॥

इन्द्रोऽप्रवीज्जहि ह्याँना यावसी न दहेदिभी । विशेषेकाभिभृतो हमतरत्वः हि मा चिरम् ॥१३७॥ तत समीध्य ता विष्मा स्त्रीवध व तं मास्थित । र्घाभन्याय तत्रश्चनपापम सस्वर प्रभ ।।१३८।। तम्या सत्वरमलगाया की घ्रवारी मुरारिहा । स्त्रिया विष्णुस्ततो देव्या हूर बुद्धा चित्रीधितम् । ष दम्तदम्त्रमायिद्वच शिरश्चिच्छेद माधव ॥१३६॥ इनक प्रतल्यार देशों ने बूद की भौति इन्द्र की सन्तर्भित देशकर दे हुत होरार बाक को बनीकृत देखार ये यहाँ से भाग दिय में 112 देश संगूरी म चल जा। पर बिष्णुद्रद्र से बोल-ह सुरस्वर ! तुम सुभ म प्रवेश कर जाबो-नराभना होगा-में तुमको च जाउँ ता ।। १३३।। इस प्रवार से विष्णु व द्वारा कहन पर दादा विष्णुम प्रवस किया था। विष्णुके द्वारा रक्षित इन्द्र वह दराकर देशे व बुद्ध होकर यह वयत वहा १११३४।। यह मैं माज समरा भूता व देशत हर संघशत की सरह तुसका विष्णु के गांच जलाती हैं यह मरा तरीबात देशी ॥१३४॥ उस देशी व द्वारा अभिभूत वे दानी देव हाह भीर विष्णु बोने । महिन दाना बीगे छोडे यह विष्णु न इन्द्र में नहां या ॥१३६ इन्द्र न कहा दिवयो है इन स्थान को जब तब हम कोना दश्य म हार्वे । मैं विशेष क्षत में मिनिमून है भीर तुम मधिश मन होतो ॥१३७॥ इनर परनात् उस देवी को देखकर भगवानुब्धियुर्धीको कथ करने के तिए प्रथित हो गये थे । यह बहरर दगर उपनात प्रमु किथ्मुन बीद्य अपन को उठाया था।। १३०॥ गश्यरमाण उपन भी शीधनारी सुर बच्च के गनाबक विष्णु गे देवी रत्री वे पूर विरोधित का आधकर कोध हिया धौर उस अन्त्र को पसाकर माधक ने शिर बाट शास का महत्रमा

> त राट्वा स्त्रीयम घोरं पुनात भूगुरीत्वर । तत्रात्रीभगस्ता भूगुमा जित्तमुर्भावीयम तदा ॥१४०॥ सम्मान जानता भर्मातवस्या स्त्री निपृदिता । तस्मान्य भग्नरूपा वे मानुद्ध प्रयत्स्याति ॥१४४॥

ततस्तेनाभिद्यापेन नष्टे धर्मे पुन पुनः। लोके सवहितार्थाय जायते मानुषेन्विह ॥१४२॥ ग्रनव्याहत्य विष्णु स तदादाय शिर स्वयम् । समानीय तत काये अपो गृह्य दमव्रवीत् ॥१४३॥ एप त्वा विष्णुना सत्ये हता सजीवयाम्यहम् । यदि क्रत्सनो मया घर्मश्चरितो ज्ञायतेऽपि वा । तेन सत्येन जीवस्व तद्धि सत्य ब्रवीम्यहम् ॥१४४॥ सत्याभिव्याहता तस्य देवी सजीविता तदा । सदा ता प्रोक्य शीनाभिरद्भिजीविति मोऽप्रवीत् ॥१४५॥ ततस्ता सभैभूतानि दृष्ट्वा सुमोरियतामिव । साध साध्वित्यहश्याना वाचस्ता सस्वतृदिशः ॥१४६॥ हरट्वा सञ्जीवितामेव देवी ता भूगुगा। तदा । मिपता सर्वभूताना तदद्भतमिवाभवत् ॥१४७॥ ग्रसभ्राग्तेन भृगुणा पत्नी सञ्जीविना तत । हृद्दा शको न लेभेऽय शर्म काव्यभयात्तत ॥१४६॥ प्रजागरे ततद्वेन्द्रो जयन्तीमात्मन स्ताम्। प्रोवाच मतिमान् बाबय स्वा कन्या पाकशायन ॥१४६। एप काव्यो ह्यनिन्द्राय चरते दारुग तप । तेनाह भ्याकुल पुत्रि कृतो धृतिमता रुदम् ॥१५०॥ •

उस मीर स्त्री के बंध का देखकर ईस्तर सुगु बड़े ही कीरित हुए पे किर उस समय में भायों के वंध हो जाने पर भृगु के द्वारा गिष्णु को प्रभिद्यान दिया गया था।।१४०। नयों कि प्रभों को जानते वाले, सुमते न वंध करने के योग्य रत्नी का वंध किया है देशानिय में यह भाष देता हूँ कि तुम सात बार मानुयों से उत्पन्न होकर रहोंगे।।१४१।। दमके प्रमत्नर उम प्रभागाय से सोक में बार-बार पर्म के नग्न हो जाने पर सब के हित सम्पादन के लिए यहाँ मनुष्यों में भगवान जन्म निया करते हैं।।१४२।। उसने दस तरह निष्णु से प्रमुखाइ-राष्ट्र कर के उस समय स्वय गायों के उस गिर को लेकर उमें ग्रारीर पर माने

नीत करके जल लेकर यह बोले ।।१४३।। यह विध्या के द्वारा सस्य में हत मुक्ते मैं गनीतित करना है। यदि मैंने पूर्ण वर्ग का बाचररा किया है मीर धर्म को ज्ञान रमना हूँ सो जम सत्य से जीवित हो जा-यदि में यह सत्य मौनता है ॥१४४॥ सस्य से धभिय्याहन उसकी देवी उस समय सजीवित होगई थी। पिर इसके परनान उस समय जगना शीनन जल से प्रोक्षण करने 'जीवित रही - यह युकासाय ने वहा था ॥१४४॥ इसके अनन्तर रामस्त प्रालीवृद मोरर उठी हुई की भौति उस देवी को देखकर-"साथू गायू" अर्थाल यहुत अच्छा-घच्छा ऐसी वाशियाँ को सहस्य वे उन्ही अस दिशासों से सुनाई दी थी ।। १४६॥ इन प्रकार से भूगू ने उस समय में उस देवी की सुक्र शिवत देश नर समस्त प्राणियो ने देखते हुए यह नार्य एवा सदभूत नी सरह हथा या ।।१४७।। प्रमानतान्त भूगु के द्वारा अनवी पत्नी को गंगीविन देशपार काध्य के भय में पिर पालित बाह्न नहीं की भी ।।१४०।। प्रजायर से इन्द्र से भपनी पुत्री जयन्ती में बहा । जयन्त्री उस मनिमान पाच शासन भी नत्या थी । उसने बहा यह गुरु इन्द्र में समाय ने निये दारान गप गर रहे हैं। है पुति ! इस बारान से में बहुत ही घधिक व्याकुस है। उन पृत्तिया ने यह पक्ता दरादा कर लिया £ 112 X 011

गन्द गन्भावयायैन श्रमायनमन हुमै ।
संसमेनीमुत्रनेश छुणचारैरनन्द्रता ॥१११॥
देवी सा शीन्द्रनृतिता जयन्ती छुणचारैरमी ।
सुत्तरवानश्च नास्य त दुवैन पृतिमास्यितम् ॥१४२॥
विचा वयीनत गाच्य मा बाच्ये श्रतयती सदर ।
गोमिरचैयानुह्रनामि स्नुवती बरगुमादिमी ॥१४३॥
गानगवान्ते बाले गेत्रमाना गुमावरै ।
सुत्र,गन्त्यनुत्ता श खवाग बहुना समा ॥१४४॥
पूर्ण पूमवते चादि यौर वर्षनानिती ।
सरेग च्दन्यमान बाद्य प्रीनोद्यवत्तदा ॥१४४॥

एव ब्रुवस्त्वयेकेन चीर्ण नात्येन केनचित् । तस्मारव तपसा बृद्धचा श्रुतेन च वलेन च ॥१४६॥ तेजसा चािप विवुधान् सर्वानीभभविष्यसि । यच्च किन्तिनमम ब्रह्मन् विद्यते भृगुनन्दन ॥१४७॥ साङ्गञ्ज सरहस्पञ्च यज्ञोपनिपदान्तया । प्रतिभास्यति ते सर्व तच्चावन्त न कस्यचित् ॥१४८॥

सो तुम वहाँ जाधो और इसको धुभ धन के मपनयनो के द्वारा सम्भा-वित करो । उन-उन उसके मन के अनुबूल उपचारों से उमें प्रसन्न करो किन्तू इन नार्यं मे अतन्द्रित अर्थात् आलस्य रहित होकर सग जाना ॥ १५१ ॥ वह वेबी इन्द्र नी दृहिता जयन्ती सूभ चारिली थी। युक्त ध्यान वाला शास्य दुर्वल-घति में भ्रास्थित उस काव्य का जैसा पिता के द्वारा कहा गया था उमने भाव्य के विषय में उस समय विद्या। प्रनुकुल बाखियों के द्वारा वल्गुभाषिणी उसने उसकी स्तुति की थी।।१५२-१५३।। सुल प्रदान करने बाप गांव नवाहनी के द्वारा समय पर सेवा करती हुई भीर शुश्रूषा करती हुई तया प्रतुकूल रहती हुई बहुत वर्षों तक उसने वहाँ निवास किया ॥ १५४ ॥ एक सहस्र वर्ष वाले परम भोर धूम्रवत के पूर्णहो जाने पर तब गहादेव ने प्रमत होकर काव्य को बरदान से समस्थित विया था।। १५४॥ वरदान देने के समय म ऐसा कहते हुए दि यह इत तुक्त एक ने किया है बन्य विसी ने पूर्ण नहीं विया है। इस-लिए तूतप, बुद्धि, श्रुत, बल शीर तेज से भी समस्त देवो की भ्रमिभूत कर देना भीर जो भी बुख है अगुनन्दन है बहात ! मेरे पान है नाज़ भीर रहस्य में सहित यह सब तया यज्ञीपनिपद तके प्रतिभासित हो जाँग्ये भीर वह धादि से पन्ततक किसी को भी नहीं होते हैं ।।१४६।१५७।१५०।।

> सर्वाभिभावी तेन त्व द्विजये हो भविध्यसि । एव दत्ता वरास्तस्मै मार्गवाय पुन पुन. ॥११६॥ अजेयत्व घनेदात्वमवघ्यत्व च वे ददी । एतान् सब्ध्वा वरान् माव्य सम्प्रहृष्टतनूरह ॥१६०॥

हर्पात् प्रादुवंभी तस्य देवस्तीम महैरवरम् ।
तदा तियंविस्यतस्त्वेव तुप्दुवे नीवलोहितम् ॥१६१
नमोऽस्तु चितिवण्ठाय सुराषाय सुवर्षते ।
रिरिहारणय लोषाय वस्तराय जगस्पते ॥१६२
वपित्ते स्त्रू देोस्पो ह्याय वरस्णय च ।
सस्तृताय सुतीर्पाय देवदेवाय रहते ॥१६३
डप्पोपियरो सुववत्राय सहस्राया मीढुवे ।
वसुरेताय रहाय सपते चौरवासते ॥१६४
हस्याय मुक्तदेशाय सेनान्ये रोहिताय च ॥१६४
मयवे राजवृद्धाय सदावकीडनाय च ।
गिरिशायाकनेत्राय यतिने जान्यवाय च ।
सुनुताय सुहरसाय प्रिव

सहस्रवाहवे चैव सहस्रामलचक्षपे । सहस्रक्रथये चैव सहस्रचरणाय च ॥१६७ सहस्रशिरसे चैव बहरूपाय वेघसे। भवाय विश्वरूपाय श्वेताय पूरुपाय च ॥१६८ निपङ्गिरो कवचिने सूक्ष्माय क्षपरणाय च। ताम्राय चैव भीमाय उग्राय च शिवाय च ॥१६६ बभ्रवे च पिशङ्गाय पिङ्गलायाररणाय च । महादेवाय शब्बीय विश्वरूपशिवाय च ॥१७० हिरण्याय च शिष्टाय श्रेष्ठाय मध्यमाय च। पिनाकिने चेपुमते चित्राय रोहिताय च ॥१७१ दुन्दुभ्यायैक्पादाय श्रहीय बुद्धये तथा । मृगव्याधाय सर्पाय स्थारावे भीपणाय च ॥१७२ बहरूपाय चीग्राय त्रिनेत्रायेश्वराय च। कपिलायैकवीराय मृत्यवे व्यम्बकाय च ॥१७३ वास्तोष्पते विनाकाय शङ्कराय शिवाय च। मारण्याय गुहस्थाय यतिने ब्रह्मचारिरो ॥१७४

माह्मपाय चैत्र योगाय ध्यानिने दीक्षिताय च । पन्नहिताय शब्दीय मान्याय मालिने तथा ॥१७५ बुद्धाय चेव शुद्धाय मुक्तवे नेवलाय च । राधमे चेविनानाय ब्रह्मिहाय महर्षये ॥१७६ चनुष्पादाय मेघ्याय धर्मिलो द्यीद्यगाय च । शियण्डिने क्यानाय दृष्टिए। विश्वमेघसे ॥१७७ मप्रतीपाताव दीप्ताय भास्त्रशय सुमेघसे। म राय विष्टतायेव बीभासाय दिवाय च ॥१७= मीम्याय चैव पुष्याय घामिनाय शुभाय च । प्रवस्याय मृताङ्गाय नित्याय शाहवताय च ॥१७६ साद्याय गरभावैव गुलिने च त्रिचक्ष्ये। मोमपायाज्यपायैव धूमरायाच्मपाय च ॥१८० घुचय ररिहामाय मद्याजाताय मृत्यव । पिनिनाशाय सर्वाय मधाय वैद्युताय च ॥१८१ व्याधिताय श्रविष्ठाव भारतायान्तरिहाय । क्षमाय महमानाय सत्याय तपनाय **प** ॥१८२ त्रिपुरच्नाय दीप्ताय चनाय रामशाय च। तिम्मायुषाय भव्याय सिद्धाय त पुनरतय ॥१८३ मारच-योग-रक्षाता-भारत-कालिहन-लेख-मात्र तथा मानी व निये

सारय-यान-पाना-भी लन्य नीहन-पान-साय तथा सामा के निय समकार है ।१९४१। सूद-नूद-पूर-प्रशा-पाना-पानान-पाना प्राप्त कोर सार्ट के निय नमकार है ॥१७६॥ बनुत्ताद-पान-पानी-पान कार सार-पिनक्षा-क्यान-द्ये योग विश्वमया के निय नमकार है ॥१००॥ स्वापान-गान-मान्य-पुराप-ज्यादिश्न-वीभाग धोर नियक निय नमकार है।।१०॥ मीम्य पुराय पामिय-गुब-स्वय-मुनाह-निश्य घोर गाम्यन के निय नमकार है।।१०६॥ गांद-चारस-पुनी-मीन नवा वाल-गायान करने सार-पुराय करते कार-पूर्व-प्रमान के निय नमकार है।।१८०॥ पुनि-विश्वमान-सार्वा प्र-मृत्य-प्रमान के निय नमकार है।।१८०॥ पुनि- नियं नमस्कार है ॥१८१॥ व्याधित-व्य-धि-वाग्त-प्रम्तिनिक्षम-महमान-स्रत्य घोर तथन के नियं नमस्कार है ॥१८२॥ त्रिपुर के नास करने वाले-धीस-षक-पोमग्न-तियमग्रापुष वाले-भेष्य-सिद्ध श्रीर पुलस्ति के लिये नमस्कार है ॥ १८३ ॥

> रोचमानाय खण्डाय स्फीताय ऋपमाय च । भोगिने पुष्तमानाय शान्तायैवोद रेतसे ॥१=४ श्रयध्नाय मलध्नाय मृत्यवे यज्ञियाय च । कृशानवे प्रचेताय वह्नये किशलाय च ॥१८५ सिक्त्याय प्रसन्नाय वरेण्यायैव चक्षपे। क्षिप्रगवे सुधन्वाय प्रमेघ्याय पिवास च ॥१८६ रक्षोध्नाय पशुष्ताय विष्नाय शयनाय च । विभ्रान्ताय महन्ताय ग्रन्तये द्र्गमाय च ॥१८७ दक्षाम च जघन्याय लोकानामीरवराय च। ग्रनामयाय चोर्द्धाय सहस्याघिडिताय च ॥१८६ हिरण्यवाहवे चैव सत्याय शमनाय च । प्रसिवत्याय माघाय रीरिण्यायैवचक्ष्ये ॥१८६ श्रेष्टाय वामदेवाय ईशानाय च घीमते । महाकल्पाय दीप्ताय रोदनाय हसाय च ॥१६० वृतधन्वने कवचिने रथिने च वरूथिने । भूग्नायाय गुजाय बह्मिरिष्टाय घीमते ॥१६१ ध्रवाय श्रवदासाय विश्रियाय प्रियाय च 1 दिग्वाम वृत्तिवासाय भगघ्नाय नमोऽम्तु ते ॥१६२

दिन्तान वृत्तानातात्व मन्तर्भाव नम्तर्भन्तु त ॥१६२ रोनमान-म्हरू-स्पीत- मृहयू-मीत्रि-पुज्जमान-साम्न - उद्धेरेता-मणे के आम्न-मह के साम करने नाते-मृहयु-यश्चिय-क्षायु-प्रवेत नहित्र भीर किरासच के निये नमस्तार है ॥१६४-१६५। निक्य-महास-चरिएम चहु-शिप्रपु-मुक्यना-भूमेय्य-मित्र-महोप्त -दशुषो के त्यन करने वाने-विष्य-रायन विभ्रास-महास-वित्त और दुर्यम के निये नमस्वार है ॥१८६-१८९॥ १८४जवाय-मोरो ने ईन्सर-धनायय-छट बीर महार बर प्रायित्त होरे वाले ने निये नमरनार है ।११८८। हिरस्यबाहु-मत्य-रामन-प्रामालय-माघ-रीशिय-एबच्यु-पंष्ट-बागरेब-र्ह्मान-धीमानु-महारक्य-रीम-गोरन घीर एमने निये नमरार है ।११८१ १६०॥ वृत्तपत्या-नवच पारसा बनने वाले-रथी-यस्पे – भृगुनाय-पुत्र-बिह्निए-और धीमान के लिये नमस्त्रार है ।१६६१॥ प्य-प्रय गमाय-विमय-प्रिय-दिक्तामा-मृत्तिवामा-अगदन के निये नमस्त्रार है ॥१६२॥

पद्मना पनये चैव भूताना पतये नमः। प्रगावे ऋस्यज् साम्ने स्वधार्यं च स्थाय व ॥१६३ वपटकारतमधिव तुरुवमन्तात्मने नम । सहें पाने तथा होने हुन व रापताय च ॥१६४ भूतभव्यभवार्येव नुभ्य बाव्यस्यते सम । यगवे चैव गाध्याम एडादित्यादिवनाय च ॥१६५ विस्याय महते चैव तुरुयन्देवात्मने नम । श्रस्तिमोमस्विगिज्यायं वशुगन्त्रीवधायं च ॥१६६ दक्षिमापभूषामैव तुक्य यज्ञात्मने नम । सपने चैव मत्याय स्वाताय च शकाय च ११६७ परिनामान्यनोभाग गुवैशामानिशाम च । गर्वभूतात्मभूताय सुरुष योगारवते सम ।।१६७ पृथियो मान्तरिक्षाय दिवाय च महाय च । जनम्त्रपाय मध्याव तुम्य सोतातमने नम ॥१६६ प्रव्यतावाथ महते भृतायेथे-द्रियाय च । रामानाय महात्राय तुत्रय तत्राहमने नम् ॥२०० नित्याय चार्थनि ताय मृदमाय चेतनाय च । गुदाय विभन्ने भैव तुत्रव निरवाग्यने तम ॥२०१ नगरी त्रिषु लोरेषु स्वगरीषु भवादिषु । गयानीयु महारीयु चतुर्यु च नमोधनु ते ॥२०२

नम स्तोत्रे मया ह्यस्मिन् सदमव्द्यात्हत विभो । मञ्जूक्त इति ब्रह्मण्य सर्वन्तत् क्षन्तुमहंसि ॥२०३

पश्कों के पतिके लिये और मृतों के पति के लिये नमस्कार है। प्राप्त-भक-यज् और मामवेद के लिये-स्वधा और मुख के लिये नमस्कार है ॥१६ ॥ वपट्कार सम के वास्ते और अन्तात्मा तुम्हारे लिये नमम्कार है। स्रष्टा-धाता-होता-इस्ति भीर सप्ता के लिये नमस्कार है ।।१६४॥ भूत-मध्य-भव तुस्हारे कालारमा के लिये नमस्कार है। वन्-साध्य-रुद्रादित्याध्वन के लिये नमस्कार है ॥१६४॥ विवय-मन्त-देवारमा तुम्हार लिय नमस्कार है। प्रक्तिसोम-अमृत्विक-इज्य-पशुमन्त्र भीर भीषम के लिये नमस्कार है ॥१६६॥ दक्षिणा बभय-यज्ञारमा तुम्हारे लिये नमस्कार है। तप-मस्य-स्याग-दाम के लिये नमस्यार है ।।१६७।। महिन-मलोभ-स्वेश-धविश-सर्व प्राणियों के आत्मभत-योगस्वरूप तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥१६८॥ पृथियी-भन्तरिक्ष-दिव-मह-जनस्तप-मस्य धीर लोकारना के लिये नमस्कार है ॥१६६॥ ध्रव्यक्त-महान्-भूत-इन्द्रिय-तन्मात्र-महान्त तत्वात्मा तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥२००॥ निध्य-मर्पेलिङ्ग-सूरम-चेतन-बृद्ध-विभु भीर नित्यात्मा तुम्हारे लिये नयस्कार है ॥२०१॥ तीनो लोको मे-स्वराम्नो मे-भवादिमे-सत्यान्तो मे भौर चारो महान्तो म तुम्हारे लिय नमस्वार है। हे विभी ! मैंने इस स्तोत्र में जो भी सद् भीर मसत् कहा है ऐसे तुम्हारे निये नमस्कार है। मेरा मक्त है-ऐसा जानकार है ब्रह्मएव । वह सब क्षमा करने के बाप योग्य होते हैं ॥२०२-२०३॥

## प्रकरण ६०-विष्ण माहास्य कीर्वन

एवमाराघ्य देवेशमीशान नीललोहितम् । यह्ये ति प्रएतस्तरमं प्राञ्जलिर्वाक्यमव्रवीत् ।।१ काव्यस्य गाग सस्पृदय हस्तेन प्रीतिमान् मत्र । निकाम दर्शन दस्वा तत्र वान्तरघोयत ॥२ तत मा-सिहिने तिहमन् देवेतानुचरे तदा ।
निहन्ती प्राञ्जलिम् त्वा जयन्तीमिदमञ्जनीत् ॥३
बग्य त्व मुमने वा वा दु रितते मिय दु रितता ।
महता तपसा युक्त विमय माञ्जुनोपित ॥४
अनया सनत भन्तचा प्रथमेण दमन च ।
स्नहन चैव मुश्रोणि प्रीतोऽस्मि वरविणिति ॥४
रिमिष्टिमि बरारोइ नस्ते नाम गमुस्यताम् ।
त त सप्रयाम्यस्य स्वपि स्यान् मुदुनभम् ॥६
एवमुन्तः उप्रवीदन तपसा जानुमहस्ति ।
विनीपित म ब्रह्मिश त्र हि बस्य स्थानयम् ॥७

श्री मूनश्री न कहा—हम प्रवार स देवा वा रित नीसतीरित रैसार की
सारापना करन उमक निय वहा इस आवशे प्रयोत हुया वा और हाय श्रीकर द बाला ॥१॥ महादेव ने परम श्रीनि युक्त हार सपने हाय में सुकावार्ष के सारीर का लगा रिया वा स्त्रीन मूल क्या स्वरीत देवर पिर यह बहुते पर हो सानदीन होग्य में ॥२॥ इसक परमाम् दश्यावृत्त दमके सामित्त होता कर वह मामने गरी हुई व्यानी में श्राटकांत हाकर यह सामा—॥१॥ ह मुभ्या में हु तिथी की है सीर कीन है अवसा हु शिन हारही है ? महान् तथा युक्त मुभका मू तिथी प्रयाव—इमन सीर ग्नेह माह मुखाणि में ह वर्षाणित में स्वृत हो प्रयोप हुसा है ॥४॥ ह वरासा में मू वया चारणी है सीर सोरी वया वामना बढ़ी हुई है ? है तेर उस मनोक्य की सूमा क्यांग की यह से यह कीम भी हुनंभ क्या न हो ॥६॥ जक इस प्रयोग साह से स्वरी की यह से ना उसने गुज म वहा सार दिसीरित वा होन-शिर सामने है ॥३॥ हा है। ह स्तिय में साम मेरे

> एकमुक्ताःत्रवीदता इट्या दिव्यते पशुपा । माहेन्द्री स्व यसागार मदिनार्थमारागाः अव

ममा सह त्व मुओिण दश वर्षाण भामिन। प्रदृश्य सर्वभूतेस्तु सप्रयोगिमिहेच्यसि ॥६ देवेन्द्रानलवर्णाने वरारोहे सुलीचने। इम वृर्णोश्व काम ते मत्ती व वन्तुभाषिण ॥१० एव भवतु गच्छामो गृहान् वं मत्तवासिनि। सतः स्वगृहमागम्य जयन्त्या सहित प्रभु ॥११ स तया सव सहेच्या दश वर्षीण भागच। प्रदृश्य सर्वभूताना भायया सवृतस्तवा ॥१२ हतायंमामत वृग्दवा काव्य सर्वे दिते सुना। प्रभिजगमुर्गृह तम्य पुदितास्ते दिद्क्षव ॥१३ गता यदा न पश्यन्तो जयन्त्या सहृत गुरुम्। हासिज्य तस्य तद्वुच्वा प्रतिजगमुर्ग्वागसम्॥१४

जब जयन्ती ने इस सरह शुक्त से बहा तो उसने दिव्य पक्षु से देख कर इससे बहा- है बनाराहे । तू महेरह की पुत्री है और मरे हिसके निये ही यहाँ पर आई है ।। हा मानिनी । हे मुखीिए। वू मरे साथ जीकि समस्त प्राणियों से भ्रष्टरप रहता, बन वर्ष तब सम्य योग की इच्छा करती है ।। है। है देवेन्द्र ! सनस प्रभी ! है बरारोहे ! हे सुन्दर नेत्रों बाली ! हे बराप्रों एं ऐसा होवे सब ही तू मुक्ते इस कामना का प्राप्त वर ।। है भरवारातिनी ऐसा होवे सब ही तू मुक्ते इस कामना का प्राप्त वर ।। है भरवारातिनी ऐसा होवे सब ही तू मुक्ते इस के समस्त वर्ष पर्य पर पर सावर प्रभु शुक्त जयन्ती के साय दे ।। है। । एर बहु जम देवी के साथ जागल वर्ष वर्ष तक निवास कर देहे से भौर उस समय वह समस्त आणियों के सहस्य तथा माया ने सबून रहते से ॥ है सा समस्य वह समस्य वह समस्य आणियों के सहस्य तथा माया ने सबून रहते से ॥ है सा समस्य वह समस्य देख सर्प सम्म होत्त के पुत्र देख सम्म होत्त प्रमादे हुए काव्य को देख सर उसने पर में देशन की इच्छा रखते हुए परम प्रसास होकर पर्य थे ।। १३ ।। से सब वहां गये भो अयन्तों के हारा सबून गुरू को उन्होंने जब नहीं देखा पा तो उनके उस दािलएय को जान कर जैसे ही सार्य से वार्षिय ससे पर्य ।। १४ ।।

वृहस्पतिस्तु सरद्व ज्ञात्वा वाव्य चवार ह । पित्रमें दश वर्षाणि जयनया हितवास्यया ॥१५

बुद्ध्या तदन्तरः साज्य दैत्यानामिव चादितः । वाध्यस्य रूपमास्थाय सोऽभुरा समभापत ॥१६ तत ममामतात्र हट्टा बृहस्पतिरवाच तात्र । स्यागत मम याज्याना सप्राप्ताऽस्मि हिताय च ॥१७ ब्रह वा ध्यापयिष्यामि प्राप्ता विद्या मया हि सा । ततस्त त्रष्टमनमो विद्यायमूपपेदिरे ॥१= पुगारामस्तदा तस्मिन् समय दशवापिके । यमी न समवात न संचारतन्त्रमतिस्तदा ॥१६ समयात देवयानी सद्यो जाता सुता तदा । वृद्धि चन सत्रधापि माज्यामा प्रत्यवक्षामे ॥२० युंग्लानितायह जान पियाचा कि हिंग की कामता व सी जयांकी म द्वारा विता के तिए नाध्य का सरद्ध शिया गया है ।।१५॥ इसके अधारी वह जारतर देश्या की भौति ब्रेग्सि होक्ट नाज्य व स्वरूप की भारता गर बगुरो स बाता ।। १६।। पिर आये हुए उनस बृहस्पति ने वहा — मरे याज्य धर्षात् यत्रमानाः का स्वागतः है। में तुन्हार गवशः हित गन्पादाः करा के निय यहाँ आगया है छाई ७ छ। या जा वहाँ विचा प्राप्त की है उसे चाप लोगो वो सबरायनाजीना । इन रायमधानिसाबान यासय अनुदानिया ग्रहना परापी रिय उपस्थित हुए व शहेदा। उस समय म देश वार्षिक समय म पूरा नाम राधातात्र मित बाला सम्बाल ही स वही गया था ॥१६॥ रागय व मान म तब दश्याची मुना गता जराज हुई बीर इगर परमान् बाज्या म प्रत्यवद्याग मारी म दाय म घपना वृद्धि का या शरूका

> वित गरपामः द्वस्यु तव याग्याम् शुपिन्मतः । विभा नवितः गान्वि तियर्णायतपायम् ॥२१ एयमुत्ताप्त्रयाद् वी भज भताम् गणवतः । एय ब्राप्त्रम् पामां न धमं नाप्त्रयामि तः ॥२२ तमा स्पानुसम् हृष्ट्रा द्वाचार्येण थाममा । विचाम् वाध्यस्पण वयसाम्प्रस्वर्थाम् ॥२३

काव्य मां तात जानीव्वं एप ह्याङ्गिरसो मुवि । विश्वता वत यूर्य वे मिय कक्त तु दानवाः ॥२४ श्रुत्वा तथा घृवाएम्तं सम्भ्रान्ता दितिजास्ततः । प्रेक्षान्तं स्म ह्या भी तत्र तितासित्युचिस्मितौ ॥२४ सम्प्रमृद्धा स्थिता सर्वे प्रायद्यन्त न किञ्चन । स्तस्तेषु प्रमूटेषु काव्यस्तानु पुनरस्रवीत् ॥२६ स्राचारयों वो ह्यहं काव्यो देवाचाय्योऽयमङ्गिता । अनुगच्छत मा सर्वे त्यजतंन वृहस्पतिम् ॥२७

श्री गुक्र ने कहा -- हे देवि । हे गुचिस्मित वाली ! तेरे याज्यो नो देखने के लिये प्रव जाते हैं है विश्रान्त प्रेक्षित वाली ! हे माब्व ! हे विदर्शान यन लोचने हम चलते हैं ।। २१।। जब इस प्रकार देवी से कहा गया तो वह बोनी हे महादन । ग्रपने भक्ती की देखी । हे बहान ! यह मरपूरपी का धर्म होता है भीर में भापके धर्म वा लोप नहीं करूँ गी।।२२॥ सूनजी ने कहा--इसके परचात् शुक्राचार्य ने जाकर अनुरो को देखा जोकि परम धीमान देशों के भावार्य बृहस्पति के द्वारा विश्वित किये गये थे भीर काव्य के स्वरूप की भारए करके यह प्रबञ्चना की थी। तब वेबा असुरों में बोले ॥२३॥ हे तात! मुफे ही यथार्य में काव्य समझी यह तो भूमि में भगिरा का पुत्र बृहस्पति है। हे दानवी । प्राप लीग ममर्थ मेरे रहते हुए बिश्वत विये गये हो ॥२४॥ उस तरह से योनते हुए उसका बचन सुनकर उस समय में दिति के पुत्र सब बहुत ही भ्रान्ति से पूर्ण होगये थे। तब वे वहाँ उन समय मे उन दोनो को जो मित एव मिनन गुविस्मिन वामे ये उनको देख देख रहे थे ॥२१॥ वे सद सम्प्रमुद होने हुए नियत होगये धीर कियी निर्लाय पर नही प्राप्त हुए। इसके धनन्तर उनके प्रकृष्ट रूप से मुद्र हो जाने पर काव्य ने उनमे पून वहा ॥२६॥ प्रापका मानार्य में हूं भौर यह मिल्लरा देवानार्य है। भाग सत्र भेरा अनुगमन करो भीर इम बृहस्पति का त्याग् कर दो ॥२७॥ एवमुक्तामुराः सर्वे ताबुभी समवैक्षत ।

एवमुक्तामुराः सव ताबुभा समवक्षतः । तदाऽमुरा विदेषन्तु न व्यजानंस्तयोर्द्धयोः ॥२= बृहत्पितन्याचेतानसम्झान्तोत्यमिद्धिरः ।
नाव्योऽह यो गुर्दत्या मद्भूषोऽय बृहत्पिति ।।२६
स मोट्यति रूपेण मामनेनेप वोऽसुरा ।
भून्या तस्य ततम्ते वै समन्त्र्यार्थवयोऽयु वृत् ॥३०
समया दश वर्षाण सतत् शास्ति वै प्रमु: ।
एप ये गुरुरस्थारमन्तरेप्पुर्य द्विज ॥३१
ततन्ते दान्या सर्वे प्रणिपस्याप्त्रियाच च ।
वचन कगृहुन्तस्य विराभ्यापिन मोहिता. ॥३२
ठुन्तममुदाः सर्वे कृद्धाः सरतन्त्रोचनाः ।
स्यवः गुर्गहितेऽमाक सच्छ त्य नामि नो गुर ॥३३
भागवेऽद्वित्रमाक सच्छ त्य नामि नो गुर ॥३३
भागवेऽद्वित्रमा वाय भदत्वेवंग नो गुर ।
दिसता वय निदेषेऽय्य गच्छ त्य साधु मा चिरम् ॥३४
एवमुदरमानुरा नर्वे प्राप्यन्त बृहत्विनम् ।
सदा न प्रतिनयन्ते तेनोक्त तन्महित्तस्य ॥३४

इस तकह से बहे गये गय धमुण उन दोनों को देशने लगे। तथ धमुणे में उन दोनों से निवास मुछ भी गरी जा है यो शिवा । बुहरानि में इन अमुणे में बहा—यह धनिया है यो से मेंग रवस्य इसने धारण कर निया है ऐना देशे बुहरानि गमभी । है देशी है जो मुगारा गुरू है वह मैं हो बाध्य है । देशे है प्रमुणे । यह बह है जो मेरे रूप से आपकी मोहिए कर रहा है । इसने परवाई उरित श्रवण कर और उसने धर्म व्यवस्त का अनी भीनि विभार कर वे बोने । 1801 इसने परवाई उरित श्रवण कर के निवास के माहिए हो है । इसने प्रमुण में हिए सामें प्रमुण में से हमार प्रमुण में से हमार प्रमुण कर के प्या के प्रमुण कर के प्रमुण कर के प्रमुण कर के प्रमुण कर के प्रमुण

भताई इसी में है ि अपने चले जाने में विलम्ब मत करों ॥३४॥ इस प्रकार पुक्र से समस्त अमुरों ने कहरूर वे बृहस्पति को ही प्राप्त हुए थे । वे प्रतिपन्न नहीं होते हैं जब उसने उनका सहाज हित वहा था ॥३४॥

चुकोप भागंवस्तेपामवनेपेन व तदा ।
वोधिता हि सया यस्मान्न मा भजत दानवाः ॥३६
तम्मान् प्रमप्ट संज्ञा व पराभवः मा भजत दानवाः ॥३६
तम्मान् प्रमप्ट संज्ञा व पराभवः मा स्वयायतम् ॥३७
ज्ञात्वाऽभिशस्तानसुरान् काव्येन तु वृहस्पतिः ।
कृतावाः मतदा रहष्ट स्व स्प प्रत्यपदात ।
बुद्ध्वाऽमुरास्नदा भ्रष्टान् कृतावांऽन्तरधीयत ॥३६
तत. प्रमप्ट तिस्मस्ते विभ्रान्ता दानवास्तदा ।
अहो विग्वविक्ताः स्मेष्ट परस्परमयान् वन् ॥३६
पृहतो विभ्रुलाम्र्यं व ताहिता वेधसा वयम् ।
दर्याभ्र्यं ववोपयोगाञ्च स्वेस्वे चार्यंपु मायया ॥४०
तताऽमुरा. परिनस्ता वेवसा व्यव्यः ।
प्रस्पाद्र्यं क्वोपयोगाञ्च स्वेस्वे चार्यंपु मायया ॥४०
तताऽमुरा. परिनस्ता वेवस्यस्यित्ता यमु ।
प्रस्पाद्रमञ्जन कृत्वा काव्यस्यानुगम पुनः ॥४१

तय तो आर्गव गर्व से उन ध्रमुरी पर अत्यन्त कोधिन हुए । मैंने उन्हें हु ममकाया तो भी दानव मुक्त ने निश्च ने हैं। 1 शां इस बारण में सजा नष्ट करने वाले निमन्देह वे परावव को प्राप्त होंगे । बाव्य ने इस तरह से बचन उन अपुरी में नहें भीर जीने ही वह आये में बने गये । 1 शां के द्वारा के द्वारा का स्वारत अपुरी में नहें भीर जीने ही वह आये में बने गये । 1 शां के द्वारा के द्वारा का स्वारत अपुरी को पूर स्वारत ने सावकर अपने आपाव एर निकल समनते हुए अत्यन अमन्न हों र अपने अन्य हों हर अपने अन्य हों हर अपने अन्य हों से अप सावकर का अन्य हों से सावकर के प्राप्त के नित्त के प्राप्त को से हम सीनों को प्रिवत्त हों से सावकर है आज बिना होंग्ये थी। देश प्रीप्त में हम विमुख होंग्ये सीर वेचा के द्वारा हम तावित हुए हैं। भीर स्वपने स्वपन ठिमुख होंग्ये सीर वेचा के द्वारा हम तावित हुए है। भीर स्वपने स्वपने त्वपनी से हम अपनी से मारा में

दाय होगये हैं ॥४०॥ इसने घान्तर देवा स परिचन्त मनुर प्रह्माद को मार्ग वरके तीधना यात्र हाकर बाब्य के ग्रनुगम को पुत्र गय ॥४१॥

तत नाव्य समासाय प्रभितस्यु त्यार मुताः ।
तानागतान् पुनरं द्वा नाव्यो याज्यानुवान ह ।४२
मयापि वाधिता नाले यतो मा नाभिनन्दय ।
ततस्तेनायलपेन गता यूय पराभयम् ॥४१
प्रहन्तरस्तमयोवाच मान त्य त्यज भागव ।
स्थान् याज्यान् भजमानाश्च मत्ताश्च य विज्ञेषत ॥४४
स्या पृष्टा वय तेन देवाचार्येण मोहिता ।
भन्तान्हित नस्यातु जात्या दौगरेण चशुवा ॥४५
मतन्हित नस्यातु जात्या दौगरेण चशुवा ॥४५
मतन्तर्य न युर्पे प्रमाद भुगुनन्दन ।
प्रपद्मातान्त्यया एवच प्रपद्मानी त्तातलम् ॥४६
तात्वा वाध्यो यमातत्व वाहण्येनानुन्यपरः ।
एयमुनाऽनुनीत म स्नुन बोव स्यवन्धन ॥४०
उयाचदन्न भेनय्य न मन्त्य रमात्वम् ।
अयरयस्मावी हार्योऽन प्राप्ती यो निय नावित ॥४६

सूनको ने कहां — बाल्य ने बाग तत्व को गव बुंछ जानकर वरुणा घोर हुना विष्णु माहारम्य कीतंन ] े हत तरह वह जाने पर बहुत अनुवय किया हुआ हो कर तथा स्तुत होते हुए उत्तन को प्रमुरो पर वडा आरी क्रोय हो रहा वा उसकी स्थाय दिया । (१००)। ग्रीर वह यह बोला—इरा मत ग्रीर रसातल को भी नहीं बाना चाहिए। मेरे जामत रहते हुए भी यह कुछ घवरमधानी धर्ष ही या जोकि आप तोगो की

भा ६ ।।॰भा त शक्यमन्यया वर्तुं दिष्ट हि बलवत्तरम् । सज्जा प्रनष्टा या बोज्ज काम तो प्रतिनप्स्यय ॥४६ प्राप्त होतया है।।४८॥

प्राप्त पर्यायकालो व इति बह्याऽस्यभापत । मरप्रसादाञ्च युग्माभिषु के न नोनयम्जितम् ॥५० युगास्यो द्यं सपूर्यो देवानातम्य मूद्धं नि । तावन्तमेव काल वे ब्रह्मा राज्यसभापत ॥५१ सार्वाराके वृतस्तुम्य राज्य किल भविष्यति । लोगानामीरवरों भावी पीतस्तव पुनवित ॥१२ एव किलमह प्रोक्त पीयस्ते ब्रह्मणा स्वयम् । तथारहतेपु लाकेप तपोडम्य न किलाभवत् ॥१३ ग्रहमात् प्रवृत्तवश्चास्य न कामानिभसिन्धता । तस्मादजेन प्रीतेन दस सार्वाएकेज्तरे ॥४४ देवराज्य बलेर्भाज्यमिति मामोध्यरोज्यवीत्। तस्मावहरयो भूताना कालाकाइसी म तिरति ॥५५ प्रीतेन सामरत्व से दत्त तुस्य स्वयम्भुवा। तम्मानिक्लुकस्त्व वै पर्योग मह माकुल ५६

ग्रव ग्रन्थवा नहीं किया जा सकता है क्सींति भाष सबने श्रीवरू बन-चान् होता है। आज जा आप लागा की मना अनए हुई उमन्ने किर कामना पूर्वक प्राप्त वरलीये ॥ वही। आपका वर्षाप्त काल प्राप्त दलाया है - यह बह्या न मता-चीर करे प्रनाद ने इस किंतन जैनोतम का घाण सोगो न मोग निया है ॥१०॥ देवों को बाकान्त करन उनके मूर्ट्य पर सामूण दश गुणान्य होगाया है। जनने ही कान तक ब्रह्मा ने राज्य बोना था। ११। मार्वागृह गनु के समय
म फिर तेरे तिय राज्य होगा। सुम्हारा थीन विन धिर सोरो वा देशर होने
याता होगा। १२॥ ब्रह्मा ने द्वारा क्वय तेरा पीन इस तरह स मुझे वहा गया
है। तथा ब्राह्म प्रविच को लोगों मे इसका तथ निक्वय हो मही हुआ था
॥११। ब्रिंग नाज्या ने इसकी प्रवृक्तियों बामों को अधिनान्यित नहीं भी दसके
प्रमाम हान बान क्रवन सार्वाग्यक सन्तर में दिया है॥१४॥ दिश्वर ने मुझे
करा है कि बीत बाद द्वाराय होगा। इसके भूनों को प्रहस्य यह काल को
धानाइ, बा रणा बाता व्यवन है। ११। व्यवस्तु ने परम प्रतास होनर तेरे
समनद का श्रदान विया है हमित्य निक्त्युक सु पर्याय को गहन कर भीर
वर्षन सकता । ११६॥

न च शक्य मया तुम्य पुरम्ताह विश्वपिनुम्। ब्रह्मगा प्रतिविद्धोःसम् भविष्य जानता प्रभो ॥५७ इमी च शिष्यी ही महा मुख्यावेशी बृहस्पते । दैवतं सह मरब्धान् मर्ट्यान् वो धार्यिध्यतः ॥५० एवमुक्तान्तु देतिया बाब्येनावित्रष्टकर्मगा । तेनस्नाभ्या यथ् माद्रै प्रध्यादप्रमुगाम्नदा ॥/६ प्रवरवस्भावमध्यय श्रुत्वा गुनास् दानताः । मरुदाशममानास्ते जब बाब्वन भाषिनम् ॥६० दशिता. मायुधा वर्षे तती देवान् गमाञ्चवत् । षप देशमुरान् इंट्रवा संग्रामे समुपरियनान् ॥६१ तत्र मञ्जनप्राहा देवास्तान् ममयोधयन् । र्देवागुरे ततम्नस्मिन् वर्लमाने दान समा । पत्रयेत्रमुग देवान् भग्ना देवा धमन्त्रयन् ॥६२ पण्डामारिप्रभाव न जानीमस्य गुरेवेयम् । सम्माधक समृद्धिय कार्य्य चार्याहरा-व यत् ॥६३ सम्झानाग्ह्यावको कृत्या जेरवामहेऽमुगानु । धर्मारामन्त्रयम् देवा पण्डामानी सुलायभी ॥६४

मुमते हरे तिमे पहिले विवर्षण नहीं हिया जा सकता है यहां के हुरत में प्रतिदिक्त किया हुआ हू है अभी । बयोकि यह्याची समस्त अविद्या के विरगु माहातम्य कीतंन ] होने बादी बातों को जानते हैं।। इंछा। वे दो तिय्य घरे विषे वृहस्पति के तुस्य हु हेबो के साप सरस्य प्राप सबको पारण करने ॥४८॥ प्रविसष्ट कर्मा काळ के हारा इस तरह परे गये दिति ने पुत्र उस समय वे सब जिनमे प्रस्ताद प्रमुख क्षे उन दोनो के साथ उम समय बने मये वे ॥ १६॥ शनवों ने सुकावाम गृह से प्रवस्थानमान समाज को सुनकर काव्य के हारा आधित जब को एकवार यहते हुए जा रहे थे ॥६०॥ दक्षिण और मायुवी से मुलीवन उन्होंने देवी वर समाहित ्रिया । इसके परचान मुगाम भूमि म उपन्यिन धमुरा को देखकर समुख प्रश्नाव हेबगण ने उनसे वहाँ आवर बुद्ध क्या या। उम हैवानुर समाम में जो लगा-तार सी बर्ष नक बलना रहा या श्रमुग न दवा वो जीन लिया या प्रीर प्रान हुए देवों न विचार किया था ॥६१ ६२॥ दवा न कहा-स्म प्रमुरो के द्वारा प्रहामके का जा प्रशांव है उसे नहीं जानत है इनसे गर्ज का उद्देश्य करके द्वीर जो मात्मिहत हो उन ही करना चाहिए ॥६२॥ मो इन दोना को झाना-हुत करके ग्रमुरो का जीन लेंगे । इसके उपरान दक्षाम ने उन दोनो परहामार्थ यज्ञ समाह्विष्णामस्यजतमसुरान् दिजी। ते उपामित्रत किया या ॥६४॥ ग्रह त वा ग्रहीरुपामा झानुनित्य तु दानवान् ॥६५

एवं तरमञतुम्ती तु पण्डामानी तदामुरान्। ततो देवा जम प्राप्ता दानवाश्च पराभवम् ॥६६ देवासुरान् पराभाव्य पण्डामार्वावुपापमन् । कान्यगापाभिमृताञ्च ह्यनाघाराञ्च ते पृत ॥६७ वध्यमानास्तदा देवैचिचियुस्ते रसानलम्। एव निरुद्यमान्ते वे कृता शक्तेण दानवा । ततःप्रमृति शापन भृगुनीमित्तिकेन च ॥६८ जज्ञे पुन पुनर्विष्णुर्येज्ञे च सिथिले प्रमु । क्तुं धर्मेव्यवस्यानमधरमस्य च नारानम् ॥६६ प्रहलादस्य निदेशे तु येऽनुरा न व्यवस्थिता । मनुष्पवध्यास्तान् सर्व्यान् ब्रह्मा व्याहारसत् प्रभु ॥०० पम्मान्नावपान्तम्मात् नम्भूनश्चाद्य पेऽत्तरे । यत्त प्रवर्तयामात्त गैर्ये वैवस्बतेऽत्तरे ॥०१

> प्राप्तभिवि तदाः सम्य ब्रह्मी बागीत् पुरोतितः । षतुर्दान्तु युनारमायामापप्री व्यमुरद्दम् ॥५२ मरभूतः म गमुद्रान्तिरिष्यप्तियोगीर्वेषे । दिनीयो नर्राम्हीरभूद्रक्षः मुख्यस्मरः ॥५२ सन्तिमस्येषु मार्थम् यनाया मनम् युने । देर्प्तरेशीरमञ्जामार्था मुख्यस्मरम् ।

यजमानन्तु दैत्येन्द्रमदित्याः कुलनन्दन ।
द्विजो भूत्वा शुभे काले विल वैरोचनम्पुरा ॥७५
त्र लोवयस्य भवान् राजा त्विय सन्वं प्रतिष्टितम् ।
दातुमहिंसि मे राजन् विकमास्त्रीनिति प्रभुः ॥७६
ददामीत्येव त राजा बलिवैरोचनीऽप्रवीत् ।
वामनन्त च विज्ञाय ततोऽनुमृदितः स्त्रयम् ॥७७
स वामनो दिव खंच पृथिवी च द्विजोत्तमा ।
निभि कर्मविस्विमद जगदाकामत प्रभु ॥७८
प्रत्यरिच्यत भूतातमा भास्कर स्वेन तेजसा ।
प्रकाशयन् दिसः सन्वां प्रविश्वश्च महायका ॥७६

इपके उपरान्त चतुर्थी युगात्या मे बसुरो के बापन्न होने पर उस समय मन्य ने प्रादुर्भाव होने पर ब्रह्मा ही पुरोहित हुए थे।।७२॥ हिरएयनतिपु के वध में वह समुद्र के मध्य से सम्भूत हुए थे। द्विनीय सुर पुरस्तर रुद्र नामिह हुमा या ।।७३।। सप्तम यूग मे त्रेता मे लोको के बलिसम्य होने पर दैत्यों के द्वारा तीनो लोको को भाकान्त कर लेने पर तृतीय वामन के रूप में भवतीएँ हुए पे ।। ३४।। बृहस्पनि के पुरस्मर श्रमों में अपने धापको सक्षिप्त वरके अदिति <sup>हे</sup> दुल नन्दन ने देश्यों के स्वामी बलि को धनमान बनाया था। स्वयं एक द्विज होकर गुभ समय पहिले वैरोवन विल के पान पहुँचे थे। ७५॥ भीर राजा विल में बामन देव ने एक ब्राह्मण के स्वरूप मे जाकर कहा—भाप तीनी लोकों के राजा है। आपमे सभी कुछ प्रतिष्टित है ग्रार्थात् भाषके पास सभी कुछ है। है राजन् ! प्रमु प्राप मुके तीन पैड भूमि की दान देने के योग्य होने हैं ॥७६॥ उन समय में वैरोचन राजा बिल ने उनमें यह बचन कहा-हौ, मैं भापनो तीन पैड भूमि का दान देना हूँ। ग्रीर उस ब्राह्मण को वामन (बीना) जानकर स्वय ग्रनुषुदिन हुमा था ॥ ७७॥ हे द्विजगणी । उस वामन देव ने दिव-धाकाश भीर पृथिवी को तीन ही पैडों ने प्रभु ने इम विश्व समस्त जगत् को प्राक्रान्त पर निया था।। ७ = ।। उस भूतो के आत्माने अपने नेज से भास्वर को भी भ्रांतिक करदिया था। उस महान् यण वाने प्रभु वामन ने दिशा भी प्रदिशासों नो भवने तज में प्रकार मुक्त करदिया था।।।७६॥

गृश्भे स महाबाह सर्व्यलीयान् प्रवाशयन् । प्रामुरी श्रियमारहस्य श्रील्लोबाध्य जनाउँन । सपुबरीयानसुरान् पातालतलमानयत् ॥६० ममुनि शम्बरेश्चैव प्रहरादश्चौय विष्णुना । क्रा हता विनिद्ध ता दिश सप्रतिपेदिर ॥=१ महाभूतानि भूतात्मा मविशेषाग्य माधव । नातश्च गराने विप्रास्तशाहनमदर्शयत् ॥=२ तम्य गात्रे जगन्मवंमारमानमनुषम्यति । न रिश्विदन्ति लाजेष यदध्यात महारमना ॥=३ तद्वी रूपम्पेन्द्रस्य देवदानवमानवा । रष्ट्या सम्प्रमुहः सर्वे विष्शुनेजायिमोहिता । ६४ यति मितो महापार्धं सबस्यु समुहद्वाम । विराजन कुत सर्व पाताने महिबेशितम् ॥< ४ ताः नवानरेग्यवै स्वेन्द्राय महा मन । मानुरेषु महाबाटु प्राहुरामीक्षनाक्षेत्र ॥=६ तनास्तिय स्मृतास्तस्य दिथ्या सम्भूतय शुभा । मानुष्या भन्न याध्यस्य शावजास्याजियापत् ॥८३

प्रतासमय भगवान् आधार तिथा लागा वा भीर समुग वी तसन भी वा मारेशन करन महान् नाष्ट्र भाग नमरन लागा का प्रवार देए हुए परम सावा को आम हुए था । तथा पुत्र एक पीता वा महिन समनन प्रमुश को गानान भीत में ए साव भी । स्टबा दिख्यु व द्वारण नमुनियासक भीत प्रस्थार को भी एक देंग भी कार कार एक थे साव दिन्सिल त हात्र दियाला स की तथा भी शादी। मायक न का विस्तयत्व पुत्र के सावार है निद्यार सराधुत्र को को नम समन काल का बनी पर कहा गो को समन सम्बद्ध के स्वस्त दियाला से लांको में कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन महानु आत्मा के द्वारा व्याप्त न हो पर्यान् मभी कुछ उसमें व्याप्त था।। दशा उपेन्द्र भगवानु के स्वरूप का दर्शन कर सभी देव—दानव भीर मानव विद्यु भगवानु उसके प्रदुत तेज से विदेय रूप से मोहिन होते हुए घट्यन्त मुग्य होगय थे।। दशा राजा विल उसके समस्त वन्यु थी? पित्रमाण के सहिन महावाशों में बद्ध विया हुआ तथा पूर्ण विरोचन—दुल पाताल लोक में सिम्नविधिन कर दिया गया था।। दशा इसके पश्चान् समस्त वेले के द्वारा समस्त वैश्व महान् भारमा वाले इन्द्र के लिये देकर महान् वाह्न बाले भगवान् जनार्दन मानुगे में प्रादुर्भूत हुए थे।। दशा ये नीन उसकी दिव्य एव शुन्न मन्त्रिष्ठ ।। दशा

त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो वभव ह ।

नत्ये धर्मे चतुर्षश्च मार्कण्डेयपुर सरः ॥==
पश्चम पश्चदस्या तु त्रेनाया सम्बभ्गव ह ।
माध्यानुश्चक्रवित्त्वे तस्यौ तष्यपुर सुर ॥=६
एकोर्नाविने नेताया सम्बभ्गव हा ।
जामदम्यस्तया पष्ठो विद्वनामित्रगुर सर ॥६०
चतुर्विने युगे रामो वसिष्टेन पुरोधसा ।
सप्तमो रावण्म्यार्चे जज्ञे दशरचारसज्ञ ॥६१
अप्रमो द्वापरे विष्णुरष्टाविने पराघरात् ।
वेदन्यासस्ततो जज्ञे जातूकर्णपुर सर ॥६२
तर्यव नवमो विष्णुरदित्याः वद्यपारसज्ञ ।
देवन्या वसुदेवासु ब्रद्यामार्यपुर सर ॥६३
दशम नेता गृग वे स्तावेत्र हुए ये । व्यवित्त यहाँ धर्म वा नाग होग्या
पा उन ममय से मार्वण्डेय वो धागे रखने वाना यह नतुर्ष भवतार पा ॥==॥
पीवा प्रदर्शी मे नेता व हुवा था जोरि मान्याना व चक्रवर्सी होने पर शस्य

का पुरस्मर करने वाला स्थित हुवा था ॥≒६॥ उन्नीमर्वे त्रेतायुग में समस्त रुप्तियों का भन्त कर देने वाता अवतार हवा था जोकि जमदन्ति में हमा या [ क्यु रुगाः

भौग विभामित को पुरस्पर रुपने बाला ग्रज्ञ श्रवनार था । १६०। थोशोगवे नतापुत म पुगोहित बलिय व हारा श्रीराम हुए थे । यह द्वारण महाराज के पुत्र भौ रायश रावना के लिय भयान् द्वारी के व्यव करने के जिसे भावती श्रवनार हथा था। १६१। महार्यन्त सुग से हारार म प्राचर म विष्णु का माठवी सकतर हथा था। १६१। महार्यन्त सुग से हारार म प्राचर से विष्णु का माठवी सकतर हथा था। १६५० परवान् बालूका पुरस्मर थी वेद स्थान न बाल पहला किया था। १६२। उसी प्रकार म सबस करवाद सुवि का पुत्र अस्ति म विष्णु का श्रवनार हथा था। १६३।

334 1

प्रभाग नियाज्यक्ष यत्र नामनारे यसी ।

प्रभाग नियाज्यक्ष यत्र नामनारे यसी ।

प्रभाग महाजाई वान बीडनर्वरिय ।११४

त भाग महाजाई वान्याक्षी मधुम्दन ।

पर परममेनसमादिवनपात्र विवत । ११

घष्टाविम्तिमे तदर्डापरम्यानमङ्ख्ये ।

नच्दे धमें तदा जज विष्णु हुँ विष्णु ने प्रभुः । ६६

यतुँ धमें वदा जज विष्णु हुँ विष्णु ने प्रभुः । ६६

यतुँ धमें व्यवस्थानममुरामा प्रणायतम् ।

मारयन् सर्वभूतानि यागास्मा योगमादया । ६७

प्रविष्टा मानुसी योजि प्रनादक्षमाने महीम् ।

विरागर्य मनुच्यु गान्यीपीतपुर मरम् ।१६०

यत्र मन्यन वान्यस्य द्विवद्य मरामुरम् ।

धारिष्ट नृष्मच्ये युत्ता नियान ह्यम् ।१६६

नाग मुच्यपारिक मन्यराबगुहाधिरम् ।

दिवान् मानुस्वश्यान् मुद्यामाम योगन्य ।११००

दायात् मानुष्यत्यस्यात् मुद्रशामाम् वायशात् ॥१००

बनुद्रव न दरशा म बद्रा धीर गाय श्री दुश्याः स्थान वात्रा धवारः
हृषा पा वो धनमय वर्षात् बुद्धि म न धन क साथ घोर निया गा। त्रियः
स्थान म कामवय वर्णा भगाद् वाद श्यव्य म विद्यत्र हार हुए भाग ॥ वीदर वा धम्पूर्ण नियोताः स वीदर्श निया जात है ॥६०॥ सह मत्याप् मपुद्रदर भगापु भगा का विद्या नहीं हो गाया विभाग न दृश्य प्रवाद भाग्या नष्ट हो जाने पर उप समय मे प्रभु विष्णु ने वृद्धियों के कुल मे अपने जन्म को महेण किया था ।।१६।। अगवान् विष्णु ने विनष्ट धर्म को सहयापित करने की व्यवस्था करने के लिये और महान् दुष्ट असुरो का नाम्न करने के हेतु योगात्मा ने प्रपनी योग माया से समस्त प्राणियों को मोहित करते हुए इस मानुपी योनि में प्रवेत किया था भीर वह प्रभ्वक्ष होते हुए ही भूमएडल मे विवरण करते हैं। सार्यापित के पुरस्सर मनुष्यों में विहार करने के लिये ही उनने जन्म निया था ।।१६०-६८।। जहाँ पर कस-दाल्य-डिविद महासुर-प्रिट-वृष्यभ-पूतना-ह्यकेशी-कुवलवापीड हाथी-मल्लराजगृहाधिय इन सब मानुप देह में स्थित देशों को वीर्यवाच् ने निहत किया था ।।१६०-१०।।

छिन्न' बाहुसहस्रश्च बाग्एस्याङ्गतकर्मण् । नरकश्च हतः सङ्ख्ये यवनश्च महावल ॥१०१ रहतानि च महीपाना सर्वरत्नानि तेजसा । दुराचाराश्च निहता: पाथिवा ये रसातले ॥१०२ एते लोकहिलार्थाय प्राद्भीवा महात्मनः। भस्मिन्न व युगे क्षीगो सन्ध्याहिलेप्टे भविष्यति ॥१०३ कल्किविध्युयद्या नाम पाराशर्यः प्रनापवान् । दशमो मान्यसम्भुतो याज्ञवल्क्यपुर सरः ॥१०४ श्रनुकर्पन् सर्वसेनां हस्त्यश्वरथसङ्कुलाम् । प्रगृहीतायुर्धविष्ठेव त. शतसहस्रशः ॥१०५ नात्ययं धार्मिका ये च ये च धर्मद्विप कवित । उदीच्यान्मध्यदेशाश्च तथा विन्ध्यापरान्तिकान् ॥१०६ तथेव दाक्षिगात्यांऋ द्रविडान् सिहलै सह । गान्धारान् पारदार्श्वं व पहलवान् यवनाञ्छकान् ॥१०७ तुपारान् वर्वरांश्चे व पुलिन्दान् दरदान् खसान्। लम्पाकानन्धकान् रुद्रान् किरातांश्च व स प्रमु: ॥६०८ प्रवृत्तचको बलवान् म्लेच्छानामन्तकृद्बली । यद्य सर्वभूताना पृथिवी विचरिष्यति ॥१०६

कृत्वा बीजावजेपान्तु मही क्रूरेण कम्मेणा । सद्यातियत्वा वृपलान् प्रायशस्तानधाम्मिकान् ॥११४ तत स व तदा कल्किश्चरितायं ससैनिक । कर्मणा निहता ये तु सिद्धास्ते तु पुन स्वयम् ११५ ध्रकस्मात् कृपितान्योन्य भविष्यन्ति च मोहिता. । क्षपित्वा तु तान् सर्वान् भाविनायन चोदितान् ॥११६ गङ्गायमुनयोमंघ्ये निष्टा प्राप्स्यति सानुगः । ततो व्यतीते कल्कौ तु सामान्यं सह सैनिकः १११७ नृपेष्वय विनट्देषु तदा त्वप्रग्रहा प्रजा । रक्षणे विनिवृत्ते तु हत्वा चान्योन्यमाहवे ॥११८

घीमान देव के भदा से उस मानव ने जन्म ग्रहण किया या । जो विष्ण पहिले जन्म मे बीर्य वाला प्रमिति नाम वाला था ॥११०॥ पूर्ण कलियुग मे घरीर से चन्द्रमा के तुल्य हुमाथाये इतन उस देव के जन्म (ग्रवतार) कहे गये हैं ॥१११॥ उस-उस काल को भीर उस-उम कार्य को उम-उस कारण का उद्देश्य करके तीनो लोको मे झश से उन-उन योनियो को प्राप्त करेंगे ॥११२॥ पच्चीमवे करूप के उत्थित होने पर पच्चीस बर्प जब होंगे सब समस्त प्राणियो भो हुनन करते हुए सब ओर मे मनुष्यों को ही बीजावदेश बाली मही को करके भूर कर्म में युक्त वृष लोको तथा बाय जो ब्राधार्मिक थै उन सबको मारकर इनके परचान् उम समय वह किन्त सेना के महित चरितार्थ हुए थे। जो कर्म से निहत हुए थे वे पुन स्वय निद्ध होगये थे ।।११३-११४-११८।। मनुष्य अचा-नर ही परम्पर में कृपित हो जाने वाले और मोहित हो जाँगरे। भाषी भौर भर्ष से प्रेरित उन सबको समाप्त करके गङ्का और यमुना के मध्य मे अनुग के सहित वह निष्ठा को प्राप्त करेंगे इसके उपरान्त सामान्य सैनिको के साथ किक कें स्पतीत हो जाने पर भौर इसके सनन्तर राजाओं वे विनष्ट हो जाने पर उस ममय समस्त प्रजा भप्रयह (निरकुश) हो जायगी। रक्षण के समाप्त हो जाने पर भाषस में ही युद्ध करके हनन करने लगेंगे ॥११६-११७-११=॥

परम्परस्तारवामा निरानन्दाः सुदु दिताः ।
पुराणि हित्वा प्रामाध्य तुस्याम्ता निष्परिप्रहाः ॥११६
प्रतट्यं तिषमीश्च नष्टयमध्यमारतथा ।
स्त्वा भलागुपश्चे व वनीतम् इमे स्मृताः ॥१२०
गरिष्यंत्रमेविन्यः पत्रभूलपुनाननाः ।
वोर पनाजिनघरा सद्भर पोरमास्यिता ॥१२१
प्रनम्पनुगो नष्टवातां बहुवापा सुदु दितनाः ।
एव मष्टमनुत्रामा निमम्प्यमाने तदा ॥१२२
प्रना स्म प्रवास्यन्ति मार्डं मनियुगेन तु ।
सीगा मनिधुने तस्मिन् प्रवृत्तं च कृते पुन ॥१२३
प्रपत्यन्ते यथान्याय म्बनावादेव नात्यया ।
इस्येनन् कीतित नर्षं दवामुगविचेष्टिनम् ॥१२४
यदुवसाममञ्जन मन्द्रा संध्याय यदा ।
तुवसोमगञ्जन प्रवृत्ता व्यान्यवा ॥१२४

परनार सं रहात्थान-शिक्षात्र-श्यांतृ शिक्षार वस्त वस्ते सात सौर पास दुनित लाग नगा का धीर धामी का स्वाम करने सब समाप पितारिक्षर हो बोवने ।।११६। सब लाग गान हा बायम विप्ता धुनियमें नह होतात है। सौर साधम गर्म नह हातात बार है—कद से बहुत ही शीटे-माय सातु व रि पत्तारह जगानी जीवा को भीति स बहुत में दुनित ही शीटे-माय सातु व स्वाम वसे की पाशम करत बार दीर पदम चौर समुद्र समस्या से सानित्य हा नावत ।११२१। बहुत ही चारी उस बात नह बाली बारे-महुत बायाना में मुत्र-माया है। तित है। हुत उस नत्य स बतियुत्त को नित्य के सात्त से स्वाम स्वाम स्वाम को कार हो व ।११२२।। इस चार बनियुत के सात्त से सात्त स्वाम से प्रमान प्रस्त स्वाम स्वाम हो कार ही ।१२२१। इस चार बनियुत के साल ही प्रमान प्रस्त स्वाम स्वाम हो कार ही ।१२२१। सब बुत युत प्रमुत होता लो दिन स्वाम के प्रमुत्त होता हो है। ।१२२।। सब बुत युत प्रमुत होता लो दिन

रहेता । यह समस्त रेवामुर विचेटित का वर्णन कर दिया है ॥१२४॥ ग्रव रे ग्रनुषङ्ग पाद ममाप्ति ] सहुतन के प्रमञ्ज से पाप लोगों से महान् बैटल्य यस तुर्वसु-मूर हु सू प्रीर अनुका यश वर्णन करूँगा ॥१२४॥

## प्रकरण ६१ — ग्रनुपंगपाद ममाप्ति

तुर्वसोस्तु सुतो विह्नवह गोमानुरात्मज । गोभानोस्तु मुतो बीरस्त्रिसानुरपराजितः॥१ करन्धमस्त्रिसानोस्तु मरुतस्तस्य चात्मज । <sub>श्रन्यस्ववीक्षितो राजा मरुत कथित पुरा ॥२</sub> श्चनपत्यो मरुलय्नु स राजासीदिति श्रुतम् । हुत्कृत पौरव चापि सर्वे पुत्रमवल्पयन् ॥३ एव यतातिशापेन जगवा सकमेख तु। सुर्वसो पीरव वश प्रविवेश पुरा किल ॥४ दुरकृतस्य तु दायाद शस्यो नाम पाधिव । हारुयातु जनापीडश्चरवारस्तस्य चात्मजा ॥५ पाण्ड्याश्च केरलार्श्च व चील कुल्यन्तर्थव च। त्वेपा जनपदा कुल्पा पाड्याब्र्योला सकेरला ॥६ द्रु ह्योस्तु तनया वीरी वस् सेतुष्ट्र विभुती। प्रस्तु सतुषुत्रम्तु बाभवो रिषुहच्यते ॥७ मीवनाव्वेन समिति वृच्द्रे स निहतो वसी । मृद्ध सुमहदासीतु मासान् परि चतुदश ॥=

ग्री मृतवी ने वहा-तुर्वेमु वा पुत्र बह्ति या ग्रीर बह्ति वा ग्रास्मज गोपानु हुआ था। किर मोबानु वर्ग पुत्र अपनाजित तथा कीर निमानु ताम बाला क्तरपत्र हुमा था ॥१॥ त्रिमानु वा पुत्र वरत्वम हुमा घोर उनका पुत्र मस्त नामक उत्तप्र हुया । पहिने मक्त राजा अन्यस्तिनीधिन कहा गया था ॥२॥ यह मन्ता राजा गत्नान हीन या— एमा मुना मया है। दुष्ट्रन और पीरव ने भी मयने पुत्र को बन्तिन हिया था ॥६॥ इस प्रकार में ययानि वे साथ में खरा ने महस्त में स्थानि वे साथ में खरा ने महस्त में स्थानि वे साथ में खरा ने महस्त में स्थानि के साथ में खरा ने महस्त में स्थानि हुए ते वा साथ में प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार ने प्रकार के स्थान स्

धरद्धस्य तु दावादो गान्धारा नाम पाधिय । रवायते यस्य नास्ता त् गान्धारविषयो महान् ॥६ मान्धारदेशजाञ्जापि सरगा वाजिना बराः। गान्धारपुत्रा धर्मस्तु धृतस्तस्य स्ताऽभयत् ॥६० मृतस्य दुदमा जञ्च प्रचेतास्तस्य चारमजः। प्रचेतम पुत्रशत राजान गर्र एवं से १११ म्तेच्द्रगष्ट्राधिता गर्वे हादीची दिशमाधिता । धनो पुत्रा महान्मानस्त्रय परमधान्मिता ॥१२ गभावरका पक्षका परपक्षरागर्धीय प राभागरस्य पुत्रस्य विद्वान् बात्रानानो नृष ।।१३ मात्राततस्य धरमांत्रमा मृत्रुया नाम धामितः। मृद्धवस्याभवत् पुत्री वीता तात्रा पुत्रक्षयः ॥१४ जनमेजयो महा गण्य पुरस्तवपृतीक्षयम् । जनसंज्यस्य राजयंगंशानानोऽभक्तनृषः ॥१५ षागोदिन्द्रगमो राजा प्रतितिनवद्या दिवि । महामता युक्तनस्य महाशातस्य पानितः ॥१६

ग्रस्ट का दायाद गान्यार नाम वाला नृष हुया या । जिसके नाम से **ब**रुपङ्ग पाद समाप्ति ] एक बहुत बडा देग प्रनिद्ध है। है। शान्यार देश में उत्पन्न होने वाले चीडो में परम श्रेष्ठ तुरम होते हैं। बाम्बार वा पुत्र धर्म या और उसका सुत युत नामक हुमा था।।१०।। पूर्त के दुरंग ने जन्म विमा घीर दुरंग ने जन्म विमा घीर हुर्दम का पुत्र प्रचेता हुया। प्रचेता के एक सौ पुत्र हुए थे घीर वे समी राजा हुए थे ॥११॥ वे सब म्लेच्छ राष्ट्री के स्वामी हुए थे चौर उनने उतर दिशा का माध्रम निया था। मनुके परम धानिक महान मात्मा वाले तीन पुप हुए थे ।।१२।। उन तीनो के नाम समानर-पश्च और पर पक्ष थे। सभानर के यहाँ जसदा पुत्र परम विद्वान् दालानल नृष हुआ वा ॥१२॥ कालानल घा घर्मातमा सुरुवम नाम बाता पामिक पुत्र हुवा या । मृत्यम का पुत्र चीर पुरुकतम ? राजा हुमा वा ॥१४॥ महान् सस्य वाला अनमेजच पुरञ्जय का पुत्र उलाम हुमा था। राजींप जनमेत्रय का पुत्र महाशाल नाम वाला तृष हुमा था।।१५।। यह राजा दिवताक प्रनिश्ति यस बाला इन्द्र के समान हुवा या । उस महाशास या महामना नायक परम घामिन पुत्र हुआ था ॥१६॥ सप्तढीपेश्वरी राजा चक्रवर्ती महायशा । महामनास्तु पुरो हो जनयामास विश्व तो ॥१७ उद्योनरश्च धर्मज तितिसुश्चेव धार्मिकम् । उज्ञोनरस्य पत्यस्तु पश्च राजीववज्ञा ॥१६ मृगा कृमी नवा दर्वी पश्चमी च हपहती । उद्योनरम्य पुत्रास्तु पन्त तासु कुलोहहा.। तपसा ते सुमहता जातवृद्धाश्च धामिकाः ॥१६ मृगायास्तु मृग पुत्रो नवाया नव एव तु। कृम्या कृषिस्तु दर्वाया मुत्रतो नाम धार्षिकः ॥२० हपद्वतीसुत्रश्चापि चिविशैजीनरो दिखा । चिव जिनपुर स्थात योधेयन्तु मृगस्य तु ॥२१ नवस्य नवराष्ट्रन्तु कृमेन्तु कृ।मला 9ुरी । सुवनस्य तया वृष्टा चिविषुय घित्रोवत ॥२२

स्रङ्ग स जनय मास बङ्ग सुङ्ग सर्थंव च।
पुण्ड कलिङ्गच तथा वालेय स्वत्रमुच्यते ॥२८
वालेया प्राह्मणाञ्च व तस्य वशकरा. प्रभो: ।
वालेस्त महागार्थस्त वरा प्रतिक धीयते ॥२६
सहायोगिरवमायुक्ष वल्यायु परिमायाकम् ।
सप्रोमे चाप्पजेयस्य धर्मे चैव प्रभावना ॥३०
त्रलोक्यदर्गनःच व प्राचान्य प्रस्वे तथा ।
वले चाप्रतिमस्य वौ धर्मतस्यार्थदर्गनम् ॥३१
चतुरी नियतान् वर्णान् स्व शै स्थापियतेति च ।
इत्युक्ती विशुना राजा विल द्यान्तिस्परा ययो ॥३२

निर्मेश पूर्व दिशा मे परम प्रसिद्ध राजा हुया था। उराह्य महाबाहु हमना है मुप्त हुना था।।२४।। हेन ना नुत्रस, नली नुत्रया। उराह्य महाबाहु हमना है सुप्त हुना था।।२४।। हेन ना नुत्रस, नली नुत्रया। उराह हुना था।। शो बार ने सीए हीजाने पर प्रवा की इच्छा ने मनुष्य की योति में उत्पप्त हुना था।। शो बार नहीं को पा नह महामना और महायोगी था। उसने भूमि में बारों के नरने वाले पुत्रो को उत्पप्त किया था वो अप नहें आहे हैं। वाले मुंदी को जन्म दिया था वो अप नहें जाते हैं। वाले में प्राह्म छुन मुद्दे मुन्त हुना मुन्त वालय को जन्म दिया था वो अप वाल के किये भाम होने बाले बहुत मुन्त ने वाल मुन्त वे वालने ने नियम साम होने बाले कहा। ने वरदान दिय थे।। निर्मा वे वरदान ये थे—महार्म योगित ना होना और नन्मायु परिभाश वाली धायू—महाम से प्रजेप रहना और पर्म में प्रकृप भावता का रहना।। जैलीक्य का दर्शन और प्रमास को समुद्रम होना तथा थमें ने तत्वार्थ ना दर्शन ये बात्र ने स्थापन करने वाल होने हुए वहाजी ने नहा था तुम नियन चार वर्शी नो स्थापन करने वाल हो—इस तरह में विज्रू वे डारा अव कहा। यथा तो राजा वाल ने वे परय दालित प्राप्त हुने से मी तरे रे-रे-रा।

नानेन महता विद्वान् स्व वी स्थानमुपागत । तेपा जन दः स्फीता बङ्गाङ्गमुहतकाम्नथा ॥३३ इनीनिये क्यां मूतव हुमा था। यह मत क्यां के विषय में प्रेरित किया गया वह मैंने वर्यान कर दिया है ॥३६॥ ये धाङ्ग के वश में उत्पन्न होने वाले सभी राजा मैंने बतला दिये हैं। ग्रव विस्तार के साथ भीर धानुपूर्वी के मनुसार पूर पी मन्त्रति का तुम सब मन्त्रन श्रवण करो ॥४०॥

> पूरो पुत्रो महावाह राजामी जनमेजय । श्रविद्धस्त् मृतस्तस्य य प्राचीमजयद्दिशम् ॥४१ ग्रविद्वत प्रयोरम्तु मनस्युरभवत्स्त । राजायो जयदो नाम मनस्योरभवत्स्त ॥४२ दायादम्तस्य चाप्यासीद्ध न्धूनीम महीपति । धुन्धोवंहुगवी पुत्र शङ्घातिन्तस्य चारमञ ॥४३ मञ्जातेरथ रौद्राध्वस्तस्य पुत्रान्निबोधन । रौद्राश्वस्य घृताच्या वे दशाप्सरिस सूनव ॥४४ रजेयुक्र कृतेयुक्ष वक्षेयु स्थण्डिलेयु च । घृनेयुध्य जलेयुध्य स्थलेयुर्ज्वंव सप्तम ।।४५ धर्मेयुः सन्नतेयुश्च वनयुर्दं शमस्त् स । रहा गूहा च महा च गुभा जामलजा तथा ॥४६ त्तला खला च सप्तैता या च गोपजला स्मृता तया ताम्रग्मा चैव रत्नकूटी च ताहबी ॥४७ धात्रेयो वशतस्तसा भत्ती नाम्ना प्रभाकर । श्रनादृष्टस्तु राजर्यी रिवेयुस्तयस्य चात्मज ॥४८

थी मूनजो वे हज्ञ-पूर का पुत्र महान् बाहुमो बाला राजा जनमेजव या। उपना भारवज भविद्ध नाम वारी हुआ वा जिमने पूर्व दिना वा विजय विद्या था। ४१।। अविद्ध म प्रकृष्ट वीर मनस्तु नाम याला मुन हुआ था भीर मनम्यु पुत्र जयद नाम धारी राजा हुआ था। ४२।। उस जयद का दायाद अर्थात् उत्तराधिनारी पुत्र पुत्यु नामक महीपति हुआ था। धुन्यु राजा का पुत्र बहुवयी नाम बाला हुआ और उस बहुवर्षा ना पुत्र मञ्जानि नाम वाला समुत्यप्त हुमा था। ४।। मञ्जाति ना पुत्र गौजादन नाम बाना समुत्यप्त हुमा था अव उम रोडास्व क पुत्रो का भी ज्ञान प्राप्त करती। रौड़ास्व के गुक से मृताबी नाम वाली झप्नरा म दस पुत्रो ने बन्म महण किया था।। ४४॥ उन दस पुत्रो के नाम—रेजेयू-इतेयू-वशेयू-स्थरिडतेयु-पृतेयु-बतेयु और सातव। स्थलेयु शा।।४॥ धर्मेयु-मन्तियु तथा दसवी वनमु था। ब्दा-सूद्रा-मद्रा-पुत्रा-जाम-लजा-तला-वला-च सात भीर गोपजला कही गई थी लथा तामरता भौर बेसी ही रलहरी थी।।४६-४०॥ वस से मात्रेय प्रभाकर नाम वाला उनका स्वामी था। मन्देष्ट राजीय रिवेयु उसका पुत्र था।।४८॥

रिवेयोर्ज्वता नाम भार्या वै तक्षकात्मजा ।

यस्या देव्या स राजवी रन्ति नाम स्वजीजनत् ॥४६ रन्तिर्नार सरस्वत्या पुत्रानजनयच्छुभान् । त्रमु तथा प्रतिरथ ध्रुविश्च वातिधामिकम्।।५० गौरी कन्या च विख्याता मान्धातुर्जननी दुभा। घुयं प्रतिरयस्यापि कण्डस्तस्याभवत् सुत ॥५१ मेथातिथि सुतस्तस्य यस्मात् काण्ठायना द्विजा । इतिनानुयमस्यासीत् वन्या साजनयत्सुतान् ॥५२ त्रमु सुदयित पुत्र मलिन बहावादिनम्। उपदात ततो नेभे चतुरस्टियति सारमजान् ॥१३ सुप्मन्तमथ दृष्यन्त प्रवीरमनघन्तथा । चनवर्ती तनो जज्ञे दौध्यन्तिनृ पसत्तम ॥१४ शकुन्तलाया भरती यस्य नाम्ना तु भारतम् । दुष्यन्त प्रति राजान वागुवान शरौरिणी ॥४४ माता भस्त्रा पितु पुत्रो येन जात स एव स । भरस्व पुत्र दुप्यन्त सत्यमाह शकुन्तला ॥१६ रेतोघा पुत्र नयति नरदेव यमसयात्। स्वश्वास्य धाता गर्भस्य मावमस्था शकुन्तलाम् ॥५७ रिवेयुकी 'ज्वलना'—इस नाम वाली तक्षक पुत्री भागी हुई थी। उस राजिंद रिवेयु ने जिम ज्वलना दवी म रन्ति नाम वाला पुत्र उपझ निया थाँ ॥४६॥ नार रिन्त ने सरस्वती मे शुत्र पुत्री को समुत्वत किया या । उन पुत्रो के नाम है— म्यु-प्रतिरथ घोर यतिषामिक घृत ॥१०॥ घोर गौरी विस्पात कर्या थी जोकि मान्वाता की शुत्र माता हुई थी । प्रतिरय का पुत्र धुर्य हुजा और उसवा पुत्र ने क्याता की शुत्र माता हुई थी । प्रतिरय का पुत्र धुर्य हुजा और उसवा पुत्र ने क्या धोन हुजा ॥११॥ उसका पुत्र ने मेवातिथि हुजा किससे काएठान ढिज हुए । इतिनानु यम की कन्या थी उमने पुत्रो को जन्म दिया था ॥१२॥ प्रमु न सुद्रियत पुत्र को जो मिलन, प्रहावादी घौर उपवात था, प्रात्त किया । इसके पत्रवात् उसने वार पुत्रों की प्राप्ति की ॥१३॥ सुप्तमत स्मु उपवात न्या ॥१४॥ अन्वत्र वे उनके नाम थे । इसके प्रनत्तर पुत्रपत्र किया था लिसके नाम थे । इसके प्रनत्तर प्रमु किया था लिसके नाम म स्व देश का नाम भारत हुणा है । राजा दुग्यन्त के घानी ने कहा था ॥१४॥ याता मत्त्र मिता का पुत्र है, जिससे उत्पन्न हुण्या है वह वनी है, पुत्र का मत्यक करो, धकुन्तना दुग्यन्त से सरस कहती है ॥१६॥ है नरदेश । या स्वय से देतीचा पुत्र की प्राप्त करता है घोर पुत्र इसके गर्म के घाना हो, स्ववृत्तना का प्रमाव सत्त करो । १५०।

मरतस्त्रिनेषु स्त्रीषु नव पुत्रानजीजनत् ।
नाम्यनन्दञ्च तान् राजा नामुरूपम्प्रेत्युत ॥५८
ततस्ता मातर कुद्धा पुत्रात्रिरपुर्यमक्षयम् ।
ततस्तरम्य नरेन्द्रस्य वितत पुत्रजन्म तत् ॥५९
ततो मरिद्धरानीय पुत्रस्तु स वृहस्पते ।
सङ्मामितो भरद्धाजा मरुद्धि मतुमिविमु ॥६०
तत्रवीदाहरन्तीद भरद्धाजस्य घीमत ।
जन्मसङ्कमणन्त्रं व मरुद्धिमरताय व ॥६१
भरतस्तु भरद्धाज पुत्र प्राप्य तदात्रवीत् ।
प्रजामा सत्हताया व कृतायाँडह त्वया विभो ॥६२
पूर्वन्तु वितय तस्य कृत व पुत्रजन्म हि ।
तत स वितयो नाम भरद्धाजस्याऽभवत् ॥६२

तस्माहिन्यो भरहाजो बाह्यण्यात् सिनियोऽभवत् ।
हिमुख्यायननामा स स्मृतो हिपितृत्वस्तु वै ॥६४
ततोःथ नितवे जाते भरतः स दिव ययौ ।
वितथस्य तु वायादो मुवमन्युवंभूव ह ॥६५
महाभूतायमाश्चामश्चवारो मुवमन्युवंभ् । ६
हहस्यो महावीयाँ नरो गायश्च यीर्यवात् ॥६६
नग्स्य माङ्गति पुत्रस्मस्य पुत्रौ महोजमौ ।
गुरु श्यिन्वदेवश्च साङ्गत्याववरौ स्मृतौ ॥६७
हायाव।श्चापि गायस्य शिनिवदाद् वसूव ह ।
स्मृताश्चौ ते ततो गायचा शानोपेता हिजात्य ॥६६

भरत ने तीन व्यायो से भी पुत्रों को उरपन्न किया था किया राजा ने उनका अभिनत्दन नही किया था ये मरे अनुरूप नही है।।५५॥ इनके अनन्तर माताए बहुत कुद्ध हुई ग्रीर उन्होंने पूत्रों को यस क्षय की प्राप्त कर दिया था। इमक उपरान्त उस राज्य का वह पुत्र जन्म वितय होगया था ॥५६॥ इसके पश्चात् मक्तो ने बृहस्पनि से वह पूत्र लाकर कतु सकतो ने विभु भरद्वाज मो सकामिन किया ।।६०॥ वहाँ पर ही धीमान भरदाज का यह मरुतो ने द्वारा भरत के लिय जन्म का सक्रामण उदाहृत करते हैं ॥६१॥ भरत ने तो भरद्वाज को पुत्र प्राप्त करके उस समय कहा—हे विभी ! मेरी प्रजा के सहत ही जाने पर बापने मुक्ते कृताथ विया है।।६२॥ उसका पहिले तो पुत्र जन्म वितय कर दियाया। इसक पत्रचन्त् बहु भरद्वाज वितय नाम वाला होगयाया।।६३।। इसमें दिन्य भरद्वाज ब्राह्मणय से शत्रिय होगया था तब वह द्विमुख्यायन नाम बाला भीर द्विपितृक नहा गया है ॥६४॥ फिर उस नितय के उत्पन्न होने पर वह भरत दिवलोक को चला गया था। वितथ का दायाद (पुत्र) भुवमन्यु हुआ था ॥६५॥ महाभून के समान भूनमन्यु से जन्म ग्रहण नरन वाले पुत्र चार हुए थे। उन चारो कनाम बृहत्क्षत्र-महाबीयं-नर ग्रीर वीर्यवान् गाग्रस्य ये थे ॥६६॥ नर के युत्र सास्कृति नामधारी हुन्ना था । उस साकृति के महान् भीत चाल क्षेत्रफृष्ट्रे विनके नाम गुरुवीर्यक्षीर स्थिदेव यथे जो साहत्यावर वह गये हैं ॥६७॥ माग्रस्म जिनिवद्ध से भी दायाद हुए भीर ये छात्र धर्म से युक्त ढिजाति नाग्र्य कहे गये है ॥६८॥

> महाबीयंगृतश्चापि भीमस्तस्माद्भक्षयः। तस्य भार्या विशाला तु सुपुने वे सुतास्त्रय ॥६६ त्रयार्शण पुष्प रिख तृतीय मुपुने कपियु । क्षे क्षत्रवरा हाते तयी प्रोक्ता महर्षय ॥७० गाग्रा साकृतयो वीर्या क्षानोपेता द्विजातय । सधिताङ्गिरम पक्ष बृहत्क्षत्रस्य बदयति ॥७१ बृहत्क्षत्रस्य दायाद मुहोत्रो नाम घार्मिकः। सुहोत्रस्यापि दायादा हम्ती नाम वसूव हा तेनेद निर्मित पूर्व नाम्ना वे हास्तिन पुरम् ॥७२ हस्तिनश्चानि दायादास्त्रय परमधामिका । श्रजमोडो दिमीडश्च पहलीहस्तथैव च 1103 धजमीडम्य पुतास्तु धुभा शुभकुनोदहा । तपसोज्ते गुमहतो राज्ञो वृद्धस्य धामिका ॥७४ भरद्वाजप्रपादेन शृगुध्व तस्य विस्तरम् । ग्रजमीदस्य केशिन्या कण्ठ समभवत्विल ॥७५ मेधानिथि मुतम्तस्य तम्मात् वण्ठायना द्विजा । ध्रजमीढम्य घूमिन्या जज्ञे बृहद्वमुर्नु प ११७६

सहावीर्यं का पुत्र भी भीम नामक हुआ और उसमें किर उभक्षय हुआ उमकी भार्या विद्याला नाम वाली ये तीन पुत्रो का प्रसव किया था। १६६। एक मा नाम प्रधारिए था, हुमरा पुष्करिए। और तृतीय कार्यं हुमा था। विध के ये क्षत्र नर हुए और उन दोना के महाय कहे गय हैं । १५०॥ नाम-पाहतय, सीर्यं ताम पर्म म मुक्त दिवालि थे। प्राप्तित्रम के एक का काव्य नेकर हुत-रक्षत्र का बतलायेंगे। १०१॥ वृहस्त्रम का दायाद मुहोत्र नाम धारी परम थामिक या। मुहोत्र ना भी दायाद हस्ती नाम वाला हुमा था। उसने हो यह हान्तिन-पुर ममने नाम ने पहिने बनाया था। १०२॥ हम्मी के भी तीन पुत्र नमुत्पत्र हुए थे जोनि परम धर्म के मानने वाले थे। उन तीनो के नाम अजमीठ-दिमीट तथा पुरुषीट येथे। ११०३।। अजमीठ के जो पुत्र हुए थे वे बहुत ही धुत्र धौर कुन के उड़दन करने वाले थे। सुमहान् तथ के अन्त में बृद्ध राजा के धार्मिक हुए थे। ११४।। वे अरदाज ने प्रमाद से ही हुए थे अब उनका विस्तार का श्रवण करो। अजमीठ नाम बाते के केशिनी से कर्छ नामधारी उत्पन्न हुमा था। १४६।। मेथानिथि नाम वाला जसका पुत्र था। उससे फिर कर्छायन डिज जत्मन हुए थे।। १६।।

वृहद्वसार्व् हद्विष्णु पुत्रस्तस्य महाबल । बृहत्कर्मी सृतस्तस्य पुत्रस्तस्य बृहद्रथ । १७७ विश्वजित्तनयस्तस्य सेन जित्तस्य चारमञ् । श्रथ सेनजित पुत्राध्यत्वारो लोकविथुता ॥७६ मिचराश्रञ्ज काव्यञ्ज रामो हडवन्स्तथा। वत्सञ्चावन्तको राजा यस्य ते पतिवत्सराः ॥७६ रचिगाश्वस्य दायाद पृथ्पेगा महायशा । पृथ्रोग्रस्त पारस्त पाराघ्रीपोऽथ जज्ञिवान् ॥८० यस्य चंकशयश्वामीत् पृत्रागामिति न श्रुतम् । नीपा इति समास्याता राजान सर्व एव ते।।=१ तेपा वशकर श्रीमान् राजासीस्कीत्तिवद्धेन । माम्पिल्ये समरी नाम स चेष्टसमरोऽभवत् ॥६२ समरस्य पर पार सत्वदश्व इति त्रय । पुत्रा मर्वगुणोपेता पारपुत्रो द्रपुर्वभौ ॥५३ वृषोस्तु सुकृतिनीम सुकृतेनह कर्मणा। जज्ञ सर्वगुणोपेना विभ्राजस्तस्य चात्मज ॥८४

श्रजमीट के धूमिनी म बृहहगु राजा ने जन्म ग्रहण विया या ।।७०।। वृहदमु से बृहदिव्या पुत्र हुआ या जो महात्र बल वाला था उत्तवा पुत्र वृहद वर्मा हुमा श्रीर फिर उनवा पुत्र बृहदय नाम वन्ता हुमा था। उत्तवा भ्रवीत् बृहदय का तनव विश्वजित् हुमा भीर उत्तवा क्षेत्रजित भ्रास्त्रज हुमा था। इनवे उप- विश्वाजस्य तु दायादस्त्वगुहो ताम पाषिव । वभूव मुक्जामाता श्रवीभत्तां महावदा ॥=५ अगुहस्य तु वायादो बहादत्तो महातपा । । । । । । योगसूनु मुतस्तस्य विध्वक्तेनो ऽभवन्तृप ॥=६ विश्वाजनु मुतस्तस्य विध्वक्तेनो ऽभवन्तृप ॥=६ विश्वाजनु मुतस्तस्य विध्वक्तेनो वभूव ह ॥=७ भल्लाटस्तन्य दायादो येन राजा पुरा हत । उप्रापुषेन तस्यायं सर्वे नीपा प्रशासिता ॥== परिक्तितन्य दायादो वभूव जनमञ्जय । श्रुतसेनन्य दायादो योभसेनोऽपि नामतः ॥=६ जहनुम्त्वजनयत्पुत्र मुग्य नाम भू मिषम् । मुरस्य तु दायादो वीरो राजा विदूर्यः ॥६० विदूरयनुन्ध्यापि सार्वभीमा इति श्रुतिः । सार्वभीमाज्ययतेन ग्राराधिस्तस्य वास्य ॥॥६१ सार्वभीमाज्ययतेन ग्राराधिस्तस्य वास्य ॥॥६१

द्वाराघितो महामत्व अगुतामुस्तत स्मृतः। ग्रक्तोघनाऽभृतायोऽन्तु तस्माद् वातिथि स्मृत ॥६२ दवातिथेन्तु दायाद न्यस एव वभू व ह । भीमत्तेनस्तथा स्टक्षाद्विपस्तस्य चात्मच ॥६३ दिलीपमृतु प्रतिपस्तस्य पुत्रास्त्रय स्मृता । दवापि सान्तगुर्खं व वाह्लीवर्धं व ते त्रयः॥६४

विश्वाज का दायाद प्रसुह नामधारी राजा हुआ था। सुकजा माता थी भौर महान् बसवाना ऋचीक नर्ता।।=४॥ चलुह का दाबाद (पुत्र) महान् तपन्दी ब्रह्मदत्त हुआ था भीर उनका तक्य योग सूनु भीर उसका पुत्र विध्वक् सेन नृप हुन्नाया॥ ६६॥ विभाज कषुत्र सब यहां सुकृत् कर्मक द्वारा राजा हुए थे। विष्वक्षेत का पुत्र उदक्षेत हुमा था ॥ वशा उसका दायाद भत्तार था जिसने पहिने राजा का हनन विया या भन्लाट का दायाद र जा जनमजय था। उसके लिय उपायुध ने समस्त नीपा प्रस्तृह कर दिया था ॥==॥ धी सूत्रकी ने कहा-परीक्षित का दायाद जनमेजय नाम वाला हुआ था। शुननेत का पुत्र नाम से भीमतन हुआ या ॥ ६६॥ जहनु न सुरम नाम वाना राजा पुत्र के रूप म उत्पन्न किया था। मुरव का बायाद पाम बीर राजा विदूरण हुना था ।।६०।। विदूरप ना पुत्र सावभीम था-ऐसी श्रुति है। सार्वेनीम से जयस्त उत्पन्न हुन्ना भीर उस अयत्सन का पुत्र भाराधि नाम बाना हुआ था ॥६१॥ माराधि से अयुनायु हुन्नाया जो महावृसत्त्व याला वहा गया है। फिर उस अयुतापुना सक्रोपन पुत्र हुआ ग्रीर उन सक्रोधन स देवानिषि पुत्र हुआ या ।।६२।। देशानिषि का दायाद ऋका नाम वाला हुधा था। ऋक्ष में भी नमेन की उत्पत्ति हुई भीर अनका पुत्र दिलीप नामधारी हुया था ॥ १३ । दिलीप का पुत्र प्रतिप हुमा भीर उम प्रतिप के तीन पुत्र महे गये हैं। जिनके नाम देशाय-शातनु भौर बाह्लीक ये तीन थे ॥६४॥

> वाह्लीनस्य सु विज्ञेष सत्तवाङ्कीश्वरो नृप । वाह्लीनस्य मुतश्चेव सोमदत्तो महायशाः ॥११

जित्तरे सोमदत्तात मृरिभ रिश्वना शत । देवापिस्त् प्रवदाज वनं धम्मंपरीप्तया ॥६६ रपाध्यायस्त् देवाना देवापिरमवन्युनिः । च्यवनोऽस्य हि पुलस्तु इष्टकश्च महात्मन. ॥६७ शान्तनुस्त्वमवद्राजा विद्वान् वं स महाभिष । इम चोदाहरन्त्यत्र क्लोक प्रति महाभिषम् ॥६= य य राजा स्पृत्रति वे जीर्ण समयतो नरम् । पुनर्युं वा स मवति तस्माते बन्तनु विदु ॥६६ ततोऽस्य शन्तनुत्व वै प्रजास्विह परिश्र तम्। स उपयेमे घम्मातमा शन्तनुर्जाह्मची नृप ॥१०० तस्या देवव्रत भीष्म पुत्र सोऽजनयत्त्रमुः । स च मोध्म इति ख्यातः पाण्डवाना पितामहः ॥१०१ काले विविधवीर्यन्तु शन्तनु जनगरनुत्तव् । शन्तनोदेशित पुत्र प्रजाहितकरम्प्रभूम् । कृप्एाई पायनऋ व क्षेत्रे वैचित्रवीयंके ।।१०२ **पृ**तराष्ट्रश्च पाण्डुश्च विदुरश्वाप्यजीजनत् । भृतराष्ट्रालु गान्धारी पुत्राखा सुपुत्रे शतम् ॥१०३ तेपा दुर्योधनो न्येष्ठ सर्व्वक्षणस्य म प्रभुः। मादी राज्ञी पूजा चैव पाण्डोभवि वभू वतु. ॥१०४ वाङ्गीक का पुत्र बाङ्गीधार नय हवा या। भीर बाङ्गीक का मृत महार यस नाना सोमदत्त या ॥६१॥ मोमन्त ने मूरि-मूरिश्रवा भीर रास नाम वाने तीन पुत्र रत्न समुत्यन्न हुए थे। देशापि तो धर्म की इच्छा से दन मे यमा गया था ॥६६॥ देवापि मुनि वहाँ वन में जाकर होत्रवाए का उपाध्याय होगपा या । इसका पुत्र क्यावन भीर महार् भारमा बाले का इष्टक हुमा था BEON सान्तनु तो राजा हुमा या वह महान् विद्वान् और महाजिप या । पहा-भिए के प्रति यहाँ पर इस स्तीक की उदाहरए। किया करते हैं ॥६ द्या समय चे और्श जिम-जिम की मनुष्य को राजा स्पर्ध किया करना है वह किर धपने

देवदना सुतास्ताम्या पाण्डोरसँ विजिज्ञिरे ।
धम्माँखु धिश्वरो जज्ञ नायोर्जञ्ज नृतीदर ॥१०५
इन्द्राद्वमञ्जयो जज्ञ धामतुत्यपराकम ।
प्रिविच्या सह देवश्च नकुलक्षाणि माद्विजौ ॥१०६
पन्दं य पाण्डवम्यक्च द्रीपद्या जित्र सुता ।
देवस्य अभिमेनात्तु जज्ञे युत्र घटोरम् चम् ।
काद्या पुनर्भामसेनाज्ज्ञ सव्वंतृत्व सुत्र ॥१०६
सुद्धोत्र विजया माद्री सहदेवाद्यजायत ।
पर्मेम्प्राय रची पार्थादिमम्युज ॥१०६
सुम्रद्राया रची पार्थादिमम्युज ॥१९०६
सुम्रद्राया रची पार्थादिमम्युज ॥१९०६
पर्मेद्राया रची पार्थादिमम्युज ॥१९०
परीक्षितस्तु दायादो राजाधीज्जनमेज्य ।
साह्यणान् स्थापयामास वै वाजननेविचनन् ॥१९०

ग्रसपत्नं तदामपाँद्वं शम्यायन एव तु । न स्थास्यतीह दुवुं द्वं तवैतद्वचनं भूवि ॥११२ यावत्स्यास्याम्यहं लोके तावन्तेतत्प्रश्वस्यते । ग्राभितः सस्थितश्चापि ततः स जनमेजयः ॥११३ पौर्णमास्येन हविषा देविषष्ट्वा प्रजापतिम् । विज्ञाय सस्थितोऽपश्यत्तद्वधीश विशोमंखे ॥११४

उन दोनो परिनयो से देवों के द्वारा दिये हुए पाएड के धर्ष मे पूत्र सम्त्पन्न हुए थे। धर्म से वृधिष्ठिर-वायु से वृक्तीदर-इन्द्र से धनञ्जय जो इन्द्र के समान पराक्रमी या-प्रश्विनी कुमारी से सहदेव और माद्री से जन्म लेने वाले न कुल वे दो पूत्र हुए थे ।।१०५-१०६।। इन पाँची पाएडवी से पाँच ही द्रीपती में पुत्र उत्पन्न हुए थे। द्रीपदी ने सबसे वडा पुत्र युधिश्वर से श्रुति विद्व नाम बाला समुत्पन्न किया था ॥१०७॥ दिगम्बा ने भीमसेन से घटोत्कच नाम बाला पुत्र उत्पन्न निया था। काशी से भीमसेन का सर्ववृक नामक पुत्र उत्पन्न हमा था ।। १० =।। सहदेव से विजया माद्री ने सुहोत्र नाम वाला पुत्र जन्माया था। करेमती बैद्या मे निरमित्र जाञ्जलि उत्पन्न हमा ।। १०१॥ सुभद्रा मे रथी क्षभिमन्यु पार्यं ग्रजुँन से समुत्पन्न हुआ था। वैराटी उत्तरा में ग्रभिमन्यु का पुत्र परीक्षित उत्पन्न हुआ ॥११०॥ परीक्षित् का दायाद राजा जनमेजय हुमा था। उसने वाजमनेयी बाह्यणो की स्थापना की थी ।।११(।। तब समर्प से वैशम्यायन ने कहा--हे दुर्बुद्धे । भूमि मे यहाँ तेरा यह असपत्न वचन नही रहेगा ॥११२॥ मैं जब तक लोक मे रहुँगा तब तक यह प्रचस्त नहीं होगा। चाहे सब प्रकार से वह जनमेवय सस्यित भी था ।। ११३।। पौर्ग्रामास्य हवि से प्रजापित देव वा गजन करके और जानकर विभू के मख में सस्थित होते हुए उसनी तरह प्रचीष्ट नो देखा था ॥११४॥

> परीक्षित्तनयश्चापि पौरवो जनमेजय । हिरदवमेघमात्हत्य ततो वाजसनेयकम् । प्रवर्त्तियत्वा तद्वह्मत्रिखर्व्वी जनमेजय ॥११४

खब्बंपश्वकमुन्याना यव्बंगङ्गनिवासिनाम् । स्ववंश्व मध्यदेशाना निसर्वी जनमेजय । विवादाद् ब्राह्मण् साद्वं मिन्नस्त क्षय ययौ ॥११६ तस्य पुत्र शतानीको बलवान् सत्यविकम । तत सुत शतानीक विप्रास्तमम्परेवचत् ॥११७ पुत्रोऽश्वमेष दत्तोऽपूच्छतानीकस्य वीर्ध्यवान् । पुत्रोऽश्वमेषदत्ताद्वं जात परपुरज्य ॥११६ ध्रिष्तामकुल्लो घर्मात्मा सम्प्रतोऽय महायशा । यन्मिन् प्रशासित महो युष्माभिरित्माग्टतम् ॥११६ द्वराष दीर्धतत्र व नीणि वर्षाणि दुश्रस्म । वर्षद्वय कुरुक्षेत्रे ह्यदस्या डिजोत्तम् ॥१२०

परीक्षित के पुत्र वीरव जनमेजय ने दो प्रथमिय यहां का बाहरण करके हमके पत्र्यात याजानेय को प्रवृत्त कराकर तब अवसेजय यहाजिएबीं होगया या । । ११ १४।। गुरूप अरबो की एक खर्व सच्या—अञ्चलियां विशेष का एक खर्व सीर मध्य देशा ना एक खर्व इस सरह से अनमेजय निसर्वी हुमा था। विवाद से बाह्यली के साथ प्रजिश्तरत होता हुमा था ने भाग हुमा था। । ११ ६।। उसका पुत्र शतानीक था जो बहुत बनवान भौर सरव विकम वाला था। इसके प्रभाव प्राह्मणों ने उस पुत्र असमेण दत्त वा वा वार्य विकम याला था। इसके प्रभाव प्राह्मणों ने उस पुत्र असमेण दत्त वडा वीर्यवान हुआ था। असमेण दत्त से स्वार्य प्रभावम पुत्र असमेण दत्त वडा वीर्यवान हुआ था। असमेण दत्त से स्वार्य प्रभावम प्रभाव सामा विवाद सम्मात्र प्रभावम सामा विवाद समात्र प्रभावम प्रभावम सामा विवाद समात्र प्रभावम वाला सामा व्यव प्रमात्र प्रमात्र प्रमात्र विवाद समात्र विवाद समात्र विवाद समात्र विवाद समात्र विवाद है। जोहि तीन वय प्रमत्त वडा दुस्वर एव दुराप यह वीप सन्न है। है दिजीनमों। दो वय तन कुरकेष म स्वद्वती में हुमा था।। ११ ६-१२०।।

थोतु भविष्यभिच्छाम् प्रजाना वं महामते । सूत साद्धं नुनेर्भाच्य व्यतीत कीत्तित स्वया ॥१२१ यत्तु सस्यास्यत ऋत्यमुत्पस्यन्ति च ये नृपा । वर्षाग्रतोऽपि प्रबूहि नामतद्वांच तान्नुपान् ॥१२२ काल युगप्रमाग्यः गुग्दोपान् भविष्यतः। सूपद् से प्रजानाश्व घमंत. कामतोऽयंतः ॥१२३ एतरसर्व प्रसङ्ख्याय पृच्छता ब्रूहि तत्वत:। स एवमुक्तो मुनिभिः सतो बुद्धिमता वरः। भाचनके ययावृत्त ययादृष्टं यथाध्य तम् ॥१२४ यथा मे कीत्तित सर्वे व्यासेनाद्भुतकम्मंणा । भाव्य कलियगञ्जीव तथा मन्वन्तराशि तु ॥१२४ भ्रनागतानि सर्वाणि य वतो मे निवोधत । **धत ऊदध्वं प्रवस्यामि मविष्यन्ति नृपास्त् ये ॥१२६** ऐलार्श्व व तथेक्वाकुन् सीख् म्नार्श्व व पार्थिवान् । येपु सस्थाप्यते क्षेत्रगैदवाकविमद शुभम् ॥१२७ तान सर्वान कीत्तंथिष्यामि भविष्ये पठितान्नपान । तेम्य परे च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः ॥१२= क्षता पारशवाः शुद्रास्तथा ये च द्विजातय । धन्धाः शका पुलिन्दाश्च तूलिका यवने सह । ११२६ र्ववत्तीभीरशवरा ये चान्यं म्लेच्छजातय.। वर्पाग्रतः प्रवस्थामि नामतऋ व तान्त्रपान् ॥१३०

श्रुपियों ने नहा--है महान् मित वालें। मंब हम लीय प्रजामों का माने वाला भविष्यक्षल सुनन की उत्कट इक्द्रा करते हैं। है सूत ! म्रापने मब तक तो जो होगमा भीर होरहा है वह ही वर्णन किमा है ॥१२१॥ जो हत्य सिप्त होगा भीर जो राजा लोग उत्पन्न होगे। उन समस्त राजामों को वर्षां में भीर नाम से बतलाइये ॥१२२॥ बाल भीर कृप वा प्रमाण तमा होने वाले गुण एव दोपों को बताइये।।यम से भीर काम से प्रजामों के सुत तथा हुएंगे को भी बताइये।।१२३॥ यह सब मसस्यान करने पूछने वाले हमनो माप हुपा करके तारिक रूप से बताइये।।वृद्धिमानों में परम श्रेष्ठ इस तरह से मुनियों के द्वारा पूछे गये भी सूत्रजी ने बैसा भी हुमा जैसा देखा भीर जिम प्रकार से मुता या वह क्ष्टना भारप्त कर दिया या।।१२४॥ श्री मृतजी ने

कहां—अञ्चत वर्ष करने वाले थी व्यासजी ने जिस तरह से मुफ्ते यह सव नहां या। भाव्य-कलियुन घीर मन्वन्तर उन सब धनागतो वो मुफ्ते जान लो । इसके घाये जो नृप होगे उनको बताऊँगा । १२४-१२६॥ ऐलो वो-६६वडुघो की घीर सीचू पन राजाधो को जिनमें यह सुभ ऐक्यानन क्षेत्र सस्पापित किया जाता है उन सब सविष्य में घटित राजाधो वा यस्तुन करूँगा। घौर उनके घाये जी घट्य राजाधी गव्यान धारी जिसके होगे । ११२७-१२६॥ पारसाब धानियो का समूह तथा शुद्ध धीर जो दिजातिन सुधे अल्य-वाक-अुतिस्द-यदनो के साथ सूत्रित वत्त अभीर-सबद धीर पो साथ क्षेत्र के साथ सूत्रित वत्त अभीर-सबद धीर पो साथ क्षेत्र हो को साथ सूत्रित-कवत्त-धभीर-सबद धीर जो साथ क्षेत्र हो साथ सुत्र का स्वास स्वास स्वास सुत्र साथ सुत्र साथ सुत्र सुत्य सुत्र सुत्य सुत्र सुत्य सुत्र सुत्य सुत्र सुत

ध्रधिसामकृष्ण सोऽय साम्प्रत पौरवान्त्रप । तस्यान्ववाये वक्ष्यामि भविष्ये तायतो नृपान् ॥१३१ भ्रधिसामकृष्णपृत्रो निवंदत्रे भविता किल । गञ्जयापत्हते तस्मिन्नगरे नागसाह्वये । रयमस्या च त सुवासश्च कौशाम्ब्या च निवरस्यति ॥१३२ भविध्यदुष्णस्तत्पुत्र उष्णाञ्चित्ररथ स्मृत । शुचिद्रयश्चित्ररयाद्वृतिमाश्च शुचिद्रपात् ॥१३३ सुपेशो नै महावीयों भविष्यति महायशा । त्तरमात्मपेणाङ्कविता मुतीर्थो नाम पाथिन ॥१३४ रुच सुतीर्थाद्भविता त्रिचक्षो भविता तत । त्रिचक्षस्य तु दायादो भविता यै सुखीवल ॥१३५ सुलीवलसुत्रश्चापि भाव्यो राजा परिप्लुत। परिष्लुतसुतश्चापि भविता सुनयो नृप ॥१३६ मैघावी सुनयस्याथ भविष्यति नराधिष । मेघाविन सुत्रश्चापि दण्डपाणिभंविष्यति ॥॥३७ दण्डपारोनिरामित्रो निरामित्राच्च क्षेमन । पश्चविद्यनृपा ह्योते भविष्या पूर्ववद्याजा ॥१३८

प्रिमास कृष्ण वह यह माध्यत पीरवो वा राजा है। उसके प्रत्य में भविष्य में उतने राजाधों का वर्णन करूँग ॥१३१॥ प्रिमास कृष्ण का पुत्र निवंक में होगा । नागस नागक उस नगर के गङ्का के हारा प्रपहृत होजाने पर वह उसका निवाम स्थाम करके बीजास्वी में निवास करेगा ॥१३२॥ उसका पुत्र उप्पाहोगा सीर उप्पास वे वितरस होगा । वितरस वा पुत्र सुविद्य होगा और सुविद्य से मुत्तिमान होगा ॥१३२॥ सुवेश निवस्य ही महान यसवाना होगा। उस मुपेश का प्राप्तक सुतीय ने माध्य होगा । वित्रस्य वा पुत्र सुविद्य होगा ॥१३४॥ सुतीय होगा ॥१३४॥ सुतीय हे हव का जन्म होगा और किर उससे निवस होगा । विवस वा दायाद सुतीव का नाम वाला होगा ॥१३४॥ सुतीय का पुत्र सुवीव का पुत्र परिच्युत वासक राजा होगा। होगा भारे अपाबी नामक नाजा होगा भीर भेषायी वा पुत्र वर्षण्यास नाम वाला जम्म प्रहा करेगा ॥१३६॥ सुवस्य स्था सुत्र सुत्य सुत्र सुत्य सुत्र सुत्य सुत्र सुत्य स

आप्रमुद्धभविकोकोऽय गीतो विर्ध प्राविदः ।
सहाज्ञथस्य यो योनिर्वेद्धो देविप्तरकृत । ११३६
क्षेप्तक प्राप्य राजान सरवा प्राप्यवित वै कतौ ।
इत्येप पीरवो वधी यथावदनुकीतितः । ११४६
धीमत पाण्डुगुशस्य हाजुं नस्य महात्मतः ।
स्रत ऊर्द्ध प्रवस्थामि इस्वाकृणा महात्मताम् ॥१४१
वृहद्भपस्य दापादो वीरो राजा बृहत्क्षमः ।
ततः क्षयः सुतस्तस्य वत्सव्युहस्तनः क्षयात् ॥१४२
वृहद्भपस्य दापादो वीरो राजा बृहत्क्षमः ।
सतः क्षयः सुतस्तस्य वत्सव्युहस्तनः क्षयात् ॥१४२
वृहत्वमस्य प्राप्तिव्युहस्तत्म पुत्रो दिवाकरः ।
यश्च साप्रतम्प्रमात्म प्रयोचा नगरी तृषः ॥१४३
दिवाकरस्य भविता सहदेवो महायधाः ।
सहदेवस्य वायादो वृहत्वस्य भविव्यक्षित ॥१४४
प्रतिवास्त्वभ्र वत्युतः ।
प्रनीवास्त्रवृक्ष्मणि मुप्रतीतो भविव्यति ॥१४५

सहदेव. मुतस्तस्य सुनक्षत्रश्च तत्सुतः ।।१४६

यहाँ पर पुरावेता विश्वो के द्वारा अनुवश वा यह उलोक गांग गया है वो बहाअत वी योनि है वह वश देविषयों के द्वारा अन्त्रत हुआ है ॥१२१॥ ययावत् अनुवीत्तित यह पौरव वश दोमव राजा को आस करके वित्तृत्र में संस्था की आस करके वात्रित्र यह पौरव वश दोमव राजा को आस करके वित्तृत्र में संस्था की आस करके वात्रित्र यह पौरव वश दोमव राजा को आस करके वात्रित्र में संस्था की आस वरेगा ॥१४०॥ वर वर्षा मुद्धान्त्र महाव आसता वाले पाएँ के पुत्र सर्जुत वा स्व वर्षा है। अब इतसे आगे महारका इक्का कुलो के वर्षा के परवान् उत्तका पुत्र वत्त्र वस्त्र है आ देन समय के स्तर्य मानी का राजा है । ११४२॥ दिवाकर का पुत्र महत्व वा समय स्व त्र प्रवाद पुत्र प्रवित्त होगा ॥१४४॥ उत्त बहुददव राजा का पुत्र अनुद्ध होगा ॥१४४॥ उत्त बहुददव राजा का पुत्र अनुद्ध होगा और सहदेव वा वास्य प्रवृत्ता विश्वा ॥१४४॥ उत्त बुहदव होगा और सहदेव वा वास्य प्रवृत्ता विश्वा ॥१४॥। उत्त बुहदव होगा और सहदेव वा वृत्र सुनक्षत्र काम विश्व ॥।१४॥। उत्त बुहदव होगा भीर सहदेव वा वृत्र सुनक्षत्र काम स्व स्वा ॥१४॥। उत्त बुहदव होगा भीर सहदेव वा वृत्र सुनक्षत्र काम स्व स्व सुनक्षत्र काम स्व स्व सुन सुनक्षत्र काम स्व स्व सुनक्षत्र काम स्व स्व ॥।१४॥। उत्त बुहदव सुन स्व सुन सुनक्षत्र काम सुनक्षत्र काम सुनक्षत्र काम सुन सुनक्षत्र काम सुनक्षत्र सुन सुनक्षत्र काम सुनक्षत्र सुन सुनक्षत्र काम सुनक्षत्र सुन सुनक्षत्र काम सुनक्षत्र सुनक्य सुनक्षत्र सुनक्षत्य सुनक्षत्र सुनक्षत

किन्नरस्य सुनक्षत्राद्धविष्यति परतप ।
भविता चान्तरिक्षस्य किन्नरस्य सुतो सहान् ॥१४७
भविता चान्तरिक्षस्य किन्नरस्य सुतो सहान् ॥१४७
भविता स्वप्यक्षेत्र सुपर्णाबाण्यमित्रक्ति ।
पुत्रस्तस्य भरदाजो धर्मी तस्य पुतः स्मृतः ।
पुत्र कृतस्रयो नाम पर्मिण् स अविष्यति ।
कृतस्रमस्तो नातो तस्य पुत्रो रणस्रय ॥१४०
भविता सम्रम्यापि वीरो राजा रणस्रयाप् ।
सम्बन्धस्य सुत नावय शावयाच्छुद्धोदनोऽभवत् ॥१४६
पुर्धोदनस्य भविता शावयाच्छुद्धोदनोऽभवत् ॥१४६
पुर्धोदनस्य भविता शावयाच्ये राहुल स्मृत ।
भवेनजित्ततो भाव्य सुन्नने भविता तत् ॥१५०
पुत्रमास्युजिवने भाव्य श्रीतवारसुर्थ स्मृत ।
सुनित्र सुर्यग्यापि मन्यस्य भविता नृप ॥१५१

वाले ये ॥१४२॥

एते ऐक्ष्वाकवा प्रोक्ता भवितार कलौ युगे। बृहद्बलान्वये जाता भवितार कली युगे। भूराभ्र कृतविद्याश्च सत्यसन्वा जितेन्द्रिया ॥१५२ मुनक्षत्र का पुत्र किन्नर नामधारी परन्तप होगा। श्रीर फिर किन्नर का पण बहुत ही महान अन्तरिक्ष होगा ॥१४७॥ अन्तरिक्ष से भूपर्ण नामक पुत्र जन्म लेगा घौर सुपर्णं का पुत्र समित्रजित् नामधारी होगा। उनका पुत्र भरद्वाज भीर उससे पहाँ पर धर्मी नामन पुत्र होगा । फिर धर्मी का कृतझय नाम बाला पत्र समुत्पन्न होगा । कृतञ्जय का पत्र वात नामक होगा धीर इसका पुत्र रागुञ्जय नाम वाला जन्म ग्रहरा करेगा ॥१४०॥ रागुञ्जय से सञ्जय नाम का बीर राजा होगा । सञ्जय का पुत्र सावय होगा धौर सावय से सुद्धोदन नाम वाला हुन्ना था ॥१४६॥ बुद्धोदन जावयार्थं मे राहुल नाम से कहे जाने बाला पत्र होगा। उससे फिर प्रसेनजिन् होगा और उस प्रसेनजित् से खुद्रक होगा ।।१५०।। श्रद्रक का पुत्र छालिक हागा और श्रुलिक से सुरय नाम से वहा जाने वाला पुत्र जन्म धारण करेगा । सुरव से सुमित्र नामक धन्त मे होने वाला राजा होगा ॥१५१॥ ये इतने इस्वाकु के बश म होने वाले वताये गये हैं जीकि आगे विलियुग मे जन्म घारण कर बासन वरेंगे। ये सब बृहत्दल के बदा में जन्म ग्रहण करेंगे भीर विलयुग से ही होंगे ये सभी राजा सुरवीर थे-कृतिवद्य

धर्मान् विद्या पढ़े हुए--ये मब मस्य सन्धा प्रतिज्ञा वाले धीर इन्द्रियो की जीतने

भन्नानुवन्नस्लोकोऽय भविष्यन्नेन्दास्ततः । इस्वाकूणामय वनः सुमिन्नान्तोः भदिष्यति । सुमिन प्राप्य राजान सस्या प्राप्स्यति वै कली । इत्येतन्मानव क्षेत्रमेलन्त्र समुदारहनम् ॥१५३ ग्रात उद्धे प्रवस्यामि मागधेयान्बृहद्भयान् । जनामन्त्रस्य ये क्हो सहदेवान्व्ये कृषाः ॥१५४ ग्रातीता वर्तमानाश्च भविष्याश्च तथा पुनः । प्राधान्यतः प्रवस्यामि गदतो मे निवोधत ॥१५४ सवामे भारते तस्मिन् सहदेवो निपातित ।
सोमाभिस्तस्य तनयो राजीयः स गिरिवजे ॥११६
पश्चासत तथाधी च समा राज्यमकारयत् ।
श्रुतथा चतु पिष्टसमास्तस्य सुतोऽभवद् ।
स्युतायुस्तु पिड्वश राज्य वर्षाण्यकारयत् ।
समा रात निरामिनो मही भुक्ता दिवज्ञत ॥११७
पश्चासत समा पट् च सुकृत्तः प्राप्तवान्महीम् ।
स्रयोविश वृहत्कर्मा राज्य वर्षाण्यकारयत् ॥१४७
सेनाजित्सान्प्रतं चापि एता वै भुज्यते समा ।
श्रुतख्रयस्तु वर्षाणि चत्वारिकाद्भविद्यति ॥१४७
महाबाहुमहाबुद्धिमहाभीमपराक्रमः । "
पश्चीवश्चत् वर्षाणि सही पालपिता नृष ॥१६०

यहीं पर प्रविष्य के जाताओं के द्वारा यह प्रमुख्य क्लोक जवाहृत किया गया है कि इंक्ष्वाकृषों का यह बरा सुमिन के अन्त तक ही होगा। सुमिन राजा की प्राप्त करके कलियुन से सरपा को प्राप्त करेगा। यह इतना ऐल का मानव जवाहृत किया गया है। ११ १३।। इसके बारे मागयेय १३१ १४। वो अर्थति होगयं भी। ११ १३।। वो अर्थति होगयं भी। ११ १३। वो अर्थति होगयं भी सहेद के प्रत्य से गरासम् के बाते में राजा से ११ १४। वो अर्थति होगयं भीर जो इस समय से वर्तमात है तथा जो अविष्य से पर्सा होंगे में इन सबको प्राप्त कर से बताजेंगा। बतालें बाले पुक्ते इन सबका जान प्राप्त करों। ११ १४। जम आरख राज्य किया से सहदेव निपालित होगया था। उसका पुत्र प्राप्त से भी। ११ १४। जम आरख राज्य किया से अहर्यावन वर्ष पर्यन्त राज्य किया या। उसका पुत्र खुत्रकथा नात याला हुया। ध्रमुतावृ ने द्वाशोत पर राज्य किया सा। निर्माण सी वर्ष तक प्रत्य करके दिवजूत हम था। ११ १४-१४७॥ पनास भी र से एवन वर्ष तक मुक्त ने इस मी की प्राप्त स्था था। ११ १८। इस समय किया था। सिर्माण या। सिर्माण वर्ष हम मी प्राप्त करा साम सिर्माण वर्ष तक प्रत्य से समस्य से सामित इस मुम्सएडत को भीन रहा है। ध्रमुक्त वर्ष सानी स्वर्ष तक प्रत्य से सामित्य से सामित इस मुम्सएडत को भीन रहा है। ध्रमुक्त वर्ष सानी सामित प्राप्त समस्य से सामित इस मुम्सएडत को भीन रहा है। ध्रमुक्त वर्ष सानी स्वर्ण तक सामित स्था सामित स्था से सामित स्था सामित स्था सामित सामित स्था सामित सामि

राज्य शासन करेगा ॥१५६॥ यहान् बुद्धि बाला धीर यहान् भीम पराक्रम वाला महावायु नृप पैतीस वर्षे तक भूमि का पालक होगा ॥१६०॥

ग्रप्टपश्चाञ्चत चान्दान् राज्ये स्थास्यति वै शुचि ।
ग्रप्टाविश्वतसमाः पूर्णाः क्षेमो राजा भविन्यति ॥१६१
भुवतस्तु चतु पृष्टीराज्य प्राप्त्यति विव्यंवान् ।
पश्चवर्षास्य पूर्णान घमंनेत्रो भविष्यति ॥१६२
मोहयते नृपतिश्चे व हाट्यश्चाञ्चत समाः ।
ग्रप्टात्रिश्वतस्य प्रावच्यति ॥१६३
चत्वारिश्वह्वाष्ट्रो च हरतेमे भविष्यति ॥१६३
चत्वारिशह्वाष्ट्रो च हरतेमे भविष्यति ॥१६३
चार्वाद्वात्तमा राज्य सुचलो भोह्यते तत ॥१६४
द्वाविश्वतिसमा राज्य सुचलो भोह्यते तत ॥१६४
सरयजित्वृिषवीराज्य व्यत्ति मोह्यते समाः ।
ग्राप्येमां वीरजिद्वापि पश्चात्रतम्यत्व महीस् ।
द्वाविश्वत्व वर्षास्य प्रयाग्वस्यते महीस् ।
द्वाविश्वत्व चृपा ह्योते भवितारो बृह्द्वयाः ॥१६७

चुित ताम वाला राजा घट्ठावन वर्ष तक राज्य से स्थित रहेता और होम नामधारी राजा घट्ठाईल वर्ष तक होगा ।।१६१।। वीथंवाल भुवत वाँवठ वर्ष तक राज्य को प्राप्त करेगा । पूरे गांच वर्ष तक धमंनेत्र राजा रहेगा ।।१६२।। घट्ठावन वर्ष तक मुगति इस भूमि का उथयोग वरेगा । यहतीम वर्ष तक मुनत का राज्य होगा ।।१६३।। वांचीस दस और धाठ वर्ष तक हहतेन राजा होगा । तितीस वर्ष पर्यन्त किर मुमति नाम वाला भूमि को प्राप्त करेगा ।।१६४।। इसके उपरान्त वार्ट्स वर्ष तक मुचल नाम वाला भूमि के प्राप्त का उपयोग वरेगा । चालीस वर्ष तक मुचल मुमलकत का भोग करेगा ।।१६५।। सत्यजित् राजा तिरासी वर्ष पर्यन्त भूमि का भोग करेगा । किर इस भूमि को प्राप्त करके पैनीम वर्ष तक वीर्राज्य राजा होगा। १६६॥ घटिन्जय राजा प्रवाम वर्ष तक इस स्थापडल पर शासन करेगा । ये बलीस राजा बृहद्वाप आप जाते इन भूमि पर होग ॥१६७॥

पूर्ण वर्षसहस्त वै तेषा राज्य भविष्यति । इहद्रथेप्वनीतेषु बीतहोश्रेषु वर्तिषु ॥१६० मृनिक स्वामिन हत्वा पुत्र सममिपेक्यति । मिपना क्षत्रियाएगा हि प्रद्योगी मुनिको बलात ॥१६६ स वै प्रगातसामन्तो भविषये नयवज्जित । त्रयाविशन्त्रमा राजा भविता स नरोत्तम ॥१७० वनुविक्तसमा राजा पालको भविता तत । विद्याखयूपो भविता तृप पश्चाद्यती समा ॥१७१ एकत्रिशत्ममा राज्यमजनस्य भविष्यति । भविष्यति समा विश्वलत्नुतो वर्तिवर्द्धं न ॥१७२ प्रव्यानिश्रहत् भाव्या प्राद्योता पन्न ते सुता । हरवा तपा यश कृत्सन शियुनाको अविष्यति ॥१७३ वाराएएस्या सुनस्तस्य सप्राप्स्यति विरिवजम् । शिशुनावस्य वर्षाणि चत्वारिशङ्कविष्यति ॥१७४ शक्षां स्तम्नस्य पट्तिशञ्च भविष्यति । ततस्तु विदाति राजा क्षेत्रवर्मा भविष्यति ॥१७४ यजानराष्ट्रभविता पञ्चविरात्समा तृप ।

 बीस वर्ष तक रहेगा ॥१७२॥ वे पाँच प्राचीत पुत्र शहतीम सी वर्ष तक होंगे फिर उनके ममस्त यह की समप्त कर दिखु नाक बाना राजा होगा ॥१७३॥ उनका पुत्र वारास्त्रती में गिरियन को प्राप्त करेगा । विद्यु नाक का राज्य वालीस वर्ष तक होगा ॥१७४॥ उमना पुत्र हक वर्स इतीस वर्ष पर्यन्त राज्य करेगा । फिर इसके उपरान्त कीम वर्मा वीस वर्ष तक राज्य झासन करेगा ॥१७४॥ पत्र्वीस वर्ष तक राज्य झासन करेगा ॥१७४॥ पत्र्वीस वर्ष तक इत्राप्त करेगा ॥१०४॥ पत्र्वीस वर्ष तक इत्राप्त करेगा ॥१०४॥ पत्र्वीस वर्ष तक इत्रके परवात् घटात श्रु नामधारी राजा रहेगा। फिर वालीस वर्ष पर्यन्त क्षत्रीजा इस राज्य को प्राप्त बरेगा ॥१७६॥

ग्रप्टाविशसमा राजा विविसारो भविद्यति । पञ्चविशस्समा राजा दर्शकस्तु भविष्यति ॥१७७ उदायी भविता तस्मात्त्रयस्त्रिदान्समा नृप । स वै पुरवर राजा पृथिव्या कुसुमाह्वयम् । गङ्गाया दक्षिणे कूने चतुर्ये इदे करिष्यति १७= द्वाचत्वारिंशतममा भाव्यो राजा वी नन्दिवर्द्ध न । चरवारिदाप्रयञ्चेव महानन्दी भविष्यति ॥१५६ इत्येते भवितारो नै शंगुनाका नृपा दश । शतानि त्रीणि वर्षाणि द्विपष्टचम्यधिकानि तु ॥१८० शैशुनाका मविष्यत्ति तावत्कालं नृपाः परे । एते साद्धं भविष्यन्ति राजान क्षत्रवान्यवा ॥१६१ ऐस्वाकवाश्चनुविद्यत्पाञ्चाला पञ्चविद्यति । कालकास्तु चनुन्विदाञ्चतुन्विदास्तु हैहमा ॥१८२ द्वानियार किलिङ्गास्तु पन्तवियासया शकाः। कुरबधापि पहिंबशदष्टाविदाति मैथिला ॥१८३ द्यरशेनास्त्रयोविशद्वीतिहोत्राश्च विश्वति:। तृत्यकाल भविध्यन्ति सर्व एव महीक्षित: ॥१८४ महानन्दिसुतस्थापि यूद्राया कालसंवृत: । उत्पत्स्यते महापदाः गर्वेद्यत्रान्तरे नृप: ॥१८४

तत प्रभृति राजानो भविष्या. शूह्रयोनय । एकराट् स महापदा एकच्छत्रो भविष्यति ॥१८६ त्रश्राविभतिवर्षाणि पृषिवी पालपिष्यति । सर्वक्षत्रहतोद्पृत्य भाविनोऽर्थस्य वै बलात् ॥१८०

अट्टाईस वर्ष तक विविसार यहाँ का राजा होगा। इसके पश्चाप् पन्नीस नयं तक दर्शक राजा होगा ॥१७७॥ वह राजा इस भूमि पर दुसुम नाम वाला एक श्रेष्ट नगर गङ्गा के दक्षिए। तट पर चौथे वर्ष मे बनावेगा ।।१६=।। नन्दि बद्धंन राजा बयासीम वर्षं तक रहेगा । फिर तैतासीस वर्षं तक रहेगा । फिर तैनानीस वर्ष तक महानदी राज्य करेगा ।१७६॥ ये इतने रौतुनाक नाम वाले ददा राजा होंगे। द्यंशुनाक राजा लोग तीन सौ वासठ वर्ष तक रहेगे ताबतकाल तब दूसरे राजा होंगे और वे इनके साथ शतबन्यु राजा होंगे ।१६०-१६१॥ ऐश्वाकु राजा बीबीस भीर पाश्वाल पच्चीस सथा शालक चौबीस एव हैहब चौबीस होंगे ।।१=२।। कलिङ्क भामपारी राजा सरया मे बतीन होंने तथा एक आंत वाले पच्चीत होंने । कुछ भी छन्दीत होंने मीर मैथिन राजा पर्ठाईस होंगे ॥१८३॥ सूरसेन नाम नाते तेईस होगे और मीति होत्र नामक राजा सहना मे बीस शासन वरेंगे। ये सभी महीप त्रव्य वाल ही मे होने ॥१८४॥ महानिन्द का पूर्व बाल सबूत शूदवाति की सती में उत्पन्न होगा । महापदा नृप सर्वेक्षत्रान्तर मे होगा ॥१८५॥ इससे घादि लेकर शूद्र मीनि वाले राजा होंगे महापद्म एकराट भीरच्छत्र राजा होगा ॥१६६॥ यह घट्ठाईस वर्ष तक पृथिवी का पालन करेगा और समस्त क्षत्रियों से हुन का उदार करके भावी गर्च का बल से उपभोग करेगा ॥१८७॥

> सहस्मस्तत्मुतः क्ष्मस्टी समा द्वादश ते नृपा । महापदास्य पगिषे भविष्यन्ति नृपा कपात् ॥१९८८ उद्धरिष्यति तान् सर्वान् कोटिल्यो वे द्विरस्टिम । भुनत्वा मही वर्षशत नत्देन्द्र स भविष्यति ॥१८६ चन्द्रगुत्ते नृप राज्ये कीटिल्य स्थानयिष्यति ॥ चनुविद्यस्तमा राजा चन्द्रगुत्ते भविष्यति ॥१६०

भविता भद्रसारस्तु पञ्चिवदासमा नृष । पिंड्यसत्तु समा राजा ह्यसोको भविता नृषु ॥१६१ तस्य पुत्रः कुनातस्तु वर्षाष्यष्टो भविष्यस्ति । कुनातसृतुरत्यो च भोक्ता व वन्युपातितः ॥१६२ वन्युपातितदायादो दशमानीन्द्रपातितः । भविता सप्तवर्षाणि देववन्मां नराधिपः ॥१६६३ राजा दातघरश्चाष्टौ तस्य पुत्रो भविष्यति । बृह्दसश्चे वर्षाणि सप्त व भविता नृषः ॥१६४ इत्येते नव भूषा ये भोक्यन्ति च वमुन्चराम् । सप्तात्रप्रात्वदा पूर्ण तेम्यस्तु गोर्गविष्यति ॥१६४

सप्तिमिशान्यने पूर्ण तेम्यस्तु गीर्मितप्ति । १११ उस राजा के एक महम्म पुत्र होंगे वे बाठ वर्ष तक बारह राज्य महा-पय के पर्याय में कम से सामन करेंगे । ११ वटा। दो धौर आठ के हारा उत सबका कोटिल्य उद्धार करेगा । वह हो वर्ष तक इम पूर्मि के मुख का उपभीय कर नन्देन्दु हो जायगा । ११ वटा। कोटिल्य धर्मान् वर्ष्यस्य राज्य सासन में चन्द्रपुत्न वीवीम वर्ष पर्यन्त सामक देशा । ११६०। भद्रसार तो सधीम वर्ष तक राजा होगा । फिर छ्व्यीम वर्ष ठक मानवे पर राज्य ससोक का द्यावन रहेगा । १६६१ । उस उम्राट ससीक का पुत्र कुनाल तो केवल आठ ही वर्ष तक राज्योरभोग करेगा । फिर इस कुनाल का पुत्र बन्युप्तित नाम वाचा झाठ वर्ष तक रहेगा । किर इसके पत्रवाद वेव समें नरापिष्ट साठ वर्ष तक सात्रक करेगा ।१६६१। जम्म पुत्र राज्य राज्य द्वात वर्ष पर्यन्त होगा । कृहस्त्र सात वर्ष तक राज्या रहेगा ।११४॥ इतने मे नी राज्य इम वस्नुप्तर का मोग करेंगे । पूरे एक मी सीत्र वर्ष तक यह पुत्रवी उनके उपभोग के निये रहेगी ।।१६४॥

> पुष्पित्रस्तु सेनानीश्द्यृत्य वै वृहद्रथम् । कारविष्यति वै राज्य समाः पश्चि सदैव तु ॥१६६ पुष्पित्रसुताक्षाष्टी अविय्यन्ति समा नृपा. । अविता चापि तज्ज्येष्ठः सप्तवर्पाणि वै ततः ॥१९७

वसुमिन सुनो भाज्यो दसवर्पाणि पायिव !
सतो प्रक समा हे तु भविष्यति सुतश्च व ।११६८
भविष्यति समस्तस्मातिस्म एव पुलिन्दकाः ।
राजा घोषमुतश्चापि वर्षाणि भविता नयः ।११६९
ततो वे विक्रोमनस्तु समा राजा तत पुन ।
हाभिगद्भविता स्वापि समा भागवतो न्प ।१२००
भविष्यति सुतस्तस्य सेमभूम समा दखा ।
दश्वते तुङ्गराजानो भोष्यन्तीमा बसुन्थराम् ।१२०१
हात पूर्णं दश हे च तेम्य कि ना मिण्यति ।
स्पाप्यवस्त्रदेवन्यु वाल्यायसनिन नृपम् ।१२०२
देवभूमिस्ततोऽन्यश्च श्रद्धक्षेपु भविता न्प ।
सवित्यति समा राजा नव कण्डायनस्तु स ।११०३
भूतिमित्र सुतस्तस्य चतुष्विवाद्यविवाति ।
भविता हादश समास्तस्मान्नारायस्मो न्प ॥२०४

सेनानी पुष्य मित्र बृहद्भय वा उद्धार नरके साठ थएँ तर सदैव राज्य सासन करायेगा ॥१६६॥ पुष्यभित्र वे पुत्र आठ वयं तक राजा होंगे। उनम जो सबने बड़ा है थह मान वयं तक राजा होगा। इसके पढ़वात् सुत धूत्र हा अप दूर सामन होगा। १६६॥ वम् नित्र पुत्र का सामन होगा। १६६॥ इसने मीन पुत्रिन्दक राजा होगे। राजा भीर सुत तीन वयं तक रहेगा। १६६॥ इसने जीन पुत्र विकास राजा होगा। किर माग- कर राजा बत्तीस वयं तक उपमीग नरेगा। १२०॥ भागवत राजा वा पूत्र दोस मूमि नाम वाला दा वर्ष प्रमेन इस मूमएटल का भीग वरेगा। ये दस- मुद्द नामपारी राजा इस वस्तु वर्ष मा मुनिप्योग करेंग। १२०१॥ समन प्रवार वर्ष वर्ष प्रमेन वर्ष प्रमाप्य प्रवार का सुत्र दोस होगा। सह वर्ष वर्ष ये व्यानी वर्ष प्रवार वर्ष स्वार पर्य स्वार वर्ष वर्ष प्रवार का सुत्र वर्ष वर्ष पर्य वर्ष प्रवार का सुत्र वर्ष वर्ष पर वर्ष पर स्वार पर सुत्र सुत्र वर्ष वर्ष पर वर्ष पर वर्ष पर सुत्र सुत्र वर्ष वर्ष पर वर्ष पर सुत्र सुत्र को पर वर्ष पर सुत्र सुत्र सुत्र सुत्र को पर वर्ष पर सुत्र सुत्र सुत्र सुत्र सुत्र सुत्र को पर वर्ष पर सुत्र सुत्य सुत्र सुत्य सुत्र स

वर्षतक भूमिका झासन करेगा। उनसे फिर नारायण नाम वाला राजा बारहवर्षतक भूमिका भोग करेगा॥२०४॥

सुशम्मा तत्सुतश्चापि भविष्यति समा दश । चत्रस्तुङ्गकृत्यास्ते नृषाः कण्ठायना द्विजा ॥२०५ भाव्या प्रशतसामन्ताश्चत्वारिशञ्च पञ्च च। तेपा पर्य्यायकाले तु तरस्था तु भविष्यति ॥२०६ कण्ठायनमधोदधृत्य सुशर्म्माण् प्रसह्य तम् । भ्रुङ्गाए। चापि यन्निष्ट क्षययित्वा वस तदा । सिन्धको ह्यन्ध्रजातीय प्राप्स्यतीमा वसुन्धराम् ॥२०७ त्रयोविशत्समा राजा सिन्धुको भविता त्वय । श्रष्टी भातश्र वर्षाणि तस्मादृश भविष्यति ॥२०८ श्रीसातकरिंगभंचिता तस्य पुत्रस्तु वै महान् । पञ्चारात समा पट् च सातर्ना एमंविप्यति ॥१०६ श्रापादबद्धो दश वै तस्य पुत्रो भविष्यति । चतुव्विशत्तु वर्षाणि षट् समा वै भविष्यति ॥२१० भविता नेम्मिकृष्णस्तु वर्षाणा पञ्चविश्वतिम् । तत सवत्सर पूर्ण हालो राजा भविष्यति १११ उसका पुत्र सुक्षमी नामधारी दश वर्ष तत्र राजा हागा। हे द्विजपृन्द ।

उसका पुत्र सुधामी नामधारी दश वर्ष तक राजा हाता । हे हिजपुन्त !
ये पार कराजपन नुष्कृत्य राजा होंगे ॥२०६॥ वंतालीश प्रस्त सामन्त होग ।
उनके पर्याप काल स तरन्या होगा ॥२०६॥ कराजपन सुधामे के वतपूर्वक उद्युत करने भीर प्रष्कुतो का जो भी बुछ तेष था उस बल को सीए। करके प्रमुत करने भीर प्रष्कुतो का जो भी बुछ तेष था उस बल को सीए। करके भाग्न जरेगा ॥२००॥
इसके समन्तर वह सिन्धुक तेईन वर्ष तक राज्य को सामन जूप होगा। फिर भात अठायह वर्ष तक रहेगा॥२००॥ उसका महान् पुत्र श्री सातर्काए उपन्त वर्ष पर्यन्त राज्य ना सामन करेगा।।२००॥ उसका महान् पुत्र श्री सातर्काए उपन्त वर्ष पर्यन्त राज्य नामन करेगा।। करका महान् पुत्र श्री सातर्काए उपनव वर्ष पर्यन्त राज्य नामा प्रकाश वर्ष तक रहा प्राप्त स्व उपना पुत्र होगा। वह तीम वर्ष तक यहाँ पूर्ति का रोजा। कर पूरे एक वर्ष तक रहा स्वाप्त माना पर्वाण वर्ष तक राजा रहेगा। कर पूरे एक वर्ष तक शिवा—इम नाम बाला गजा होगा।। वर रेश।

पञ्च राप्तक राजानो भविष्यन्ति महावला । भाव्य पुनिकपेणस्तु समा सोऽप्येकविशतिष् ॥२१२ सातकारणवैषमेव भविष्यति नराधिपः। ग्रप्टाविदात् वर्पारिए शिवस्वामी भविष्यति ॥२१३ राजा च गौतमीपुत्र एक विश्वत्समा नृषु । एकोनविशति राजा यज्ञश्री सातकण्यय ॥६१४ पडेव भविता तस्माद्विजयस्तु समा मृप । दण्डभी सातकर्णी च तस्य पुत्रः समास्त्रय ॥२१४ पुलोवापि समा सप्त अन्येपाङ्च भविष्यति । इत्येते वै नृपास्त्रिशदन्धा भोध्यन्ति ये महीम् ॥२१६ समा शतानि चल्बारि पञ्च पड्यं तथैव च। अन्त्रांशा सस्यिता पञ्च तेषा वाशा समा पुन ॥२१७ सप्तैव तु भविष्यन्ति दशामीरास्ततो नृगा । सप्त गर्दमानुखापि ततोऽथ दश वै शका ।।२१८ यवनाष्ट्रौ भविष्यन्ति तुपारास्तु चतुदश । त्रयोदश गरुण्डाश्च मीना ह्यष्टादशैव तु २१६ प्रत्था भोध्यन्ति वसुधा शते हे च शते च वै। शतानि त्राण्यशीतिश्व भोध्यन्ति वसुधा शता ॥२२०

पन्ध सप्तक महान् बनवान् राजा होगे। एन पृत्रिकपेण होगा वह भी
एक ग्रीर बीस यप तन राजा रहेगा ॥२१२॥ सातनिण एन ही वर्ष तर
नराधिन होगा। मट्ठाईत वय तक बिब स्वामी राजा होगा ॥२१३॥ गौतमी
पुत्र नाम बाला राजा मनुष्यो पर इस्तीस वर्ष पयन्त सातन नरेगा। उमीस
वर्ष तक राजा यज्ञ भी भी रक्षण वन्तर सातनिण होगा ॥२१४॥ उसते
किर ग्री ही राजा होगे। विवय-राह श्री भीर सागनिण उसने से शीन पुत्र
हागे ॥२१४॥ सात वय तक पुनीचापि होगा भीर हगरो का भी होगा। ये
सीस समझ राजा हम मही वा भीग नरेंगे ॥२१६॥ वार सी ग्यारह उन
मा भी के समान गीच वस सम्यान होगे॥२१०॥ सात ही स्वामीरह तुन हांगे।

सान गर्द भी होगे फिर इनके परवान दश शक होंचे 11२१=11 माठ यवन राजा होंने फिर बौदह तुवाद नाम बाले राजा होये । तेरह गरसङ और इनके परवाह अठारह भी र होगे 11११६॥ तीन सी वर्ष तक अन्ध्र जाति वाले मोग इस बसुवा का भोग करेंगे और फिर तीनगी अस्सी वर्ष तक सक बानि वाले इस अमुखरा का भोग करेंगे 11२२०।।।

धशीतिन्त्रं व वर्पारिए भोक्तारो यवना महीम्। पश्चवर्परातानीह तुपाराखा मही स्मृता ॥२२१ शतान्यद्वं चतुर्थानि भवितारस्त्रयोदश । गरुण्डा त्रेपले साद्धै भाष्यान्याम्लेच्छजातय ॥२२२ दातानि त्रीरिए भोध्यन्ति म्लेन्छा एकादशैव तु । त्तच्छन्नेन च कालेन तत कोलिकिसा वृषाः ॥२२३ ततः कोलिवि लम्यश्च विन्त्यशक्तिभैविष्यति । समा पण्णवित ज्ञात्वा पृथिवी च समेप्यति ॥२२४ युपान् वै दिशकाधापि भविष्याध्व निवोधत । रोपम्य नागराज्यस्य पुत्र स्वरपुरञ्जय ॥२२५ भोगी भविष्यते राजा नृपो नागकुलोइहः। सदाचन्द्रस्त् चन्द्राशो हितीयो नखवास्तथा ॥२२६ धनधर्मा तत्रश्चापि चतुर्थो विश्वज स्मृत । भूतिनन्दस्तत्रश्चापि वदेशे तु भविष्यति ॥२२७ घड्डाना नन्दनस्यान्ते मधुनन्दिर्भविष्यति । त्तस्य भाता यवीयाम्तु नाम्ना नन्दियदा। विल ॥२२= तम्यान्वये भविष्यन्ति राजानस्ते श्रयस्तु वै । दीहित्रः शिशुको नामपुरिकाया नृपोऽभवन् ॥२२६ विन्ध्यशक्तिमुत्रश्चापि प्रवीरो नाम वीर्यवान् । भोध्यन्ति च समा पप्टि पुरी काञ्चनकाञ्च वै ॥२३० सध्यन्ति बाजपेयेश्च समाप्तवरदक्षिया । तस्य पुत्रास्तु चत्वारो भविष्यन्ति नराधिपा २३१

विन्ध्यकाना कुलेऽजीते नृषा वै बाह्मिकास्त्रयः । सुत्रतीको नभीरस्तु समा भोध्यति त्रिश्चतिष् ॥२३२

अस्ती वर्ष तन ययन लाग इस मही नो भोगेंगे। यहाँ पाँच शी वर्ष तक तुसारा नी यह भूमि नही जायगी ॥२२१॥ मर्ड वतुर्थ सी वर्ष तम तेरह महरूड वृपनी के साथ होने जो बन्य म्लेच्छ जाति वाल हीने ।।२२२॥ ग्यारह म्लेच्छ तीन भी दर्षतन इस भूमि का भीग वरेंगे। भीर उनके अन्तकाल म मोनिक्लि वृप होगे।।२२३।। फिर उन कोलिक्लि। सं विन्ध्य शक्ति होगा। छ्यानवे वर्षंतक पृथिबी को ज्ञान प्राप्त करक प्रायेगा ।।२२४।। प्रव वृपी की और दिशका का जोकि आगे होने वाले है भसी भौति समक्त सी । नागराज दीप षा पुत्र स्वरपुरक्रजय नाग कुलका उद्दरन थरने बाला भीग करने बाला राजा होगा। च द्वारा मदाबन्द्र भीर दूसरा नलवान है ।।२२४।। इसके बाद घनधर्मा ग्रीर बीया विश्वज वहा गया है। इसके परकात् मृतिनन्द जोकि वैदेश में होगा ।।२२७।। प्रमी वे नन्दन वे घन्त मे मधूनन्दि राजा होगा। उसका छोटा भाई नदियश नाम वाला है।।२२०॥ उसके धन्वय मे (दश म) तीन राजा होने। दि। युक्त नाम बाला दौहित तुरिकाम राजा होगा॥२२६॥ किल्ब्य शक्तिका पुत्र वीर्यं वाला प्रवीर नामधारी होगा और साठ वर्षं तर वाश्वावा पुरी का भोग वरेंगे ॥२३०॥ व श्रेष्ठ दक्षिला देकर समाप्त करने वाले बाजपेगी के द्वारा यजन करन । उसने चार पुत्र नराधिय हाने ॥२३१॥ बिन्ध्यको ने कुल के व्यनीत होजान पर तीन बाह्नीर राजा शगे। सुप्रतीक नभीर तो तीस वर्ष सर प्रवीका भीग वरेगा ॥२३२॥

> शवयमा नाम नै राजा माहिपीना महीपतिः । पुष्पिभया भनिव्यन्ति पटुमिनास्त्रयादश ॥२३३ मेगलाया नृपा सत भनिव्यन्ति न सत्तमा । पोमलायन्तु राजानो भनिव्यन्ति महावसा ॥२३४ मेथा दित ममारयाता शुद्धिमन्तो नवैव तु । नैपथा पानिया सर्व्वे भनिव्यन्त्यामनुसायात् ॥२३४

नलवाप्रसूतास्ते वीर्यवन्तो महावलाः ।
मागधाना महावीयों विश्वस्कानिमीविष्यति ॥२३६
उत्सादा पाथिवात् सञ्चान्ति।ऽत्यात् वर्णान् करित्याते ।
कंवर्तान् पञ्चकाश्चे व पुलिन्दान् नाह्यणस्त्या ॥२३७
स्यापिय्यन्ति राजानो नानादेशेषु तेजसा ।
विश्वस्कानिमहासस्यो युद्धे विष्णुष्रमो बली ॥२३००
विश्वस्कानिमरपति बन्धीबाङ्कतिश्चोच्यते ।
उत्सादिवत्वा सनन्तु कत्रमन्यत् करित्यति ॥२३६
देवान् पिनृश्च विपाश्चा नर्पयत् सन्त्यते ॥१२४०
सन्यस्य स्वरारीरन्तु दाकलोक गमिष्यति ।
नवनाकास्तु नोध्यन्ति पुरी चप्यावती नृषाः ॥२४१

दायमा नाम बाला राजा माहिपयों का महीपति होगा। पुष्पिम होगे धीर तेरह पद्दिमिम होगे ॥२३३॥ येवला से साल श्रेंडतम राजा होगे । कोमला में तो महान बन बाल राजा होगे ॥२३४॥ मेघ इस नाम में समास्यात होने याले तो बुद्धिमान राजा होगे ॥२३४॥ मेघ इस नाम में समास्यात होने याले तो बुद्धिमान राजा होगे । पनुस्त पर्यंग्य सम नेपण पाणिय होगे ॥२३४॥ के सब नव के बस से उत्यन्न बाले पहान बावों बाला राजा होगा ॥२३६॥ वह सामसे में विश्व स्फानि नाम वाना महान बीगे बाला राजा होगा ॥२३६॥ वह सामसे पाणियों में विश्व स्फानि नाम वाना महान बीगे बाला राजा होगा ॥२३६॥ वह सामसे पाणियों को उत्पादित वर्षों के करेगा । वैवली को-प्यक्षों थो-पुतिन्वतों तथा बाह्यायों को स्थापित करेंगे । विश्वस्कानि महान् मत्त्व बाला श्रीर गुद्ध में विष्णु के समान सली था ।।२३०-२३०॥ विश्वस्कानि जो राजा होगा वह बलीय के समान माहिति बाला वहा बाला है। सम को उत्पादित करके बाय साम के करेगा ॥२३६॥ यह बाले देशे को-पितरों को धीर बाह्यायों किर एक बार तृत करके बाल में मानू वित्त देशे को-पितरों को धीर बाह्यायों किर एक बार तृत करके बाल में मानू वित्त देशे को-पितरों को धीर बाह्यायों किर एक बार तृत करके बाल में मानू वित्त कर शरीर को राजा मन्त्रा। । अपने शरीर का राया परिके किर हम्द्र के सोक करें बला जायाया। अप नांव राजा वस्पावती पुरी सा मोग करेंगे ॥४४॥।

मभूराञ्च पूरी रम्या नागा भोध्यन्ति सप्त शै । इनुगङ्ग प्रयागञ्च साकेत मगधास्तथा । ए राखनपदान सर्व्वान् भोध्यन्ते गुप्तवशजा ॥२४२ निधान् यद्वाश्चेव शैशीतान् कालतोपनान् । एताञ्चनपदान् सर्व्वान् भोध्यन्ति मिश्यान्यजा ॥२४३ नोशलाश्चन्ध्रपीण्डास्य ताम्प्रलिप्तान् संसागरान् । चम्पा चैव प्री रम्या भोध्यन्ति देवरक्षिताम् ॥२४४ न लिङ्का महिंपाइचैव महेन्द्रनिलयाइच यै। एताझनपदान् सञ्जान् पालयिष्यति व गुह् ॥२४५ खीराष्ट्र भध्यकारच र भोध्यते कनकाह्नय । तुरुपकोल भविष्यन्ति नर्वे ह्ये ते महीक्षित ॥२४६ ग्रत्पप्रसादा ह्यनृता महानोधा ह्यायामिया । भविष्यन्तीह यवना धर्मत कामतोऽथत ॥२४७ नैव मुद्धाभिषिक्तास्त भविष्यन्ति नराधिषा । युगदोपदुराचारा भविध्यन्ति नृपास्तु ते ॥२४६ स्थी गा बलवधनैय हत्वा चैव परस्परम् । भोध्यति कलिशेपे सु वसुधा पाथिवास्तथा ॥२४६

परम रम्य मणुरा नगरी को सात नाग उपभोग वरेंगे। गङ्गा मे साथ-साथ प्रयाग-गाउँत तथा मगथ देशो को—इन जनवदो को खबको गुप्त द्वा म उदयन होने वाने नूप भोग करने ॥२४२॥ मिलुवा-पत्र लोग निषय देशा को— यदुरो को—दाशितो को—नाल तोषको को—इन समस्य जनवदो को भोग करने क्लिक्च-महिष धौर को महेन्द्र निलय हैं वे कोखल देशो को—सा प्रयोग्रहो को— साम्रतिका को सागरो के सहित तथा सुरम्य चम्मा नगरी जोदि देशो के द्वारा स्मृश्यात है, भोग करेंदे इन समस्त जनवदो को गुहु पालन करेगा ॥२४४ २४४॥ कन्न नाम वाला का राष्ट्र धौर अदयनो का भोग करेगा। ये समस्य राजा पुत्म वान म ही होगे ॥२४६॥ यहाँ पर पर्म से धौर काम मे सल्य प्रसाद वाले— मुद्र-महान क्रीय वरने वाले जोर प्रधानिक स्मृत होगे ॥२४७॥ ये राजा मुद्रा- भिषिक नहीं होंगे। वे समस्त नृष युग के धोषों में दुरानार वाले होंगे।।२४८॥ ये समस्त राजा क्रियो का बलपूर्वक वध के द्वारक धापम से हनन करके विनयुग के देख में बसुधा का भोग करेंगे।।२४६॥

उदितोदितवशास्ते उदितास्तिमतास्तथा ।
भविच्यन्तीह पयिये कालेन पृथिवीदित ॥२५०
विहोनास्तु भविच्यन्ति धर्मत कामतोऽर्थत ।
तैविभिश्रा जनपदा म्लेच्छाचाराश्च सर्वश ॥२५१
विपर्ययेन वस्तेने नागयिच्यन्ति व प्रजा ।
जुञ्चानृतरसाश्च व भवितारस्तदा नृषा ॥२५२
तेपा व्यतीते पर्याये बहुस्त्रीके युगे तदा ।
लवातित्व अध्यमाना भागूरूपवन्तश्च तै ॥२५३
तथा गतास्तु व काछा प्रजासु जनतीश्चराः ।
राजानः सम्प्रण्यन्ति कालेनोयहतास्तदा ॥२५४
करिकनोपहता सर्वे ध्लेच्छा यास्यन्ति सर्वश ।
श्वामिकाञ्च तेश्चर्यं पापण्डाञ्चे व सर्वशः ॥२५५
प्रवष्टे नृपन्नदे च सन्व्यादिल्यं कलो युगे ।
किंश्विच्छ्यं प्रजास्ता व धर्मो नटेश्वरिक्षहा ॥२५६

समय के प्रभाव से राजा सांग उदितादित बता जाते तथा उदितादितपित यही पर्याय में होंगे ॥२४०॥ ये समस्त काम से घीर धर्म से किहोन होंगे ॥
उनके द्वारा विशेष रूप से मिश्रित स्त्रेन्द्रों के समान आचार करने बाले सभी
प्रकार से दूपित जनपद हो बांचगे ॥२४१॥ ये सभी विषरीत व्यवहार करते हैं
तथा हर प्रकार से प्रजामी वा नाम करेंगे । उस समय मे राजा लोग सोमी
धीर मिन्या मे रित करने बाले हो जांचगे ॥२४१॥ उनके पर्याय के स्रतीत हो
जाने पर भीर उस समय में बहुत जियों वाले गुम के स्तरा सामुरूप-कर सीर कुन मको अस्वमान हो जांचगे ॥२४१॥ इस प्रवार से प्रजाम
के विषय में परम सीमा वो प्राप्त हुए राजा लोग उस समय कालवान मव उपहत होते हुए नष्ट हो जांचगे ॥२४४॥ समस्त प्रवेच्द्रास के द्वारा सव

धोर से उपरून होंगे। वे नभी परम अधारिमर धौर सब तरह से पापरड युक्त होंगे ॥२४४॥ निलयुग के सन्ध्या क्लिए होने पर 'नृप'—यह जब्द ही प्रण्ट हो जायगा जो नुष्ठ थोडी सी प्रजा क्षेप रहेगी वह भी धर्म के नए हो जाने पर विना परिग्रह वाली हो जायगी ॥२४६॥

स्रसाधना हतारवारा व्याधियोदेन पीडिता !
सनावृत्दिहताश्चे व परस्परवधेन च ॥२१७
भनाया हि परिमस्ता वार्तामृत्युज्य दु खिताः ।
त्ययत्वा पुराणि ग्रामाश्च भविष्यत्वि वनौवस ॥२१५
एय ग्पेषु नन्देषु प्रजास्त्यवस्वा गुहाणि तु ।
नन्दे स्मेहे दुरापन्ना अहस्मेहा सुरहण्णना ॥२१६
वर्षाध्रमपरिश्रष्टा सङ्कर घीरमास्थिता ।
सरिस्पवंतसिवन्यो भविष्यत्वि प्रजास्तदा ॥२६०
सरितः सागरान्यान् सेवन्ते पर्वतानि च ।
प्रञ्जान विज्ञान यङ्गाश्च वाश्मोरान् वाश्चिवोज्ञान् ॥२६१
प्रदियमान्तिपित्रीत्वी सश्चायत्वि मानवा ।
प्रस्ति हिमवतः पृष्ठ कृत्व हि लवणाम्भस ॥१६६
प्रत्याव्याव्यविद्यति ह्यार्थो स्वैच्छ्यने सह ।
मृगैर्मीर्नीवहङ्कश्च स्वापदेत्तश्च भिस्तया ।
मध्यावस्थिन लवैनंतिष्यान्ति मानवा ॥२६३

समस्त प्रवा ताथनों ते धून्य-हताथाय और व्यक्ति तथा सोव से परम पीडित-वर्ष ने विल्हुल ही अभाव होने ने बारण हत तथा आपण में ही एक-दूसरों में यद करने ने अनाय-भयभीत-रोगी ना स्थाय करने प्रवल्त ही दूसित प्रवाजन नगरों ना तथा आभी चारणात करने वन में निवास करने वाले जगरी जैसे हो जायि ।।२५६० २६८। इन प्रवार से ममस्त नृषी ने मष्ट हो जाने पर प्रवा सपने-पाने परों को त्याय करने हने हैं नष्ट हो जाने पर दुरापरी-पर स्व क्षेत्र सुद्धां से पहिन हो जायणी ।।२५६।। यगी नमा साथमों से परिष्ठष्ट होते हुए भोर सद्धा स्वक्ता म साहिस्त, नदी तथा पर्यत्ये, के सेवन करने वाली उस समय समन्त प्रजा हो जायगी। २६०॥ मनुष्प निर्यो की-सागरो को-अनुषा को और पर्वतो को मेवन करते हैं। अञ्च-वञ्च-कलिञ्च पारमीर-काि को त्रवो को मेवन वरते हैं। अञ्च-वञ्च-कलिञ्च पारमीर-काि को त्रवो को मेवन वरते हैं। । द्वा मानव ऋणिकान्त गिरि द्वोणी वा सथय श्रहण करेंगे। पूरा हिमवान पर्वत का पृष्ठ भाग तथा सार ममुद्र का तट और अरायो वी आयं लीग म्लेच्छी वे साथ जले जािंगो। और मानव मुग-मीन-विहञ्ज तथा न्यायद तथा तकुंधों से एव मनु-वारु-प्ल-माने से सपना उदरप्रति वा निर्वाह करेंगे।। १६२ २६३॥

चीर पग्नंश्व विविध वरकलात्यजिनानि व । स्वय कृतवा विवस्यन्ति यया मुनिजना स्तया ॥२६४ बीजाञ्चानि तथा निम्नेव्वीहन्त काष्ठशहकुमि । म्रजैडक बरोष्ट्रश्व पालयिष्यन्ति यत्नत्त ॥२६५ नदीर्धस्त्यन्ति तथार्षे कृतमाश्वित्य मानवा । पार्षियान् व्यवहारेण विवाधन्त परस्परम् ।२६६ बहुमन्या प्रजाहीना शौचाचारविवजिता । एव भविष्यन्ति नरास्तदाधम्में व्यवस्थिता ॥२६७ होनाहीनास्त्रया धम्मिन् प्रजा समृतुवत्तेते । म्रायुस्तवा प्रयोचिश्च न कश्चिदतिवस्तेते ॥२६व दुवेता विपयानाना जर्या सपरिष्ठुता । प्रमुक्तनाहाराश्चीरकृपणिजनम्बरा ॥२६६

चीर-पर्ण (वर्त) विविध प्रकार की पेड़ो की खाल धौर चमड़ो को स्वय काट कर मुनिजनो की भौति धारण करेंगे ॥२६४॥ बीजाको को निम्न भागो काछ तथा शतु धो ने इन्द्रा करते हुए धर्मात् निवत कर प्राप्त करते की चेष्टा करते हुए सर्वात् निवत कर प्राप्त करते की चेष्टा करते हुए सर्वाते हुए सर्वाते ने निष्क ने प्राप्त करते की चेष्टा करते हुए सर्वाते ने निष्क निष्म प्रत्या करिंग के निकट प्राप्तय प्रत्या कर वाम किया करेंगे के विवाद के स्वात के जीत कर के प्राप्त करने के निष्क होगा कि उनके होगा परस्थर में राजामों को विवाद वामा पहुवायेंगे ॥२६६॥ धपने आपनी बहुत कुछ, मानने वाले-सम्तनि में हीन भौर यौच (शुद्धि) धौर धावार से रहित सपमं में पूर्ण हम स्वयन

स्पित रहने वाले ऐसे ही उस समय में मनुष्य ही जाँवने । 1२६७। उस समय में प्रजा होन से भी होन धर्मों का समयुक्तंन करेंसे । उस समय में तैईस वर्ष की धायु को कोई भी बार नहीं करेंगे धायांत् परमायु इतनी कम हो जायगी। १२६८। मनुष्य उस समय में धारान्त कमकोर हो जांगमें मोर वह ऐसा भीपए। समय धायेगा कि सभी विषयों में लिस और खरा से (बार्ड नेय से) सपरिष्तुत होंगे। प्रजन्म धौर मूलों के बाहार वाले होंगे सथा चीर-कनीर और हुएसाजिन के बहन वाले हो जांगमें। १२६९।।

वृत्त्यर्थमभिलिप्सन्तश्चरिष्यन्ति वसुन्धराम् । एतत्कालमनुप्राप्ताः प्रजा कलियुगान्तके ॥२७० क्षीरो कलियुगे तस्मिन् दिथ्ये वर्षमहस्रके। नि शेपास्तु मविष्यन्ति सार्द्धं कलियुपेन तु । ससम्ब्याशे तु नि शेषे कृत वै प्रतिपत्स्यते ॥२७१ यदा चन्द्रश्च सूर्यंश्च तथा तिब्यबृहस्पती । एकरात्रे भरिष्यन्ति तदा कृतयुग भवेत् ॥२७२ एप वर्षत्रम कृत्सन कीत्तितो वो यथात्रमम्। अतीता वर्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये १।२७३ महादेवाभिषेकात् जन्म यावत्परिक्षित । एतद्वर्षसहस्रन्तु ज्ञीय पञ्चादशदुत्तरम् ॥२७४ प्रमारा वै तथा चीक्त महापद्मान्तर च यत्। मन्तर तच्छतान्यष्टी यद्त्रिशञ्च समा स्मृता ॥२७४ एतत्वालान्तर भाव्या भन्धान्ता ये प्रकीतिताः। मविष्यस्तत्र सङ्ख्याता पुरास्त्रज्ञे श्रुतिपिभिः ॥२७६ सप्तर्यमस्तदा प्राहु प्रतीपे राज्ञि वै शतम् । सप्तविशै शतेभिन्या ग्रन्धासा से त्वया पुन ॥२७७ सप्तविश्वतिपर्य्यन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । सप्तर्ययस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण दात दातम् । सप्तर्पीला युग हा तिहिन्यया सङ्ख्यया स्मृतम् ॥२७%

धपनी वृत्ति (रोजी) के लिये ग्रत्यन्त स लायित होते हुए पृथ्वी पर विचरता विया वरेंगे। कलियुग के बन्त में समस्त प्रजा ऐसा मनय प्राप्त वरने वाले होंगे ॥२७०॥ दिव्य एक सहस्र वर्ष वाले कलियुग के कीए। होजाने पर मलियुग के साथ ही सब कि श्रेप हो जायगे । मन्ध्याश के सहित कि श्रेप होजाने पर फिर बृतवृत की प्राप्ति होगी। ।।२७१।। जिम समय मे चन्द्र धौर सूर्य तथा तिच्य भीर युहस्पति एक ही दिन में भर जायने तद कृतयुग वा प्रारम्भ होगा । १५७२॥ मैंने यह बड़ा का क्रम बाप लोगों के मामने बंबाकम विश्वत कर दिया है। जो व्यतीत हो चुके है भीर बर्लमान है तथा जो धनागत अर्थात् भविष्य मे होने वाले हैं सबका पूरा बर्लन कर दिया है ॥२७३॥ जन्म को परिक्रित महादेव के ग्रभिषेक से जिलना भी समय है यह एक महस्र पचान वर्ष जानना चाहिये ।।२७४॥ इनका प्रमास यहापचान्तर में कहा गया है वह अन्तर बाठसी छत्तीम वर्ष कहा गया है।।२७४।। यह वालान्तर मे जो अन्झान्त वहे गये हैं वे होये। वहाँ पर होने वाले श्रुतिय पुरालो के ज्ञाताओं के द्वारा सस्यात हुए हैं ॥२७६॥ सम समय से सप्तर्थियों ने वे प्रतीप राजा सौ यहे हैं और आपने अन्त्रों के सत्ताईत सौ होने वाले बताय हैं ॥२७०॥ नप्तविनति पर्यन्त पूरे नक्षत्र मगुष्टल में पर्याप से सी-शी सप्तपित्रका रहा वरते हैं। यह यस दिव्य सन्या के द्वारा सप्तियो का बहा गया है ॥२७६॥

सा सा दिव्या स्मृता पिटिदिव्याह्मार्श्व महित्र ।
तेम्य प्रवर्तते वालो दिव्य सर्हापिभस्तु तै ।१९७६
सर्ह्मपिशान्तु ये पूर्वा इत्यन्ते उत्तरादिशि ।
ततो मध्येन च क्षेत्र इस्यते यस्त्रम दिवि ॥२८०
तेन सहययो युक्ता ह्राया व्योग्नि शत स्या ।
नक्षत्रारूममृपीस्मान्त्र योगस्यैतन्तिदर्शनम् ॥२८१
सर्ह्मप्ये मघायुक्ताः काले पारिक्षिते शतस् ।
ग्रन्धासे स चतुर्वियो प्रविप्यन्ति मते सम ॥२८२
इमास्तदा तु प्रकृतिव्योगस्यन्ति प्रजा भृद्यम् ।
ग्रन्तोपहृताः सर्वा घर्मतः नामतोऽर्यतः ॥२८३

श्रौतस्मार्ते प्रिशिवे घर्मे वर्षाध्यमे तदा । सङ्कर दुवंतारमानः प्रतिपत्त्यन्ति मोहिता ॥२८४ ससक्ताश्च भविष्यन्ति शूद्रा साद्धे द्विजातिमि । ब्राह्मणा शूद्रयष्टार जूदा वे सन्त्रयोनयः ॥२८५

> उपस्थास्यन्ति तान् विप्रास्तदा वै वृत्तित्वित्सव । लव लव भ्रस्यमाना प्रजा सर्वा क्रमेण तु ।१२८६ क्षममेव गरिष्यन्ति क्षीर्णायेषा युगलये । यस्मिन् इप्रणो दिव यातस्त्रिमन्तेव तदा दिने ।१२८७ प्रतिपप्र. कलियुगस्तस्य सङ्ख्या निवोचत । सहसारणा वतानीह क्षीरण मानुपसङ्ख्यम्या । पिट चैव बह्साणि वर्णासमुख्यते कति ॥२८८ दिव्ये वर्षसहसन्तु तस्त्रस्थाना प्रकोत्तितम् । नि रोपे च तदा तस्मिन् इस्त वै प्रतिप्रस्थते ॥२८६

एल इध्वाकुवंशश्च सह भेदै प्रकीनिती । इश्वाकोम्नु स्मृत क्षत्र सुमिनान्त विवस्तत. ॥२६० एल क्षत्र क्षेमकान्त सोमवर्शावदो विदुः । एते विवस्तत पुताः कोत्तिता कीत्तिवद्धंनाः ॥२६१ धतीता वर्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये । ब्राह्मणा क्षत्रिया वैदया सुद्राश्च वान्वये स्मृता ॥२६२ यये युगे महात्मान समतीता सहस्रश्च । वहत्वासामधेयाना परिसख्या कुले कुले ॥२६३

विप्रगण अपनी वृत्ति के लालच मे रहने वाने होते हुए उस समय मे इन शही के समीव में जायर स्थित होते । अगा-दाता में अपने वर्लब्य से अष्ट होते हुए समस्त प्रजाजन कम से क्षय को प्राप्त होने जीभी उन युग के क्षय में क्षीण होने से दीप रह जायने । जिम दिन में श्रीकृष्ण बन्तहित होकर दिव-नोक को गये उमी दिन भीर उभी समय में कलियुग प्रतिपन्न होगया ग्रह उसकी सस्या को भाग लोग जान लो । मानूप सन्या में बलियग तीन सौ हजार श्रयांत तीन लाख माठ हजार वर्ष की कही जाती है ।।२८६-२८७-२८८।। दिग्य मे एर सहस्र वर्ष जनना सन्ध्याम कहा गया है । फिर उस ममय उनके नि शेष मे कुनयुग प्राप्त हो जाममा ॥२८६॥ ऐन वश भीर इदबाकु वा वश मेदी के महित प्रकीतित विये गये हैं। विवस्तान् इस्ताकु का क्षत्र सुवित्र के अन्त तक महा गया है ।।२६०॥ ऐस क्षत्रिय वश को मोमवश के जाता लोग दोमव के प्रन्त तन जानते हैं। ये विवस्वान् के नीति बटाने वाल पुत्र कहे गये हैं ॥२६ ।॥ भतीत भर्पान् को पहिले ही चुके हैं, वर्समान जो इन समय मे भौजूद हैं भीर सनागन जो भागे मिवय्य में होने वाले हैं ऐसे ब्राह्मण्-क्षत्रय-वैदय भौर शुद्र वदा में वहे गये हैं ॥२६२। यृग-यृग से महान् चारमा वाले सहनो ही हुए हैं। नामो ने भधिक होने से बुल-नुल मे परि सन्या है ॥२६३॥

> पुनरुक्ता बहुत्वाच्च न मया परिवीत्तिता । वैवस्वतेऽन्तरे ह्यस्मिन् निमिवत समाप्यते ॥२६४

एवायान्तु युगारयाया यत क्षत्र प्रपत्स्यते ।
तथा हि कथविष्यामि गदतो मे निवोधत ॥२९५
देवापि पोरवो राजा इश्वाकोश्चेव यो मत ।
महायोगवलोगेत कलापप्राममास्थितः ॥२६६
युवर्षी सोमपुत्रस्तु इश्वाकोस्तु भविष्यति ।
एतौ क्षत्रप्रणतारौ चतुर्विश चतुर्यु ।। ॥२६७
म च विशे युगे सोमवदास्यादिर्भविष्यति ।
देवापिरक्षपत्रस्तु ऐलादिर्भविता गुण ॥२६०
क्षत्रप्रमत्तु हेता भविष्यते चतुर्यु ।। १६६०
क्षत्रप्रस्तु हेता भविष्यते चतुर्यु ।। १६६०
सोगो कलियुगे तस्मिन् भविष्य तु इत्ते युगे ।
सप्तिभिस्तु ते साद्ध माद्य त्रेतायुगे पुत्र ॥३००
गोत्राह्मा क्षत्रप्राह्मा भविष्यते प्रचर्त्व ।
द्वापराशे च विश्वनिक्षत्रया स्विष्यते प्रचर्त्व ।
द्वापराशे च विश्वनिक्षत्रया स्विष्यते प्रचर्त्व ।
द्वापराशे च विश्वनिक्षत्रया स्विष्यते प्रचर्त्व ।

सहुत होने के कारण से पुनवको को मैंने नहीं नहा है। इस वैवस्तत सम्बन्धर म तिम ना बस समास होजाना है। । २६ था। माने वाली युगास्या में जहाँ से सम प्रपालन होगा उसी प्रकार से उसनी में कहूँगा। बतलाने काले मुमसे उसना प्राप्ताना गाम हो। नह महान बल से युक्त भीर बलाप धाम में मास्यित मा। १६६। मुन्दर वर्ष्ण बालों होगे। १६६ होगा। ये दोनों चतुर्युं में जो नि वौबीवकों है स्राप्ता में मास्यत होगे ॥ १६६०। सुवेद के प्राप्ता में मानिवर्य मा। १६६। मुन्दर वर्ष्ण बालों में प्रपाल होगे ॥ १६६०। बीवर्यं गुग में सोमवर्य मा मानिवर्यं होगे। १६६०। बीवर्यं गुग में सोमवर्य मा मानिवर्यं होगे। १६६०। से सोमवर्यं मा मानिवर्यं होगे। १६ से प्रवार से सर्वं सात्यान के सर्वं में सत्याण जानना चारिए। १६६०। सस मनिवृत्यं में सोण होजाने पर भीर एत्युंग में होने वाले होने पर भाष नेना मुम में पुन उन सर्वापयों ने माया गोंने बीवर सात्राव्यों ने ये दोनों प्रवर्तं होने वाल होने पर भाष नेना मुम में पुन उन सर्वापयों ने माया गोंने बीवर सात्राव्यों ने ये दोनों प्रवर्तं होने वाल होने पर भाष नेना मुम में पुन उन सर्वापयों ने माया गोंने बीवर सात्राव्यों ने ये दोनों प्रवर्तं होने वाल होने पर भाष नेना मुम में पुन उन सर्वापयों ने माया गोंने बीवर सात्राव्यों ने से दोनों प्रवर्तं होने वाल होने पर भाष नेना मुम में पुन उन सर्वापयों ने माया गोंने ने भीर तात्राव्यों ने ये दोनों प्रवर्तं होने वाल होने पर स्वाप्त नेना प्रवर्तं ने स्वाप्त ने सात्राव्यों ने भीर तात्रियों ने से दोनों प्रवर्तं होने वाल होने वाल होने पर स्वाप्त नेना स्वाप्त ने सात्राव्यों ने सोवर्यं होने वाल होने पर स्वाप्त नेना स्वाप्त ने स्वाप्त ने सात्राव्यों ने सात्राव्यों होने वाल होने स्वाप्त होने सात्राव्यों स्वाप्त होने सात्राव्यों होने सात्राव्यों होने सात्राव्यों होने सात्राव्यों सात्राव्यों होने सात्राव्यों सात्राव्या होने सात्राव्यों सात्राव्या सात्राव्यों सात्राव्या सात्राव्यों सात्राव्या सात्रा

काले कृतयंगे चैव क्षीरो त्रेतायंगे पून । बीजायंन्ते भविष्यन्ति ब्रह्मक्षत्रस्य वे पून ॥३०२ एवमेव तु सर्वेषु तिष्ठन्तीहान्तरेषु वै। सप्तर्पयो नृपै सार्खं सन्तानार्घ युगे युगे ॥३०३ क्षत्रस्येव समुच्छेद सम्बन्धो वै द्विजै समृतः। मन्वन्तराणा सप्ताना पन्तानाश्च श्रुताश्च ते ३०४ परम्परा यगानाश्व ब्रह्मक्षत्रस्य चोद्धव । यथा प्रवृत्तिस्तेषा वं प्रवृत्ताना तथा क्षय ।।३०५ सप्तर्ययो विदुस्तेषा दीर्घायुष्टाक्षयन्तु ते । एतेन क्रमयोगेन ऐलेक्ष्वाक्ष्यन्वया हिजा ॥३०६ दत्पद्यमानास्रेताया क्षीयमागे कलौ पूनः। धनुयान्ति युगास्या तु यावन्मन्वन्तरक्षय ॥३०७ जामदग्नुयेन रामेश क्षत्रे निरवशेषिते । कृते वराकुला सर्वा क्षत्रियंवंसुधाधिपं । द्विवशकरणाश्चीव कीर्त्तयिच्ये निवोधत ॥३०८ ऐलस्येक्ष्वाकुनन्दस्य प्रकृति परिवर्त्तते । राजान थे णिबद्धास्तु तथान्ये क्षत्रिया नृपा ॥३०६ ऐलवशस्य ये रयातास्तर्थवैक्त्राकवा नृपा । तेपामेकशत पूर्व कुलानामभिषेकिनाम् ॥३१०

हतपुत का समय शीए होजाने पर फिर चैतायुत में बहा भीर क्षत्र के किय के लिय वे पुत होंगे ॥३०२॥ इन प्रकार से यहाँ पर सभी मन्तरों मं मृत-पुत में सर्तापनए निपो के साथ रहते हैं ॥३०३॥ ढिजो के साथ क्षत्र का हो मृतुक्षेद्र सम्बन्ध कहा गया है। सात सात सम्बन्ध के के सन्तान भूत हैं। १५०४॥ पुतो की परम्परा भीर बाह्यण शत्रियों का उन्द्रित उनकी जिस प्रकार से प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार से उनका स्वय होता है। ॥३०४॥ वे सर्तापनए उनके श्रीषं आयु देने बात थे। इस कम के योग से ऐस भीर इश्वाकु के अन्यय द्वित हैं।॥३०६॥ नेता में उत्पदमान पुत कियमुत के श्रीय मारण होने पर जब

वाय पुर ए

तक मन्यन्तर या दाय होता है गुगारया वा अनुगमन वनते है। १२०७॥ जमदिन वे पुत्र परसुराय के द्वारा कात्रियों को नित्यदोगित करते पर सभी यसुधा के स्वामी क्षात्रियों के द्वारा कात्रियों को विजयत्त्व ये उनको में अब बतलाऊँ ता उनका ज्ञान प्राप्त करनो। १६००॥ इक्ष्वाकु के पुत्र ऐस की प्रकृति परियक्तित होती है। श्रीत्यद्व राजा लोग तथा धन्य क्षात्रिय नृप ॥२०६॥ यो कि ऐस वक्ष के स्थात थे उक्षी प्रकार से इक्ष्वाकु में कहा के स्थल थे अभियेक प्राप्त करने को के पुत्र थे। अभियेक प्राप्त करने को को की पूर्ण सहया एक हात्री ॥३१०॥

तावदेव तु भोजाना विस्तारो द्विगुराः स्मृतः। भजते त्रिशक क्षत्र चतुर्घा तद्ययादिशम् ॥३११ तेप्वतीता समाना ये ब वतस्तात्रिबोधत । धत वे प्रतिविन्ध्याना अत नागा. शत ह्या. ॥३१२ धृतराष्ट्राध्ये कशतमशीतिजैनमेजया । पातन्त्र यहादत्ताना शीरि**ला वोरिला वासम् ॥३१३** तत दात पुलोमाना व्वेतकाशकुशादम । ततोःपरे सहस्र वै येऽतीता शतबिन्दव ॥३१४ ईजिरे चारवमेधस्ते सर्वे नियतदक्षिए। एव राजपंयोऽनीता शतशोऽय सहस्रशः ॥३१५ मनर्वेवस्वतस्यास्मिन् वर्त्तमानेऽन्तरे तु ये। तेपा निबोधतोत्पन्ना लोके सन्ततय. स्मृताः ॥३१६ न शक्य विस्तर तेया सन्तानाना परम्परा । तत्पूर्वापरयोगेन वनन् वर्धशतैरपि ॥२१७ घष्टाविशद्युगास्यास्तुं गता वंवस्वतेऽन्तरे । एता राजिपिभ साद्धै शिष्टा गास्ता निबोधत ॥३१८

प्ता राजापान को द्वा व्याध्य स्वास्ता । गयान । गर्दा च्या है। यह सम तीस ये जो समा दिता में मारों को र में सिता में को समा ति होगये हो र जो गमान है। यह ती के जो समा दिता में मारों को र जो गमान है उन्हें बतावाने वाले जुक से असी क्षांति जान तो। सो तो मितावच्यों का पा मोर या सो नामा ये तथा सो हव थे 11 हरेश। धूनराष्ट्र के एक सी थे

तया जनमंजय के घरमी थे। ब्रह्मदत्ता के एक सी थे तथा शीरि और वीरियों में एक दान थे। 12 १२।। इसने धनन्तर पुलामी ने सी रवेत नाज मुतादि थे। इसने परचात् दूतरे एन सहस्र थे जो सतिनन्द व म्रतीत हो चुके हैं। 12 १४।। उन सब ने नियुत दिखिणा बाले प्रस्केपों के हारा यजन किया था। इस प्रशास से मैनदो लगा सहन्त्री ही राजिंप गए। घनीत हो चुके हैं। 12 १४।। वैवन्दत मन्वन्तर में सो जो उल्पन्न हुए उनकी सन्तित लोक म कही गई है, उसका नाम प्राप्त परचा।। 13 १६।। विस्तार से वह नही वहा जा सकता है। उनने सन्नानों की परम्परा तथा उसका धूर्व पर योग यह सब सैवजे वरी में भी नही बनताया जा मनता है। 13 १९।। वैवन्दत प्रनद से प्रहाईत पुगाल्या गत होगई। यह राजियों के माय जो निष्ट है उने जनसा।। 12 १८।।

चत्वारिशञ्च ये चैव भविष्या सह राजभि ।

युगारयाना विशिष्टास्त् ततो वैवस्वतक्षये ॥३१६ एतद्व कथित सर्व्व समासव्यासयोगत । पुनरुक्त बहुत्वाच न शवयन्तु युगै सह ॥३२० एते ययातिपुसाला पश्चिवशा विशा हिता । की तिताश्चामिता ये मे लोकान् वी घारयन्त्यत ॥३२१ लभते च वरेण्यन्त दुर्लभानिह लौकिकान्। भ्रायु नीति घन पुत्रान् स्वर्गं चानन्त्यगदन्ते ॥३२२ धारणाच्छ्रवरगाइ व ते लोकान् धारयन्त्युत । इत्येप वो मया पादस्तृतीय कथितो हिजा । विस्तरेणानुपूर्व्या च किम्मुयो वर्त्त याम्यहम् ॥३२३ जी चानीस राजासी के साथ धारे हाँगे इसक परवात वैवस्त्रत के क्षय में युगास्यामों ने वे विशिष्ट हैं ।।३१६।। यह सब नुछ सक्षेप मौर विस्तार से मैंने वह दिया है। बहुत होने वे वारण से पुन वहना युगो के माथ नहीं हो सकता है 1137011 ये विशो के हित करन वाले ययाति के पूत्रो के पदीन हए थे उन्हें मेरे द्वार बनला दिया गया है और जो लोको को घारण किया करते हैं ॥३२१॥ वे वरेएयता को प्राप्त किया करते हैं और यहाँ पर लौकिक दर्लम परायों को प्राप्त करते हैं। क्यायू-कीति-धन-पुत्र-क्यां कीर क्रमन्ता को भी प्राप्त क्या करते हैं। विश्व शायर करने से तथा श्रवण करने से वे लोको को पारए। किया करते हैं। है द्विवकृतः । यह मैंने तृतीय याद कह दिया है ओकि विस्तार पूर्वक तथा बातुपूर्वी के सहित ही कह दिया है। अब पुन क्या मैं कहूँ।। वेवेरे।।

## प्रकरण ६२---मन्बन्तर वधन

नि रोपेषु च सर्वेषु तदा मन्वतरेष्विह । अन्तेऽने क्युगे तस्मिन् क्षीएो सहार उच्यते ॥१ सप्तेते भागवा देवा सन्ते मन्वन्तरे तदा। भुक्त्वा त्रैलोक्यमध्यस्था युगारया ह्ये कसप्ततिम् ॥२ पितृभिमंनुभिश्चेव नाउँ सप्तपिभिस्तु ये। यज्वानक्षीव तेऽप्यन्ये तद्भाक्ताक्षीव ते सह ॥३ महलॉक गमिध्यन्ति राक्तवा वैलोक्यमीदवरा.। तनस्नेषु गतेपृद्धं क्षीरो मन्वन्तरे तदा । अनाधारमिद सर्व त्र लोक्य वे भविष्यति ॥४ तत स्थानानि श्न्यानि स्थानिना तानि ने द्विजा । प्रश्नरयन्ति विमुक्तानि वाराऋक्षप्रहैस्तया ॥५ ततस्तेषु व्यतीतपु त्र लोक्यस्येदवरेष्टिवह । सेन्द्राष्ट्रेषु महलॉक यन्मिस्ने क्लाबासिन ॥६ जिताद्याञ्च गर्णा ह्यत्र चारुपान्ताञ्चतुर्देश । मन्बन्तरेषु मर्व्वेषु देवान्तु वै महीजसः ॥७ ततन्तेषु गरेषुद्धं सायोज्यं कल्पवानिनाम् । नमेत्य देवान्ते सर्वे प्राप्ते सक्तने तदा ॥= थी सूतको ने कहा-यहाँ उस समय सब मन्वन्तरो के नि रोप होजाने पर बनक युग के बन्त में उसके शील होजाने पर सहार कहा जाता है ॥ १॥

उस समय मन्त्रत्तर के घन्त में ये सात धार्मव देव हुए जो नैनीवम के मध्य में मिरत होते हुए एन सप्नित घर्वात् इकहत्तर मुगारया का भीम करने वाले थे ।।।। पितरमण्य-मनुकृत्द भीर मप्नियों के माण जो यज्वा थे और जो लन्य उनके भक्त थे उनके माण इन नैलीवम का प्राच करके महलों के में वै ईखर खेल जीवमें । इनके परवात् उनके उन्हों को नेने जाने पर उस समय मन्त्रत्तर के सीए। होने पर यह समस्त नैलीवम अनावार हो जायगा ।।३-४॥ है जिन्या गा । व स्व समस्त नैलीवम अनावार हो जायगा ।।३-४॥ है जिन्या गा । व स्व समस्त नैलीवम अनावार हो जायगा ।।३-४॥ है जिन्या गा । व स्व समस्त प्रचार प्रचार ।।३ इसके धनस्तर नैनोवम के ध्यतीत हो जाने पर जो कि इन्द्र के महित या वि सभी करने तक महर्नों के ध्यतीत हो जाने पर जो कि इन्द्र के महित या वि सभी करने तक महर्नों के साम करने वाले हैं ।।यहाँ पर जिलाइ भीर चालुपान्य बौदहण्या हैं ममन्त मन्यन्तरों में वे महानृ घोड वाले देव थे ।।०।। इसके परवात् उनके ऊपर चने जाने पर करने वाले हैं ।।॥।। के सामीव्य को प्राप्त कर सस्य यकसन प्राप्त होने पर वे सब देव जो थे ।।॥।।

महर्लोक परित्यज्य ग्रामस्ते वै चतुर्दं श ।
सदा गरास्त्र यू यन्ते जनलोक सहानुगा ॥१
एव देवेय्वतीतपु महर्लोकाञ्चन प्रति ।
भूतादिप्वविद्यप् एसावरान्तेषु चाप्मुत ॥१०
सृत्यपु लोकस्यानेषु महान्तेषु भूगिद्यप् ।
देवेषु च गतेपुद्धं सायोज्य कन्पवासिनाम् ॥११
सरहस्य नास्ततो ब्रह्मा देविषिनृदानवान् ।
सस्यापयति वै नर्गं महत्दृदृष्ट्यपा युगद्यये ॥१२
तत्र युगसहस्रान्तमहत्यदृबह्माया विदुः ।
रात्रि युगसहस्रान्तमहत्यदृबह्माया विदुः ।
रात्रि युगसहस्रान्तामहोरान्निदो जनाः ॥१३
नीमित्तक माज्ञुलिको वर्यन्यास्यत्विकोव्यतः ।।१३
नीमित्तक माज्ञुलिको वर्यन्यास्यत्वकोव्यतः ।।१४
स्राह्मो नीमित्तवस्तस्य कल्पदाह्न. प्रसयमः ।
प्रनिनर्गं नु भूताना प्राकृत करस्यस्यः॥११

ज्ञानाच्चात्यन्तिक प्रोक्त कारणानामसम्भवः। तत सरहत्य तान् बह्या देवास्नीलोक्यवासिन ॥१६ प्रहरन्ते प्रकुरते सर्गस्य प्रलय पुनः। सुषुप्नुर्मगवान् ब्रह्मा प्रजा सहरते तदा॥१७

वे सब देव महर्मोक था परित्याग करके सश्चरीर वीदहण्या धनुनो के साम जनतोक मे गये ऐसा सुना जाना है १।३१। इस प्रकार से महर्नीक से उन देवों के जनसोक के प्रति चले जाने पर सर्वाश्य भूतादि और स्थान राजी के साथ लोक स्थानों के एवं महानुभुधादि के गुन्य होजाने पर फिर उन देवी के ऊपर जाने पर कल्प पर्यन्त वाम हमा भीर उनको सायोज्य प्राप्त हमा पा ।।१०-११॥ इसके उपरान्त उनको वहाँ से सहन करके बद्धाजी देवपि-पित्र तया मानदो को युगक्षय म महदृर्श्ह से सर्ग को सस्यापित करते हैं ।। १२।। वहाँ एक सहस्र यग तक जो ब्रह्माजी का दिन कहा जाना है और राति का युग सहस्र पर्यन्त होना है। इस प्रकार में बह्या के घहोरात्र की मनुष्य जानते हैं ।।१३।। नैमित्तिक-प्राकृतिक घीर जो प्रयं से भारयन्तिक यह तीन प्रकार का समस्त प्राणियो का सञ्चार होता है ॥१४॥ ब्राह्म नैमितिक होता है उसका कल्पहार प्रमयम होता है। प्राणियों के प्रत्येक मर्ग में करता क्षय प्रावृद्धिक होता है ॥१५॥ और ज्ञान बात्यन्तिक वहा गया है जो कारणो का बनम्भद होता है। इसके परचान बह्याबी चैलोक्य बासी उन देवो को सहुत करके दिन के घन्त में सर्ग का प्रलय किया करते हैं। सोने की इच्छा बाले इह्या उस समय मे प्रजामी का सहार किया करते हैं ।।१६-१७॥

> ततो गुगसहलाने सप्राप्ते च युगक्षये । तप्रात्मस्या प्रजा च तुं प्रपेदे स प्रजापति ।।१६ स्वा भवत्वनावृष्टिस्तदा सा सववापिको । तया यान्यन्यमाराणि सत्त्वानि पृथियोतले ।।१६ तान्येवान प्रलोयन्ते भूमित्वमुक्यान्ति च सप्तरीदमरयो भूता ह्युद्धतिन्निभावमु ।।२०

ग्रसह्यरिवममंगवान् पिवन्नम्भो गमस्तिमिः । हरिता रहमयस्तस्य दीप्यमानास्तु सप्तिमिः ॥२१ भूय एव विवर्तन्ते व्याप्नुवन्तो वनं सन्तै ।: भीम काष्ठ धन तेजो भूगमद्भिस्तु दीप्यते ॥२२ तस्मादुवक सूर्यस्य तपतोऽति हि कथ्यते । नावृष्ट्या तपते भूगों नावृष्ट्या परिविष्यते ॥२३

इसके परचात् सहस्र युग के अन्न मे युग क्षय के सम्प्राप्त होने पर वह प्रजापित वहाँ पर अपनी झाल्या मे न्यित प्रजा व करने के लिये प्रस्तुत होते है ॥१८॥ उस समय मे भी वर्ष पर्यन्त धनावृष्ट हुमा करती है। इस प्रवार से शल्यार वाले जो जीव इस पृथ्वी तम मे होने हैं वे यहाँ पर ही प्रमीन हो जामा करते हैं। प्रेम में मिल जाया करते हैं। इसके उपराग्त विभाव मुं (मूर्य) सन्दर्शस्म होगर उदित होता है।१८२-२०॥ भगवान् स्प्रं बहुत ही सीक्ष्ण किरणो वाले होते है। जिनको कोई सहन नहीं कर मकता है। वे अपनी किरणो के द्वारा जन वर धान किया करते हैं। उसरो हिरत रिमर्या प्रयानत ही सपने व हारा हो दीध्यमान होनी है।।२१॥ जन दाने वन मे ब्यान्त होते हुए फिर विवित्तित होनी है। प्रीम के बराह, यन, तेन वो बहुत ही भारण वरते हुए दीप्त होते हैं।।२२॥ स्पर्म तपने हुए सूर्य का उदक कहा जाता है। धनावृष्ट भ मूर्य तपता है धरिय होता है।।२३॥

नाहृष्ट्या परिचिन्वन्ति बारिया दीय्यते रिव । तस्मादप पिवन् या वै दीय्यते रिवरम्बरे ॥२४ तस्य ते रदमय सप्त पिवन्त्यस्भो महार्युवात् । तेनाहारेग्य सन्दीप्त मूर्य्यं सप्त भवरवृत ॥२५ ततन्ते रदमय सप्त सूर्य्यमृनाश्चतुद्धिम् । चतुर्लोकमिम सर्वे दहन्ति सिखिनस्तदा ॥२६ प्राप्तुवन्ति च भाभिस्तु ह्यू द्वै चाघश्च रिदमिमः । दीय्यन्ते भास्य राः सप्त युगान्तानि प्रतापिनः ॥२७ ते वारिएण च सदीप्ता चहुसाहसरदमय । स्व समावृत्य तिष्ठन्ति निर्देहन्तो वसुन्धराम् ॥२८ ततस्तेषा प्रतापेन दह्यमाना वसुन्धरा । साद्रि नद्यएोवा पृथ्वी विस्तेहा समपद्यत ॥२६ दीप्ताभि सन्तताभिश्च चित्राभिश्च समन्तत । अधश्चोद्येश्व तिर्यक् च सरुद्व सूर्यरस्मित्र ॥३०

नातृहि से रिव परिविचित होता है पोर वारि (बल) से बीध्त हुमा करता है। इससे जो जल का पान करनी हैं उससे सूर्य प्रस्ता ने विष्य हुआ करता है। इससे जो जल का पान करनी हैं उससे सूर्य प्रस्ता से बीध्य हुआ करता है। इसो उसको साल रिक्स में स्वत्य के वापन किया करती है। उस प्राहार से सन्दीप्त होने वाला सूर्य स्वत्य होता है। १२४।। इसके प्रमन्तर सात रिक्स वा वार्ती दिशाया अ सूर्य भूत होती हुई उस समय तिसी ( प्रिनि रूप ) वे इस चतुर्वोक को सर्व नो देख किया करनी है। १२५।। उसर भैर तीचे प्रपानी वीत्त्रियों से रिक्स में प्रवाद होता होते हैं। १२०।। वे बहु चहल रिक्स वोत्त सूर्य की प्रमानित मन्तर आहरूर होता महत्त है। इस वसुन्वरा को जताती हुई मानश्य को द्वारा सदीप्त होता करती है। १२॥। इसके अनत्वर उनके अहर ताप से मह समस्त वसुन्यरा बहामान हो बादा स्तति है। वर्ष वोहत नदी शीर समुद्र से प्रकृत कु समस्त वसुन्यरा बहामान हो बादा सहते हैं। वर्ष वा स्तरित वर्ष प्रवाद कु सानी है। भारता वीरत-मर्वत फैंगो हुई — विविच रेज वे युक्त सूर्य की किरएगों से नीचे के आग सीर उत्पर का साम बीर तर्यह से नाते हैं। १२०।।

सूर्य्यानीना प्रवृद्धाना समुद्धाना परस्परम् । एक्त्वमुपयातानामेवज्वाल अवत्युत ॥३१ सर्वेलोकप्रणादाद्धा सोऽनिम्पू त्वा तु मण्डली । चतुर्लोविमद सर्वे निर्देहत्यातु तेजसा ॥३२ ततः प्रलीयते सद्यं जज्ञम स्यावर तदा । निर्वे दा निस्तृत्वा सूमि क्षमृष्ठसमा भवेत् ॥३३ मन्वन्तर कथन ] { ३=१

ग्रम्बरीयमिवामाति सर्व मारिपित जगत । सर्वमेव तदाचिभिः पूर्ण जज्वाल्यते नभः ॥३४ पाताले यानि भुतानि महोदधिगतानि च । ततस्तानि प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च ॥३४ इस प्रकार में बटी हुई और परस्पर में समृष्ट मर्थान् मिली हुई मूर्य की धर्मियों का जोकि सभी मिलकर एवं स्वस्प का ब्राप्त हो गई है फिर सबकी एक ही महान ज्वाला का रूप हो जाया करता है ॥३१॥ वह मएडली इस प्रवार ते भीषण अपन का स्वरूप धारण करके तज से समस्त लोको का प्रकृष्ट नाग किया करता है और इस बतुलोंक को समस्य को गीछ ही तेज से निर्देख कर देता है ।। ३२।। इसक पश्चान यह समन्त स्वावर धौर जल्लम इस समग्र प्रलीन हो जाता है। यह भिन ऐसी हो जानी है कि इस पर एक मी वृक्ष नहीं रहता है तथा तुर्गो म हीन कुमें के पृष्ठ के समान एकदम पड़ सी होजाती है ।।३३।। यह समस्त मारीपिन जग्त् अम्बरीप की भाति प्रतीत होता है। उस समय म र्घावयो के द्वारा यह समस्त बाकाश मएडल परिवृर्ण रूप से जान्य-ल्पमान हो जाता है।।३४॥ पाताल म जा प्राक्षी हैं भीर महा समुद्र में हैं वे भी उम ममय प्रतीन हो जाते हैं धीर भूमित्व को प्राप्त हो जाया करते हैं अर्थात् भूमि में बिलवर अपना अस्तित्व खा दन हैं ॥३५॥ द्वीपाश्च पर्वताश्चीव वर्षाच्यय महादिध । सर्वि तद्भममाच्चक्र मर्व्वात्मा पावनस्तु स ॥३६ समुद्रे म्यो नदीम्यश्च पातालम्यश्च मर्वत ।

हापाश्च पनताश्च व वपाण्य महादाघ ।
सर्व तद्भम्मान्वश्च गव्दात्मा पावनस्तु स ॥३६
समुद्र म्यो नदीम्पश्च पातालेम्पश्च सर्वत ।
पिवस्य समिद्रोऽनि पृथिवीमाप्रितो ज्वसन् ॥३७
तत सनरांक श्रीनातिकम्य महाम्तया।
सोकान् महरते दीप्तो घोर मवर्ताऽनिक ॥३८
तत स पृथिवी मिस्वा रमातनमद्दोध्यत्।
विदेश ताम्तु पानालाग्नामकोकम्यादत्त् ॥३६
अधन्तात्पृथिवी दम्बा हा दू स दहते दिवम्।
योजनाना सहस्राणि हाजुनान्यवु दानि च ॥४०

उदितिष्टिन्द्यनास्तरम् बह्वच सवर्तंकस्य तु ।
गन्धर्वाश्च पिशाचाश्च समहोरगराक्षसान् ।
तदा दहित सन्दोतो गोलक चैव सब्वेंग्नः ॥४१
भूलीवन्तु भुवलीक स्वलीकश्च महस्तया ।
धोर दहित कालाग्निरेव लोकचतुष्टयम् ॥४२
ध्याप्तेषु तेषु लोकेषु तियंगूद्ध्यंमथाग्निना ।
तत्तेज समनुष्राप्त कृत्स्त जगदिइ शनैः ।
ध्रयोगुडनिम सर्व्व तदा हा व प्रवाशते ॥४३
सतो गजकुलावारास्तडिद्भि समलकृता ।
उत्तिश्चनित तदा होरा समलकृता ।

सर्वामा उम्पावन ने डीप-पर्वत-वर्षधीर महासमूद्र इन सबकी भरम सान् कर दिया था ।३६॥ ममुद्री से-नदियो स भीर पातालो से मब भीर से जल का पान करते हुए समिद्ध हुआ वह अग्नि अलता हुमा पृथियी मे शाधित होगया था । इसके अनन्तर यह महानु सवर्त्तक श्रील गीनो वा श्रीत-कमण करके ब्रत्यन्त घोर तथा दीत होता हुआ लोको का सहार करता है ॥३७ ३८॥ इसके परवात वह इस प्रथ्वी वा भेदन करने रमातल म पहुँचसा है भीर उमने उसना शोषण कर दिया था। उन पाताल सो हो को निर्देग्ध न रने उसके पहचात् उपने नागलोक को भी जला दिया था ।।३६।। नीचे मे समस्त भाग में पृथ्वी को दश्य करक वह फिर ऊर्ट भाग में दिवलोक जला देना है। सहस्र मयून मीर मब्देव थोजनो तह उस सवर्त्तक ग्राम्न की बहुत मी शासाएँ उठ गई थी। फिर वह गन्धनी नो-पिताबो को-महोरगी को भीर राशसी की उम समय मन्दीस होना हुआ जलाता है ॥४०-४१॥ भूनोंक-भूवलोंन-स्वलोंस भौर महर्नों के इन चारो लोकों को इस प्रकार से यह घोर कालानि दाय कर दिया वरना है।।४२॥ नियंग् सीर उन्दर्भ भाग में उस समिन के द्वारा उन लीको में स्थास ही जान पर वह तेज वीरे-धीरे सम्पूर्ण इस अधार में प्राप्त ही जाना है। उन समय यह सब धायोगुड के समान प्रकाशित होने लगता है।।४३।। मन्यन्तर वयन 🏻 | ३८३

इसके परवात् हाथियों के समान बाकार वाले विद्युत् से अनकृत उस समय भारास में परम घोर स्वरूप वाले सवर्तक मेघ उठ आते हैं ॥४४॥

> केचिग्रीलोत्पलश्यामा केचित्कुमुदमश्चिमा । केचिद्व दूर्यमकाशा इन्द्रनीलनिभा परे ॥४५ शह्नकृत्येनिभाञ्चान्ये जात्यश्चननिभास्तया । धुम्रवर्णा घना केचित्केचित्पीता पयोधरा ॥४६ केचिद्रासमवर्णामा लाक्षारक्तनिमास्तया। मन शिलाभास्त्वपरे कपोताभान्तथाम्बदा ॥४७ इन्द्रगोपनिमा केचिद्रलिशन्ति घना दिवि । केचित्पुरधराकागः केचिद्गजकुलोगमा ॥४८ केचित्पवंतसकामा केचित्स्यलनिभा घना । बुण्डागारनिमा केचित्केचिन्मीनकुलोपमा ॥४६ उन मेघो मे बुछ तो नील नमन के महन स्याम होने हैं और बुछ कुमुद

के समान हुया बरते हैं। बुख बेंदुयं ने तूना हैं तो दूसरे इन्द्र नील के सप्टरा होते हैं ॥४४॥ सन्य बाव भीर कुन्द के तुल्य हैं तो कुछ सञ्जन के समान होते हैं। बुछ मेथ यूथ वर्ण वाले होन हैं तो बुछ मेथ पीन हैं ॥४६॥ बुछ रासभ (गया, के वर्ग जैसे वर्ग वाले हैं तो कुछ लाल के जैसे रक्त वर्ग वाले हैं। मुद्ध मैनिनल के समान भाभा ने युक्त है तथा कुछ मेथ कपोन (ब दूनर) की सी माभा वाले होने हैं ॥४०॥ कुछ बादन इन्द्र गोप ने तुन्य इम माकाश में उठते

हैं। कुछ पुरधर के प्राकार बाले हैं तो कुछ गत्रों के समूह के समान होते हैं liv=!। कुछ पर्वती के समान हैं नी कुछ स्थल के सहश मेम होने हैं। कुएडा-

गार के तुन्य कुत्र हैं तो बुख मीन कुत के तुन्य होने हैं ॥४६॥ बहुरूपा घोररूपा घोरस्वरनिनादिन । तदा जनधरा सर्वे पूरयन्ति नभ न्यलम् ॥१० ततस्ते जलदा घोरा नवीना भास्करात्मिकाः। सप्तधा मबुतात्मानम्तर्मान श्रमयन्त्युत ॥५१

ततस्ते जलदा वर्षं मुश्चित्त च महोद्यमम् । सुघोरमदिव नारायन्ति च त पावकम् ॥५२ प्रदृष्टौश्च तथात्यर्थं वारिमि पूर्यंते जगत् । अद्भिस्तेजोऽभिभृतश्च तदाग्नि प्राविश्वत्यपः ॥ ३ नष्टे चानौ वर्षशते पयोदा पावसम्भवा । प्लावयन्ति जगस्समं गृहज्जालप रसर्वं ॥५४

बहुत से रूपो बाले तथा पोर स्वरूप धारो श्रीर प्रति घोर निनाद करने वाले जलधर उस समय में संभ के स्थल भर दिया करते हैं ॥ १०॥ इसके प्रमत्तर भारतरात्विक वे नवे सेच जिनवा कि परम घोर स्वरूप है सात प्रशार से सबूत प्राप्ता वाले उस धीन को समन कर देते हैं ॥ १ ॥ १ में उपरान्त वे जलधर महान उस बानो वार्षा ना स्थाप विचा करते हैं अर्थात घरत्र लो पर से वरसते हैं धीर उस परम वाले अप हुन उस पात्रक का नावा है। १ पर यह लगत पूरित हैं आपता है। पिर यह ते जो अभि भूत वाले अर्थात को उस पात्रक का नावा है। पिर यह ते जो अभि भूत धीन असी वे द्वारा यह जगत पूरित हैं जाता है। पिर यह ते जो अभि भूत धीन असी वे द्वारा जल ही से प्रवेश कर प्राप्ता था। १३।। पात्र स समुर्थन वे जलद कुन्द शो थयं तक परसते हुए प्राप्त पात्रत कर देते हैं ॥ १४॥

घाराभि पूरयन्तीम चोद्यमाना स्वयम्भुवा ।
प्रान्ये नु मनिकाधसनु वेलामभिभागस्यापि ।
सादिक्षीपान्तर पृथ्वी खद्भि सखावते तदा ॥१५
तस्य वृष्ट्या च तोय तत्मव्यं हि परिमण्डितम् ।
प्रविधासुद्रभौ विज्ञाः प्रोत सूर्यम्य रहिमभि ॥५६
प्रादित्यर्दिमभि पीत जलमभ्रोप् तिष्टति ।
पुन पतति तद्भुभौ तेन पूर्यम्य चार्णवा ॥५७
तत ममुद्रा स्वा बेना परिमामन्ति सव्यंवा ।
पर्यंताश्च विज्ञीय्यंन्ते मही चाप्मु निमज्यति ॥५५

ततन्तु सहगोद्भान्त पयोदास्ताम्नभस्तले ।
सवेष्ठयति घोरात्मा दिवि वायुः समन्ततः ॥१६
तिस्मम्ने कार्णवे घोरे नप्टे स्थावरजङ्गमे ।
पूर्णे युगसहस्रे वे नि शेष कत्य उच्यते ॥६०
प्रयास्मसा नृते लोके प्राहुरेकार्णव युवा ।
प्रय भूमितल खख वायुर्श्व कार्णवे तदा ।
नध्दे भावेऽवलीन तरमाज्ञाय न विश्वन ॥६१
पारियास्त्वय सामुद्रा भ्रापो हैमाश्च तन्वत ।
प्रसरत्यो अजन्यक सलिलारया भजन्यत ॥६२

स्वयम्भ के हारा प्रेन्ति हुए ये मेच प्रथमी भूमलाबार चारामी के द्वारा इम जगन को भर दिया करते हैं। सन्य तो अपने जन के शोधों के द्वारा देना को भी भ्रमिभून कर देते हैं। उस समय मे पर्वत और द्वीपो के भन्तरों के सहित यह पृथ्वी जलो ने द्वारा समान्छादित हो जाया करती है ।।११। धीर उमकी वृष्टि से हे द्विजनमा । परिमण्डित यह समन्त जल सूर्य की किरशो के द्वारा पान किये गये समुद्र मे प्रवेश करता है ॥ ४६॥ मुर्व के द्वारा पीया हजा यह जल मेघों में स्थित हो जाता है फिर वही जल यहाँ पर भूमि में पहता है उससे ममुद्र भर जाया करते हैं ॥५७॥ इसके उपरान्त ये ममुद्र प्रपनी वेला को सभी घोर मे परिकान्त कर दिया करते हैं। तब पर्वत विशीएं हो जाते हैं भीर समस्य भूमि जल में हुब जाया करती है ॥५=॥ इसके पश्वात् महसा उदमान्त वापु सभी श्रीर से घीर रूप बारल, वरके श्रावाश मे उन मेघी की सवेटित कर लेता हैं ॥१६॥ उस मगुद्र में समस्य स्थावर श्रीर जङ्गम चे नष्ट ही जाने पर पूरे एक सहस्य मृगमे नि शेप कल्प कहा जाता है।।६०।। इसके भनन्तर एवमात्र जन के द्वारा समस्त लोव के बावृत हो जान पर बुध एवा-एंव कहा करते हैं भीर इस भनन तथा बाबादा नी वाय जब एनाएंव बना देना है तब उस समय में भाव के नष्ट होन पर कुछ भी नहीं जाना जाता था ॥६१॥ पाषिन-मामुद्र भीर हिम से होने वाले जल सभी भीर फैले हुए एक सलिलास्या को प्राप किया करते हैं ॥६२॥

ग्रागतागतिक चैव तदा तत्मिल स्मृतम् । प्रन्छाय तिष्ठति महीमर्शंवास्त्र च तज्जलम् ॥६३ श्राभान्ति यस्मात्ता माभिभाशब्दव्याप्तिदौरित्य । भम्म सर्व्यमनुप्राप्य तस्मादम्भो निरुच्यते ॥६४ नानात्वे चैव शोघो च घातुर्वे घर उच्यते । एकार्णवे तदा यो वै न शीघास्तेन ता नरा ॥६५ तस्मिन् युगसहस्रान्ते दिवसे ब्रह्मणी गते । ताचन्त कालमेव तु अवन्येकार्श्व जगत् सदा तु सब्बंब्यापाँरा निवर्त्तन्ते प्रजापते ॥६६ एवमेकारांवे तस्मिन्नच्टे स्थावर जञ्जमे । तदा स भवति बह्या सहस्राक्ष सहस्रपातु ॥६७ सहस्रशोपी सुमना सहस्रपात् सहस्रचक्षुर्वदन सहस्रदान् । सहस्रवाह प्रथम प्रजापतिस्त्रयोपथे य. पुरुषो निरुच्यते ॥६= भादित्यवर्गी भूवनस्य गोप्ता ह्मपूर्व्व एकः प्रथमस्तुरापाट् । हिरण्यगर्भ पुरुषो महान् वै सपद्यते वै तमस परस्तात् ॥६६ चतुर्गंगसहनान्ते सर्वत सलिलप्लुते। मुपप्सरप्रकाशा स्वा राति तु कुस्ते प्रभु ॥३० उस समय म वह जल भागतागरिक कहा गया है। भ्रारीय के नाम वाला वह जल इस भूमि को दक कर स्थित बहुना है ॥६३॥ वयोकि वह भामी वें द्वारा भी—इन शब्द की ब्याप्ति भी दीतियों में द्वाभा युक्त होना है सबकी भन्म म मनुप्राप्त करता है इसलिय वह स्रम्भ कहा जाता है ।।६४॥ मीर नानास्य में एक बीध्य स धरधातुनही जाती है। उस समय में एकार्एव में जो तीव्र नटी है इनसे वह नर वहा गया है ॥६४॥ बह्मा के सून महस्र बाले उस दिन के गत होने पर उन समय हक हो यह जयन एकारलेंब रहता है भीर तब प्रजापति के समन्त व्यापार तिवृत हो आया करते हैं ॥६६॥ इस प्रकार में उस एक क्षेत्रीय से समस्त स्थावर कीर जद्गम के बट हो। जान पर तब बह्मा गहरा नेत्रो और सहस्र चरायो सात्र हात है ॥६७॥ सहस्र दीये वाले -मुमना-

३८७

सहस्र पादों से युक्त सहस्र सहा और मुखी से पूर्ण —महस्र नाक्-सहस्र नाहुसी बाला श्रमीपर में प्रथम प्रजापित होता है जोकि पुरुष कहा जाता है ॥६६॥ ग्रादित्य के ममान वर्ण वाला-इन भुवन को गोसा प्रथम तुरापाट् एक प्रपूर्व ही होता है। वह हिरएए क्यें पुरुष तम से परे महान् सम्पन्न होता है ॥६६॥ एक सहस्र वारो युगो के ग्रन्त में सब भोर में वल में व्तुत में सोने नी इच्छा करते वाला वह प्रमु प्रकाश होन उन ग्रपनी राशि को किया वरता है ॥७०॥

> चतुर्विधा यदा शेते प्रजा सन्त्रीण्डमण्डिता । पश्यन्ते त महात्मान का न सप्त महर्षय ।।७१ जनलोकविवत्तंन्तस्तपसा लब्बचसुप । भृग्वादयो महात्मान पूर्व्हो व्यास्यातसक्षणाः ॥७२ संस्यादीन् सप्तलोकान् भै ते हि पश्यन्ति चक्षुषा । प्रह्मारण त तु पद्यन्ति महावाह्यीपु रातिषु ।।७३ फल्पाना परमेश्वित्वात्तम्मादाद्यं सं पठचते ॥७४ स यष्टा सर्वभूताना कल्पादियु पुन पुन । एवमावेशियत्वा त् स्वात्मन्येव प्रजापति ॥७१ भ्रयात्मनि महातेजा सर्वमादाय सर्वकृत् । तनस्ते वयते रात्रि तमस्येकार्एावे जले ॥७६ ततो रात्रिक्षये प्राप्ते प्रतिबुद्ध प्रजापतिः। मन सिसृक्षया युक्त सगरिय निदधे युनः ॥७७ एव सलोके निवृत्ते उपशान्ते प्रजापती । यहानैमित्तिके तस्मिन् कल्पिते वी प्रसममे ॥७= देहैं वियोग सत्वाना तस्मिन् वी कृत्स्नशः स्मृत । तनो दरधेषु भूतेषु सर्वोध्वादित्यरहिमभि । देविषम नवय्येष तस्मिन् सङ्कलने तदा ॥६६ गन्धर्वादीनि सत्वानि पिशाचान्तानि मर्व्वादाः । कल्पादायप्रतज्ञानि जनमेवाध्ययन्ति वै ॥=० जिस समय में सर्वाग्ड मिएडन चार प्रकार की प्रजा शायन करती है

तो सप्तर्यिगण उस महानु झात्मा बाते काल को देखा करते हैं ॥७१॥ जल लोक में विदर्तमान और तप के द्वारा नेत्रों वी दृष्टि को प्राप्त करने वाले भृगुधादि महारमा होते हैं जिनका पूर्व मे लक्ष्मणों की व्याक्या करदी गई है। सरव प्रभृति सानो नो नो ने ने ही चथु के द्वारा देखा करते है। उन महा बाह्यी रात्रियों मे वे ब्रह्मा को भी देखा करते है ॥७२॥ सप्तरियाण अपनी रात्रियों में सोये हुए काल को देखते है। कल्पो का परममेश्री होत से वह बाद्य पढा जाया करता है ।।७३-७४।। वह समस्त प्राशियो था करवो के खादि मे पून पून यहा होता है। इस प्रकार से प्रजापित श्रपनी भारमा से हों श्रावदायित होता है ॥७५॥ इसके धनन्तर महान तेज वाला सबनो आत्मा में लाकर सब कुछ के करने वाला डमके पश्चत् एकार्णव जल मे जोकि एकदम् ग्रन्थवारसय है वहाँ रात्रि में वास किया करता है। १७६॥ इसके उपरान्त उस राजि के शय हो जाने पर वह प्रजापति प्रति बुद्ध होता है धरैर फिर मृजन करने नी इच्छा से मननी युक्त करण पुन मग के लिये निश्चित किया करता है।।७७।। इस सरह से सलोक ने निवृत्त होने पर क्योर प्रजापति के उपदान्त होने पर तथा ग्रह्म नैमिलिक उस कल्पित के प्रसयम होने पर सक्यो नादेहों से नियोग होता है भीर उसकी पूर्णरूप म बहा गया है। इसके पश्चान सूर्य की किरएों के द्वारा ममस्त प्राणियों के दाय हो जाने पर उस समय में मनुज थेष्ठ देवियों के उस सञ्चलन में गन्धवं बादि जीव भीर पिशावान्त तक बल्प के आदि में अप्रतप्त हात हुए जन्म लाक था बाध्यय लिया करते हैं । 105-08-50I

तियंग्योनोनि सत्वानि नारवेगानि याग्यपि ।
जने तात्युपपयान्ते यावरसप्तवते जगत् ।। ६१
व्युष्टायान्तु रजन्या तु जहारोऽज्यक्तयोनये ।
जायन्ते हि पुनन्तानि सर्व्वभूतानि इन्हन्तरा ।। ६२
व्ययमे मनवा देवा प्रजा सर्व्वाध्यद्विषया ।
तेपामपीह निद्धाना निधनोत्पत्तिरूव्यते ।। ६३
यथा मूर्यस्य लोके दिमान्युद्यास्तमन स्मृतम् ।
तथा जन्मनिरोषध्य भूताना मिह हृद्यते ।। ६४

ग्राभूतसप्लवात्तस्माद्भवः ससार उच्यते ।
यथा सर्वािश भूतािन जायन्ते हि वर्षास्त्रिह ॥६५
स्थावरादीिन सत्त्वािन कत्ये कत्ये तथा प्रजाः ।
यथात्तीं हुतुलिङ्गािन नानास्पािश पर्य्यये ॥६६
दृदयन्ते तािन तान्येव तथा ब्रह्मात्तरात्रिषु ।
प्रत्याहारे च सर्गे च गतिमित्त झुवािश च ॥५७
निष्क्रमन्ते विशन्ते च प्रजाकार प्रजापितम् ।
प्रह्मास्य सर्वभूतािन महायोग महेश्वरस्य ॥६६

जो तिर्यक् योनि वाले जीव थे और जा नारकीय जीव थे उस समय में घेसभी सब प्रकार से नष्ट पापों वाले होने हुए दन्ध होगये थे। जब तक जगत् सप्तावित पहता है तब तक वे सभी सत्त्व जनलोक में उत्पन्न हमा करते हैं।। दशा भ्रन्यक्त योनि बह्या के लिये रजनी के ब्यूष्ट हो जाने पर फिर वे समस्त प्राणी पूर्ण रूप से उत्पन्न होते हैं ॥=२॥ ऋषिगरण-मनुबृन्द-देवना-प्रजासमस्त चारो प्रकार की—इन सबका और यहाँ पर सिद्धों का भी निधन होना तथा उत्पन्न होना कहा जाता है ।। ६३।। जिम तरह से इम सो हमें मूर्य का उदय होना और ग्रन्त होना कहा गया है-उसी तरह से प्राशियों का जन्म घौर निरोध दिखलाई देता है ॥५४॥ उस भून मध्नव से लेकर मन समार कहा जाता है। जैसे समस्त प्राणी यहाँ वर्षा म उत्पन्न हवा करते हैं ॥=॥॥ जिस तरह ऋतु के समय में पर्यंय होने पर भनेक प्रकार के ऋतु के विक्ष होते हैं उभी तरह करप-कल्प में स्थावर मादि सत्त्व और प्रजा हुमा करते हैं ॥=६॥ यहा। वी द्वास रात्रियों में वे~वे ही प्रत्याहार में और सर्गमें सूव सौर गति-मान दिखलाई दिया करते हैं ॥=७॥ महान योग वाले महेश्वर प्रजा के माकार वाने प्रजापित बह्या में नमस्त प्राणी प्रवेश करते हैं और निष्क्रमण किया षरते हैं ॥=७॥

> सन्तरा सर्वभूताना क्लगदिषु पुनः पुनः । व्यक्ताव्यक्तो महादेवस्तस्य सर्वमिदं जगत् ॥=६

येनेव सृष्टा अयम प्रयाता धापो हि मार्गेण महीतलेऽस्मिन् ।
पूर्वप्रयातेन तथा ह्यापोऽन्यास्तेनेव तेनेव सु सवजन्ति ॥६०
यया गुभेन तथा ह्यापोऽन्यास्तेनेव तेनेव सु सवजन्ति ॥६०
यया गुभेन तथाह्यभेन कर्मणा तथेव च तेन विवत्तमाना ।
मर्त्यास्तु देहान्तरभावितत्त्वाद्यवेद्याद्व मध्यप्रयन्त ॥६१
ये चापि देवा मनव प्रजेशा अन्येशीप ये स्वर्गमताश्च सिद्धा ।
सद्भाविताख्यात्व धम्म्यां पुनिवसमंण भवन्ति सत्त्वा ॥६२
धत ऊद्ध प्रवस्यामि वालमाभूतसप्त्वम् ।
मन्यन्तराणि यानि स्युच्यांत्यातानि भया द्विजा ।
सह प्रज्ञानिसगंण सह देवश्चतुद्द ॥॥६३
स गुगाय्या सहस्र नु मुवांप्येयान्तराणि व ।

सं युगारमा सहस्र तु मर्वाण्येवान्तराणि वै । अस्या सहस्र हो पूर्ण निःशेष करूप उच्यते ॥६४ एतद्वप्राह्ममहो ज्ञेय तस्य सर्या निबोधत । निमेषस्तुस्य मात्रा हि हतो लघ्यसरेण तु । ६५ मानुपाक्षिनिमेपारतु वाष्ठा पश्चदश स्मृता । लव क्षणास्तु पश्च व विवास्त्राधा तु ते त्रथ ॥६६ क्ला व बार्षास्तु पश्च व विवास्त्राधा तु ते त्रथ ॥६६

चीर क्या कि पार निर्माण करते आ शिवा व विष्या (स्वार निर्माण क्या कि साम कि साम

वाला जानना चाहिये उसकी सस्या का ज्ञान प्राप्त करलो। लब्बहर के द्वारा किया हुमा निमेष तुल्य यात्रा वाला होना है ॥६४॥ मनुष्यो की घाँको के निमेष तो पन्द्रह काष्ट्रा कही गई है। पाँच क्षस्त का त्वव दोना है ग्रोर तीन लबी की बीम काष्ट्रा होती हैं ॥६६॥

> प्रस्थः सप्तोदकाश्चीव साधिकास्तु लव. म्मृत.। सवास्त्रियत्कला ज्ञेया मुहूर्तेस्त्रियतः कलाः ॥६७ मुहत्त्तांस्तु पुनस्त्रिशदहोरात्रमिति स्थिति:। ग्रहोरात्र कलानान्तु व्यधिकानि शतानि <mark>पट ॥६</mark>८ ताश्चैव सस्यया ज्ञेय चन्द्रादित्यगतिर्यथा । निमेपा दश पश्च व का शस्तास्त्रिशत. कला ॥६६ त्रिशत्कला मुहूर्तस्तु दशभागः कला स्पृता । चत्वारिशस्कलानान्तु मुहूर्स इति सन्नित ॥१०० मुहुत्तीश्च लवाश्चापि प्रमाणज्ञै प्रकल्पिताः । तत्स्थाने नाम्भसाश्चापि पलान्यथ त्रयोदश ॥१०१ मागधेनैव मानेन जलप्रस्थो विधीयते । एते चाप्युदकप्रस्थाश्चत्वारो नालिको घट. ॥१०२ हेममापै कृतच्छिद्रश्चतुभिश्चतुरगुलै । समाहित च रात्री च मुहुत्तों वै द्विनालिकी ।।१०३ रवेर्गतिविशेषेण सर्वेषु नृषु नित्यशः। अधिक पट् शत पश्च कलाना प्रविधीयते ॥१०४

सक्षोदन ना प्रस्य होता है भीर साधिना लव नहा गया है। तीस लव की एक नला जाननी चाहिये तथा नीम नला का मुहूलं होता है।।१९॥। तीस मुहूलं ना महोगक होता है। एक वी नलाग्रो का महोराक होता है।१६॥। उनने सस्या से चन्द्र भीर मुर्थ को यिन की भीति जानना चाहिये। पन्द्रद्र निमेष्ठ भीर तीस काष्टामो की नला होती है।।१९॥ तीस क्ला का मुहूलं भीर दर्श भाग कला नहीं गई है। चालीस क्लामो का मुहूलं यह सज्जा वाला होता है।।१००॥ प्रमाश के जातामो ने द्वारा मुहूलं तथा सब प्रकल्प्ति किये गये हैं। उस स्थान वाले जन से भी तेरह पत होते है ॥१०१॥ सागध मान के हारा ही जल प्रस्थ वर विधान होता है। ये चारे, उदक प्रस्थ हैं घोर नातिक पट होता है। १०२॥ छेद किये हुए चार घमुल वाले चार हेममापों के समान दिन से घोर राशि में हिनालिक मुहुत होता है ॥१०२॥ सूर्य की गति विशेष से समस्त मनुष्यों में नित्य हो पांचरों छे क्लामों का प्रविधान होता है ॥१०४॥

तदहर्मानुष ज्ञेय नाक्षत्रन्त दशाधिकम् । सावनेन तु भासेन ह्यब्दोऽय मानूप स्मृत ।।१०५ एतद्वियमहोरात्रमिति शास्त्रविनिश्चय । अह्नाऽनेन तु या सस्या मासरवंयनवार्षिकी ॥१०६ तदा बद्धमिद ज्ञान सज्जा या ह्यूपलक्ष्यताम्। कलाना स्परीमाणात्काल इत्यामधीयते ॥१०७ यदहर्प हारा भोक्त दिव्या कोटी त तत स्मता। शतानान्व सहस्राणि दर्शाद्वगणिनानि च । नवतिश्व सहस्राणि तथैवान्यानि यानि तु ॥१०८ एतच्यु त्वा तु ऋपयो विस्मय परमाद्वतम् । सस्यासम्भजन ज्ञानमपृच्छन्नन्तरन्तदा ॥१०६ सप्लायनस्य मानस्तु मानुपेर्गंव सम्मतम् । मानेन श्रोत्मिच्छाम् सक्षेपार्थपदाक्षरम् ॥११० तेपा श्रुत्वास देवम्तु वायुर्लोकहिते रतः। सक्षेपादिव्यचधुप्मान् प्रोबाच भगवान् प्रभु ॥१११ एते राष्ट्रयहनी पूर्व की तिते दिवह सीविके। तासा सप्याय वर्षात्र द्वाहा वश्याम्यह क्षये ॥११२

पाना संस्थाप परान्न अगृत्व, वरदार-यह दाय गार्रस्य यह मानुष दिन जानना चाहितो होर नथान तो दश स्थित गाना होता है। गानन मान में यह मानुष चटन वहा गया है। गानन मान में यह मानुष चटन वहा गया है। गानन मान दिव्य महोरान होना है—ऐसा पान्न का विनिद्स्य है। हम दिन से जो मन्या है वह मान प्रपत ऋतु मोर वर्ष की है। गर्व हो। इन समय यह बढ़ ज्ञान जो तथा है उसे उप-सिता करो। बलामो के नुषरीमाल से का ऐसा नामते यहा जाता है। १९०४।

जो प्रह्मा वा दिन कहा गया है वह दिव्यकोटी वही गई है। भी सहस दश भीर दो से गुणित होते हैं। श्रीर नव्ये सहस सपा जो अन्य हैं वे इस प्रकार के होते हैं। श्रीर नव्ये सहस सपा जो अन्य हैं वे इस प्रकार के होते हैं। श्रीर नव्ये अस्य प्रकार में होते हैं। श्रीर ना संस्था का सम्प्रकान जान ऐमा ही प्रदुत था। उस समय अन्तर को पूदा शरी हैं। श्रीरपों ने कहा—मम्प्तावन होने का समय मानुष के द्वारा ही सम्मत है। हम भान से ध्वरण करने की इच्छा करते हैं जो कि सक्षेत्रपों पदाक्षण है। श्रीर। सोक के वित में रिट स्वान वाले उस वायुवेन ने उनकी हम बात को सुनमर प्रवाद प्रमु जो कि दिव्य नेवी वाले थे, सरीप से बोले शरी शांत्रि और दिन यहाँ सोविष्क पहिले मैंनी वाले थे, सरीप से बोले शरीशी। ये सांत्रि और दिन यहाँ सोविष्क पहिले मितत विये हैं। उनके वर्षीम की मरपा करते ग्रव दिन के क्षय में जो बाहा है जैने बताक गा। ११९।।

कोटिशसानि चस्वारि वर्षाणि मानुपाणि तु । द्वात्रिशञ्च तथा कोट्य सह्चचाता सहुचया दिजे ।।११३ तथा शतसहस्राणि एकोननवति पुन.। आशीतिश्च सहस्राणि एप काल. प्लवस्य तु ॥११४ मानुपारवेण सङ्ख्यातः कालो ह्याभूतसप्लवः। सप्त सूर्यास्तदाऽग्रेषु तदा लोकेषु तेषु वै ॥११५ महाभूतेष लीयन्ते प्रजा सन्वधितुर्विधाः। सिलिनाप्लुते लोके नप्टे स्थावरजङ्गमे ॥११६ विनिवसे च सहारे उपधान्ते प्रजापती । निरालोके प्रदम्धे तु नैशेन तु समावते। र्दःवराघिष्ठिते ह्यस्मिस्तदा ह्ये कार्णवे तदा ॥११७ तावदेकार्एवो जेयो यावदासीदह प्रभी: । शनिस्त् सनिनावस्या निवृत्तौ चाप्यहः स्मृतम् ॥११८ ब्रहोरात्रस्तथीवास्य ऋमेण परिवत्तंते । आभूतसप्तवो ह्योप श्रहोरात्रः स्मृतः प्रमी ॥११६ चैलोक्ये यानि सत्वानि गतिमन्ति घ्रुवाणि च । भाभतेम्यः प्रलीयन्तं तस्मादामृतसंप्तवः ॥१२०

चारती कोड मानुप वर्ष तथा बत्तीम कीट द्वय के द्वारा सरया में प्रस्थात किये गये हैं 11११३।। तथा सी सहस्य नवासी धीर धरसी सहस्य यह काल प्लव का होता है 11११४।। यह प्राभुत सप्लव काल मानुपास्य के द्वारा सरयात किया गया है। उस समय उन ध्वप्रतीकों में सप्त सूर्य होते हैं 11११४।। धारो प्रकार की समस्त प्रजा भहाभूतों में सीन होजाती है। जबकि सीक जल से प्रास्पुत होजाता है भीर स्थावर धीर जज्ज्ञ्च गव नष्ट हो जाते हैं 11११६।। सहार के बिनिवृत्त होने पर धोर प्रजापति के उपचान्त होजाने पर बिना प्रशास साले प्रशुष्ट कर से जले हुए होने पर तथा राजि के धप्यवार सामानुत होने पर सत साम यह एकालंब केवल ईवयर से प्राधित होता है। 1११७।। उसका जब तक दिन पहांच हता कर वह एकालंब कवल प्रवास से सामानुत होने पर सत साम यह एकालंब तव तव तव यह एकालंब जानना चाहिये। जतको प्रवस्था ही राजि है और उसको निवृत्ति होजाने पर दिन वहां गया है। ११९।। उस कारो से इमका धहोराज कम से परिवत्तित हुचा करता है। यह शारी ता सम्ब प्रभु पा प्रशोशन ही वहां गया है। १११६।। वस प्रभु पा प्रशोशन ही वहां गया है। १११६।। इस प्रमु पा प्रशोशन ही वहां गया है। १११६।। इस स्था करते हैं इस वारण स इसका नाम प्राभुत सप्लव ऐमा कहां गया है। ११२०।।

म्रप्ते भूत अजानान्तु तस्माद्भूत प्रजापति ।

प्राभूत प्लवते चेव तस्मादाभूतसप्लव ॥१२१

शाश्वते चामृतत्वे च द्राव्दे चामृतसप्लव ।

प्रतीता वस्तं मानाश्व तथीवानागता प्रजाः ।

दिव्यसङ्ख्या प्रसङ्ख्याता ह्यपराषं गुणीश्वता ॥१२२

पराषं द्विगुण्यापि परमायु प्रकीत्तित्यु ।

एतावान् स्थितिकालस्तु ह्यजस्येह प्रजापतेः ।

न्यिरस्ये प्रतिकालस्तु ह्यजस्येह प्रजापतेः ।

न्यरस्ये प्रतिकालस्तु स्वार्यम्यिति ॥१२३

स्या वायुप्रवेगेन दीपाचिरुपशास्यति ॥१२४

तया ह्यप्रतिसमृष्टे महत्तादौ महेरवरे ।

महत्प्रतीयतेऽथ्यक्ते गुणसास्य ततो भवेत् ॥१२४

इरवेप च समास्यातो मया ह्यागूतसंप्तवः। ब्रह्मनैमितिको ह्येप सप्रसालनसयमः १११२६ समासेन समास्यातो भूयः कि वत्तंयामि व.। य इद धारयेन्नित्य ऋगुपाद्वाप्यभीहणतः। कीत्तंनाच्य्रवणाञ्चापि महती सिद्धिमानुयात्।।१२६

समस्त प्रजाभो के बागे हवा था इससे प्रजापति भूत है भीर मासूत संप्तिवित होता है इस बारण से बाधुत सप्लब इस नाम से इसे कहा जाया करता है ।।१२१।। घोर वाश्वत अमृतस्य शब्द में बासूत सप्तय है । जो व्यतीत होगुंधे हैं दे-वर्स मान थे रहने वाले और उसी प्रकार से बनायत बर्यात अविष्य में होने बाते समस्त प्रजा की प्रपरार्थ गुरुगेकृत दिव्य मस्या होते हैं ॥१२२॥ परादिगुल भी परमायु कही गई है। प्रजापनि भवका इतना ही स्थिति का काल होता है। प्रत्येक सर्य की स्थिति के बन्त में परमेष्टी ब्रह्म का स्थिति काल होता है ॥१२३॥ जिस तरह वायु के प्रवेग वासे भोके से दीपो की भावि (ली) उपयान्त होजाया करती है जमी प्रकार से प्रत्येक सर्व से बह्या भी उपशान्त होजाया करता है ।।१२४।। तथा महशादि ने महेरवर के बप्रति ससुष्ट होने पर महत्त प्रव्यक्त मे प्रलीन हो जाता है तब गुणो की साम्यावस्था होजाया करती है ।।१२४।। इस तरह मैंने यह धानूत सप्तव समाख्यात कर दिया है यह सम्प्रशालन समम बहुता के निमित्त बाला होता है 182 २६॥ मैंने यह सक्षेप से कह दिया है। घन बागे धाप सोगो को क्या बताऊँ ? इसे जो नित्य ही बारए। किया करता है भववा बार-बार धवए किया करता है। इसके कीर्त न करने से तथा थवरा करने से महती सिद्धि को प्राप्त होता है ॥१२७॥

> प्रकरण ६३—शिवपुर वर्णान धनाधारणवृत्तेस्तु हुतशेणादिभिद्धिनः। धन्मवेदेरेणिकश्च व ह्यानुर्खमूरमदासिभिः॥१

ते देवै सह तिष्ठन्ति महलोंकनिवासिनः ।
चतुर् गैते मनव नीत्तिता नीत्तिवर्षना ॥२
ग्रतीता वर्त्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये ।
ग्रतिता वर्त्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये ।
ग्रतिवर्षन्तिश्च व सह गन्यवराक्षती ॥३
मन्वन्तराधिनारेषु जायन्तीह पुन. पुन ।
देवा सप्तपंश्च व मनव पितरस्तवा ॥४
सम्बं हापि नमातीता महलोंक समाधिता ।
ग्राह्मण क्षत्रिवर्षयधीमिकं सहितं नुराः ॥४
तेस्तथ्यवारिभिगुँक्तं श्वद्धावद्भिरदपितं ।
वर्णाध्माणा पर्मोपु शौतस्मात्तेषु सस्यितं ।
महलोंवित यस्प्रोक्त मातिरस्वस्त्वया विभी ।
प्रतिचोकं च वर्त्तं व्यमनेकं समधिक्षता ॥७
यावन्तश्च व ते लोका वह्यन्ते ये न ते प्रभी ।
एतन्नः वयय प्रीत्या रन हि वेत्य ययातवम् ॥=

श्री बायुदेव ने वहा—सतायार स्मृ विरम्न बाले हुत शेष आदि दियो के साथ तथा धर्म ने बेहीपिन आप्नुर्स्म दिश्यों ने साथ ध्रीर देवों ने साथ वे महनों र ने निवासी होते हुए रहा नरते हैं। ये नीति ने बढ़ाने याले थोरह मनु बताये गये हैं।१९-२॥ अतीत—वहां आन और अनायत जो हैं वे ऋषियों ने—देवतों ने घोर भाषयों ने एव राशासों ने साथ सम्बन्तरों ने अपिपारों में धारम्यार उरक्ष होन हैं। हभी तरह देव—सतिप्तरस्—मनु क्रोर पिनृतृत्व हुमा नरत हैं।।१भी जम से अतीत हुए महस्ति में समाधित होते हैं। आह्मा-रात्रिय और वेदयों ने सहित बुर वहीं आध्यान किया नरते हैं।।१भी स्मार्थ में वेदयों ने सहित बुर वहीं आध्यान किया नरते हैं।।१भी तप्ते पत्री नरते वाले—पद्धा में युत्त—वर्ण से पानी स्मार्थ किया थीने पत्री तरने वाले—पद्धा में युत्त—वर्ण से पत्री वाले पत्री साले किया किया विन्तृत धर्मिनार वाले ये जव तम मन्त तर ना शय होता है वहीं रहा नरते हैं ॥६॥ अपियों ने नरा—हे मानिर्यय है हिसों। आपने महसीन-यह महा है और अतिलोक में अनेनो

के द्वारा वर्त्तव्य में ममिपिष्ठित बताये हैं ॥७॥ है प्रमो ! और जितने वे लोक हैं 'उनमे जो तही दत्य होने हैं—मह सब हवको बताइये और प्रेम के नाम वर्णन करिये क्योंकि आप सभी कुछ ठीक-ठीक जानते हैं ॥४॥।

एवमुक्तस्ततो वायुम् निश्निवनयात्मभिः। प्रोबाच मधुर वाक्य यथातत्त्वेन तत्त्ववित ॥६ चत्र भैव स्थानानि विख्तानि महपिभि । लोकास्यानि तु यानि स्युर्येषु तिष्ठन्ति मानवा ॥१० सप्त तेष् कतान्याहरकतानि तु सप्त वै। भूरादयस्तु सङ्ख्याता सप्त लोका कृतास्त्विह ॥११ श्रकृतानि तु समेव प्राकृतानि तु यानि वै। स्यानानि स्यानिभि साइँ कृतानि तु निवन्यनम् ॥१२ पृथिवी चान्तरिक्ष च दिव्य यञ्च मह स्मृतम्। स्यानान्येतानि चत्वारि स्मृतान्याएांवकानि च ॥१३ क्षयातिशययुक्तानि तथा युक्तानि वस्यते । यानि नैमिलिकानि स्युस्तिहन्त्याभूतमप्नवम् ॥१४ जनस्तपश्च मत्यश्व स्थानान्येतानि श्रीणि सु । ऐकान्तिकानि सत्त्वानि तिष्ठन्तीहाप्रसयमात् ॥१५ व्यक्तानि तु प्रवच्यामि स्थानान्येतानि सप्त वै । भलोंकः प्रथमस्तेषा द्वितीयस्तु भुवः स्मृत ॥१६ दिनय से युक्त बात्मा बाले मुनियों के द्वारा इम तरह वहे गये वाय देव

मधुर वाक्य बोले क्योंकि वे तत्वों के वेला ये बत यथा तत्व ही उनके वधन

मीर मक्टत तो सात ही होने हैं जो कि प्राकृत हैं। स्थानियों के साथ ये स्थान कृत हैं मौर निवन्धन होते हैं ॥१२॥ पृथ्वितो कौर कन्तरिक्ष मौर दिव्य जो महर्नोन कहा गया है ये जार स्वान भागाँवन नहे गये हैं ॥१३॥ ये समातिसय से युक्त होते हैं तथा युद्ध कहें जायगे। जो गैमिनिक होते हैं वे सामूत सम्बय तक रहा करते हैं॥१४॥ जन-तथ सीर सस्य ये तीन स्थान हैं जहाँ पर माम-सयम से एकातिक सस्य ठहरा करते हैं ॥१४॥ ये सात स्थान स्थान है हनकी मैं बताता हूं—मूर्लोक जनसे प्रथम है, दूसरा तो शुक्लोंक वहा गया है ॥१६॥

स्वस्तृतीयस्तु विज्ञेयश्चतुर्थों वी मह स्मृत । जनस्तु पञ्चमो लोबस्तप पष्ठो विभाव्यते ॥१७ सत्यन्तु सप्तमो लोको निरालोकस्तत परम्। भूरिति व्यात्हते पूर्वं भूलोंकम्च ततोऽभवत् ॥१८ हितीय भून इत्युक्त भन्तरिक्ष ततोऽभवत्। तृतीय स्वरितीरयुक्ते दिव प्रादुर्वभूव ह ॥१६ व्याहारैनित्रभिरेतेन्तु ब्रह्मलोगमयत्पयत् । ततो भ पार्थिको लोग अन्तरिक्ष भवः म्मतम् ॥२० स्वलींको भी दिव ह्य तत्पुराएं। निश्चय गतम्। भूतस्याधिपतिश्चाग्निस्तती भूतपति समृत ॥२१ धायुभु वस्याधिस्पतिस्तेन वायुभु वपति । भव्यस्य सुर्योऽधिपतिस्तेन सुर्यो दिवस्पति ॥२२ महेतिव्यारहतेनैव महर्लोकस्ततोऽभवत् । विनिवृत्ताधिकाराशा देवाना तत्र वै क्षय ॥२३ जनस्तु पश्चमी लोकस्तस्माज्ञायन्ति वै जना । तासा स्वाय भ्वादाना प्रजाना जननाज्जन ॥२४

तृतीय स्वर्तेव होता है भीर चतुर्य महर्तोव आनने के योग्य वहा गया है। अनसोव पांचवी होता है भीर घटा तपत्रोव होता है। ११४ मा सर्वयोव नाम वासा सहम लोग होता है इसवे माणे निरासोव होता है। १४ मे मू-यह व्याहृत होने पर इसस ही जूनॉव हुमा ॥१८॥ पिर दूसरा भुव न्यह वहा गया वह मातरिश भुव वहा गया है। सीगरा स्व-यह वहते पर दिव वा माद्रभवि हुमा मा। १६॥ इससेव हुमा वा ॥१८॥ इससेव हुमा वा ॥१८॥ इससेव हुमा व्याह्माव हुमा वा ॥१८॥ इससेव हुमा वा ॥

या। इसने भू पाषिव लोक है धीर भुव यह अन्तरिक्ष वहा गया है। १२०।।
भीर स्वलींक यह दिव है—ऐसा पुराख में निरुष्य वो प्राप्त हुमा है। भूत का
प्रिष पित भीमत है इसके परचात् भूत पित कहा गया है। १२१।। वायु मुव पित
है। भव्य का अधिपति सूर्य होता है इसमें सूर्य विवस्पति वहा गया है। १२१।
यह इस तरह ब्याहत होनेसे ही इस प्रवार से महर्चोंक फिर हुआ था। विनिवृत्त
प्रियनार वाले देवो वा वहाँ पर क्षय होता है। १२१।। जन पाँचवाँ लोक है
उमसे जन उरक्त हुआ करते हैं। उन स्वायम्भुवादि प्रजाभो के जनन से जन
होता है।। २४।।

यास्ता. स्वायम्भुवाद्या हि पुरस्तात्परिकीर्त्तिता । कल्पदम्धे तदा लोके प्रतिष्ठन्ति तदा तप ।।२५ ग्रम् सनत्कुमाराद्या यत्र सन्त्यूर्द्ध रेतस । तपरा भावितात्मानस्तत्र सन्तीति वा तप ॥२६ सत्येति ब्रह्मणः शब्द सत्तामात्रस्तु स स्पृतः । ब्रह्मलोनस्ततः सत्य सप्तम स तु भास्कर ॥२७ गन्धविष्सरसो यक्षा गुहाकास्तु सराक्षमा । सर्वभूतिपशाचाश्च नागाश्च सह मानुपै । स्वलीकवासिन सर्वे देवा भूवि निवासिन ॥२० महतो मातरिश्वानो हटा देवास्तथाश्विनो । श्रनिकेतान्तरिक्षास्ते भूवली वया दिवोकस ॥२६ बादित्या ऋभवो विद्वे साध्याश्च पितरस्तथा । ष्टपयोऽङ्गिरसश्च व भुवलॉक समाश्रिता ॥३० एते वैमानिका देवास्ताराग्रहनिवासिक । इत्येते क्रमश प्रोक्ता बह्मव्याहारसम्भवा ॥३१ भूनोंकप्रथमा लोका महदन्ताश्च ते स्मृता । भारम्यन्ते तु तन्मात्रं शुद्धास्तेषा परस्परम् ॥३२ जो स्वायम्भुवादि पहिले कहे गये है करूप के दग्व होने पर उम समय सोक में तप की प्रतिश्चित किया करते हैं ॥२५॥ ऋमु सनत्तुमार कादि जहीं पर में उन्हीं दता लोग होते हैं जो तम ने हारा भावित मारमा वाले वहाँ पर है इसमें तम कहा गया है ॥२६॥ सत्य-यह ब्रह्म का शब्द है और वह सत्तामात्र कहा गया है। इससे सत्य लोक जो है वह ब्रह्मजोर सप्तम है और वह भारकर है।।२६॥ गयं-प्रत्य न्यान-गुह्मकराससो ने सहित-समस्त भूत भौर दिवाज नाग मनुष्यों में सहित ये सव देव स्वलांक के निवास करने माले हैं जोकि भूवि निवासी हैं।।२६॥ सल्ल-भाविरकात-स्टर-देवता तथा माथिनी-कुमार होत्रों के मनिवेतान्तरिका हैं और दिव में स्थान वाले सब भुवलोंक यहाते हैं।।२६॥ सित्य-क्यु-विश्वदेव-साध्य-पितर-क्यु-विपाण और प्राष्ट्र स्ता से सव मुवलोंक में सामाधित होते हैं। वेशा वी तारामह निवासी देव वैमानिक होते हैं। ये सब क्षम से महा क्याहार से उत्तरम होने वाले कह दिये गये हैं।।३१॥ भूकांक प्रथम लोक है और महदन्य ये कह विये हैं। वरस्पर से उनकी तन्मात्रामों से युद्ध धारक्ष विये जोते हैं।।३२॥

युनाचाश्राधुपानाश्च ये व्यतीता सुव थिता ।
महलींवश्चतुर्यस्तु सिंस्मरते वरूपवास्ति ॥३३
भूलींवश्चतुर्यस्तु सिंस्मरते वरूपवास्ति ॥३३
भूलींवश्चया लोवा महदन्ताश्च ये स्मृता ।
तान् सर्वान् सप्त सुर्यास्ते श्रीश्चिमिनंदहन्ति वे ॥३४
मरीनि वरयपो दक्षम्तया स्वायम्भुवोऽङ्गिरी ।
भृगु पुलस्त्यः पुलहः कृतुरित्येवमादयः ॥३४
प्रजाना पत्य सर्वे वर्तन्ते तत्र ते सह ।
ति सत्त्वा निर्ममार्श्च व तत्र ते सह ।
ति सत्त्वा निर्ममार्श्च व तत्र ते स्त् ।
श्चर्म सन्त्युमाराचा वराज्यस्ते तपोधनाः ।
मन्वन्तरात्मा सर्वेषा पुनरावृत्तिहेत्व ॥३७
मोग तपश्च मत्यन्व समाया तत्रस्ति ।
पर्टे माने निवत्तं ने तत्रादाह्यिपर्यये ॥३६
सत्यन्तु सम्मो लोवो ह्यपुनर्माग्यामिनाम् ।
मदार्योगः समान्यातो ह्यप्रतीपातलक्षरा ॥३६

पर्यासपारिमाण्येन भूलोंक समिति स्मृतः । भूम्यन्तर यदादित्यादन्तरिक्षं भुवः स्मृतम् ॥४०

पुत्राच भीर चाधुपाल जो व्यतीत हैं वे युव मे साथित होते हैं।
महतोंक तो चोया है उसमें वे क्लय बागी रहते हैं।।३२१। भूलोंक से प्रयम्म लोक जो महुधन्त कहे गये हैं उन सबको सह मूर्य धपनी सचियो वे द्वारा निर्देश्य कर दिया करते हैं।।३४।। मरीचि—क्ष्यप—क्ष्यि—युव्यस्त प्रयम्—प्रय—पुत्रस्य—पुत्रह भीर कतु इत्यवमादि हैं।।३४।। वे मव प्रजामों के पति हैं कौर वहीं पर वे उनके साथ रहते हैं। वे वहाँ नि मस्य और निर्मम एव कड़ें-रेता होते हैं।।३६।। प्रमु और सनतुमार साथ वे मव त्याधिन वैराज्य हैं। सावर्ग्य समस्त मम्बन्तरों के वे बहे गये हैं जो कि चौदहों सोकों के मब के पुत्ररा—पुत्रित होने के हेंनु होते हैं।।३६॥। समस्त मन्यन्तरों के ते वह समय मे योग—त्य और सत्य के सात्यामि समाधान करके पष्ठ काल में उम बह के विषयेय में निजृत होवाते हैं।।३६॥। स्पत्र जो के सावरा तो सात्र लोक होता है। वह समतीवात सहस्य वाला है। इस्ति हो ने कहा मच हाओं क कहा नवा है।। प्रामि पारिनाएय से भूलोंक मनिति कहा गया है। भूमि के अन्तर में जो भादित्य से धनतिस्य है वह भूव कहा गया है। भूमि के अन्तर में जो भादित्य से धनतिस्य है वह भूव कहा गया है। भूमि के अन्तर में जो भादित्य से धनतिस्य है वह भूव कहा गया है। भूमि के अन्तर में जो भादित्य से धनतिस्य है वह भूव कहा गया है। भूमि के अन्तर में जो भादित्य से धनतिस्य है वह भूव कहा गया है। भूमि की अन्तर में जो भादित्य से धनतिस्य है वह भूव कहा गया है।

सूर्यभ्र बान्तर यञ्च स्वगंलोको दिव मृतः।
भ्र बान्तर यञ्च महलांकस्तदुक्यते ॥४१
विस्थाता सप्तलोकास्तु तेपा वस्यामि सिद्धय ।
भूलांकवासिन सर्वे ह्यादास्तु रनात्मका ॥४२
भूवे स्वगं च मे सर्वे सोमपा थाज्यपाश्च ये ।
चतुर्ये येऽपि वसंन्ते महलांक समाध्यता ॥४३
विज्ञे या मानसी तेपा सिद्धवें पञ्चलक्षणा ।
सद्यश्चोत्पर्वते तेपा मनसा सन्वंमीप्नितम् ॥४४
एते देवा यजन्ते च यज्ञैः सर्वे. परस्परम् ।
मतीतान् वर्तमानाश्च वर्तमानाननागतान् ॥४४

प्रयमानन्तरे रिष्ट्रा ह्यन्तरा साम्प्रते पून । निवसंतीत्यासम्बन्धोऽतीते देवगरो ततः ॥४६ विनिवृत्ताधिकारासा सिद्धिस्तेपान्तु मानसी । तेपान्तु मानसी अया सुद्धा सिद्धिपरम्परा ॥४७ उक्ता लोकाश्च चत्वारो जनस्यानुविधिस्तथा । समासेन मया विष्ठा भूयस्त वस्त्रेयानि व ॥४८

सौर जो सुर्यं भ्रुवान्तर से है वह स्वर्ण लोक दिन कहा गया है। भ्रुव से अनान्तर जो है वह महलों कहा जाता है।। भ्रुशा ये सात लोक विस्पात हैं सब उनने सिद्धियों को बताता हूँ। भूजों को निवास करने साले सभी मन्तराने को ति रसामक होते हैं।। भ्रुशा भूजों से बोर दर्श से जो सब हैं ये सोम पान करने बाले होते हैं। बीधे से जो रहा करते हैं जीक महलों को साध्य किये हुए हैं।। भ्रुशा उनकी पीत लक्षणों वाली मानसी मिद्धि जानने ने योग्य हैं। उनकी मन से जो भी कुछ सभीह होता है वह तुरन्त ही उत्पन्न हो जाता है।। भ्रुशा अदि समस्त यज्ञी के द्वारा परस्पर से यजन दिया करते हैं। जो बतीन होग्ये हैं— जो वर्तमान हैं सौर को सनामत हैं उन सभी को करते हैं।। भ्रुशा प्रदर्श से सकत दिया करते हैं। जो बतीन होग्य हैं हिए देवनाए के सतीत होने पर सातास्वय निवित्त हो जाता है।। भ्रुशा जन विनेषुत संध्या राजों ने साती होने पर सातास्वय निवित्त हो जाता है।। भ्रुशा जन विनेषुत संप्य मानसी जाननी मानभी सिद्ध हुया करती है। उननी सुष्ट सिद्धियों भी परण्या मानसी जाननी जाननी सहिता है। उननी सुष्ट सिद्धियों भी परण्या मानसी जाननी सहिता है। उननी सुष्ट सिद्धियों भी परण्या मानसी जाननी सहिता है। उननी सुष्ट सिद्धियों भी परण्या मानसी जाननी। स्वार होन वह दिये गये हैं तथा है विश्व हुव्य । जनकी स्नुविधि भी सरोग से मैं वतता दें हैं युन उसली सुर्हार सामने करता है।। भ्रुशा से सरा से मैंन बतता सो है से पुन उसली सुर्हार सामने करता है।। भ्रुशा सिद्धियों से सरा से मैंन बतता सो है से पुन उसली सुर्हार सामने कहता है।। भ्रुशा

मरीचि वश्यपो दशो विश्विष्ठश्चाित्तरा भृतु । पुनस्त्य पुलहर्त्वच कतुरित्येवमादय ॥४६ पूर्व ते सप्रमूचन्ते बह्मागो भनमा इह । तत. प्रजा प्रतिष्ठाप्य जनमेवाश्यनित ते ॥४० वरपदाहप्रदीप्तेषु तदा वालेषु तेषु वै । भूरादिषु महान्तेषु भृत्त ब्याप्तेष्वधानिना ॥४१ शिखा सवर्तका ज्ञेषा प्राप्नुवन्ति सदा जना ।
यामादयो गर्गाः सर्वे महलॉकनिनामिन ॥१२
महलॅकिपु दोष्तेषु जनमेवाश्यमन्ति ते ।
सर्वे सृहमजरीरास्ते तवस्यास्तु भवन्ति ते ॥१३
तेषा ते सुह्यसामर्थ्यान्तुल्यमृत्तियरास्तया ।
जन लोके विवर्तन्ते यावत्सप्लवते जगन् ॥१४
ब्युष्टायान्तु रजन्या वै ब्रह्मणोऽव्यक्तयोनिन ।
श्रहरादो प्रसूयन्ते पूर्ववरक्रमशस्त्विह ॥११
स्वायम्युवादय सर्वे मरीच्यन्तास्तु माचका ।
देवास्ते वै वृनस्तेषा जायन्ते निषनेविवह ॥१६

श्री वायुदेव के कहा—मरीजि-कश्यप-दस्त-विद्य-विद्युरा-मृगु-युव-स्रय-युनह भौर कनु इत्येवनावि लोग पहिले यहाँ बह्या के मन से उत्यप्त होते हैं फिर ये प्रजाभो को प्रविद्यापित करके जन का हो प्राध्यप विया करते हैं ॥४६ ४०॥ कल्यदाह के प्रयीस जन कानों में भू में भादि लेकर महान्त तक जिन के भण्डों तरह ज्यास हो जाने पर सर्वात्तका शिखा जाननी चाहिए जिनकों के मनुष्य सदा ही प्राप्त किया करते हैं। ग्रामादि समस्त्रयण्या को महर्नों के के निवास करने वाले हैं। ॥११-५२॥ वे महर्नों के के तीस होजाने पर जनलों का प्राप्तय प्रहण कर लेते हैं। वही पर वे सभी मुहम घरीर वाले होते हुए वहाँ ही अपनी दिमति किया करते हैं। ॥१३॥ जनके वे तुल्य मामर्थ्य वाले भौर समान ही पूर्तियों को भारण्य करने वाले जब तक यह जगत सप्तायित होना है जनलों के में ही विशेष रुप से रहा करते हैं। ॥१॥ श्रव्यक्त श्रीत वहार की रजनों के क्यूष्ट होजाने पर दिन के सादि से गर्हा पुत्रः पूर्व की मौति करा से उत्तप्त किया करते हैं। ॥१६॥ यह निष्य होने पर समस्त स्वापम्युवादि भौर मरीज्यन्त साध्य देव वे किर जनके जनम प्रहण क्या करते हैं। ॥१६॥

> दामार्य क्रमेश्वैव कितस्याः प्रजापतेः। पूर्व पूर्व प्रमुचन्ते पश्चिमे पश्चिमास्तथा ॥१७७

देवान्वये देवता हि सप्त सम्भूतय स्मृता । व्यतीता बत्यजास्तेषा तिस्र शिष्टास्तथापरे ॥१८ ग्रावर्त्तमाना देवास्त्र क्रमेशौते न सध्वंश । गत्वा जवन्तवीभावन्दशकृत्वः पुन पुन ॥४६ ततस्ते व गर्गा सव्ये हुष्टा भावेप्वनित्यताम् । भाविनोःयंस्य च बलात् पृष्याख्यातिबलेन च ॥६० नि रृत्तवृत्तयः सर्वे स्वस्था सुमनसस्तथा । वैराजे तूपपद्यन्ते लोकमृत्सृज्य तज्जनम् ॥६१ ततोऽन्येनैव वालेन नित्ययुक्तास्तपस्विन । मधनाच्चैव धर्मस्य तेपा ते जितरेऽभ्वये ॥६२ इहोत्पद्मास्ततस्ते वे स्थाना ग्रापुरयन्त्युत । देवरवे च ऋपित्वे च मनुष्यत्वे च सर्वदा ।।६३ एव देवगरा। सर्वे दशबृत्वो निवर्य वै । वैराजेपूपपन्नास्ते दश तिहन्त्युपप्लवान् ॥६४ पूर्णे पूर्णे तत वल्पे स्थित्वा वैराजके पून । प्रहालोरे विवर्त्तते पृथ्वंपृथ्वंक्रमेरा तु ॥६४

 करते हैं ॥६२॥ इम प्रकार से ममस्त देवों ने गए। दशवार निवर्तित होते हैं भ्रोर वैराजों में उत्पन्न वे दश उपप्यवों तक ठहरा करते हैं ॥६४॥ इसके पदवाद पूर्ण-पूर्ण करूप में बहुं वैराजक ने स्थित रह कर पूर्व-पूर्व कम से क्षहालोक में विवर्तिन हो जाते हैं॥६४॥

शिवपुर वर्णन

एतिस्मन् ब्रह्मलोके तु कत्ये वैराजके गते ।
वैराज पुनरप्येके कत्यस्थानमकत्ययम् ॥६६
एव पुन्वनृत्रुव्येण ब्रह्मलोकगतेन वै ।
एव तेषु व्यतीतेषु तपसा परिकल्पिते ।
धैराजे तूपपयन्ते दशकृत्वो निवर्तते ॥६६
एव देवसुगानीह व्यतीतानि सहस्य ।
निधन ब्रह्मलोके तु गतानामृषिभ सह ॥६६
न शब्यमानुपूर्वेण तेषा वक्तु अविस्तरम् ।
अनादित्वाच्च काल्य ह्यसत्यानाच्च सर्वेष ।
एवमेव न सन्देहो यथावत्वयित मगा ॥६६
सद्दुपश्र त्य वाव्यायां स्वयानिता ।
स्तुपश्र त्य वाव्यायां स्यापिय महामतिम् ॥७०
धैराजास्ते यदाहारा यत्यत्वाश्च यदाश्यमा ।
विजन्ति वैत वत्काल तन्नो ब्रह्म ययात्वम् ॥७०

तिश्रान चन पत्फाल तात्रा जू हु यथातथ्य । १३ इस प्रहानोक से बैराज करूप के गत होने पर फिर सी कुछ ने बैराज सर स्थान करिय किया था । १६॥ इम प्रकार से ब्रह्मलोक सत पूर्वानु पूर्व जनके ऐमें व्यतीत हो जाने पर तथ से परिकल्पिन वैराज से द्यावार उत्पन्न होते हैं भीर निर्वात होते हैं। १६०॥ इम रीति में यहाँ महन्नो देव युग व्यतीत हो गते हैं भीर ब्रह्मलोक से गते हुआ का ऋषियों के साथ निधन हुमा है। १६०॥ श्री मृतजों ने वहा—काल के मतादि होने से भीर मक्की सत्यान होने से भानुत्री के साथ उनका विशेष रूप से विस्तार वर्णन नहीं दिया था सकता है। मैंने जो कहा है वह यथावत् भीर इभी प्रकार से हैं—इगमें सन्देह विल्कुल भी नहीं है। १६०॥ इस वाक्यार्यकों सुनकर सत्य से युक्त ऋषियों ने महान् मित

वाले ब्यासजी ने पुत्र और पुराखों के पूर्व झाता सूतजी से कहा—॥७०॥ ऋषितृत्व बोले—के वैराज जिम खाहार वाले जिन सरवो वाले भीर जिस भाषम याने होकर रहते हैं भीर जितने समय तक ठहरते हैं वह हमसे ठीक जैक किए।॥०१॥

तदुक्तमृपिभिवावय थुरवा लोकार्थतत्ववित् । सूत पौराशािको वाक्य विनयेनेदमग्रवीत् ॥७२ तनः प्राध्यन्त ते सन्भे गुढिगुढतमाश्च ये । ग्राभूत सप्लवास्तम दश तिष्ठन्ति तं जना ॥७३ सर्वे सध्यवारी रास्ते विद्वासी घनमूर्तय । स्थितलोकास्थितत्वाच्च तेवा भूत न विद्यते ॥७४ कबु सनत्बुमाराचा सिद्धास्त योगधामिरा । रयाति नैमित्तिकी तेषा पर्याये समुपस्थिते ॥ ३५ स्थानत्यागे मनश्चापि युगपत्सप्रवर्त्तते । ऊबु सध्वें तदान्योऽन्य वैराजाञ्ख्यबुद्धय ॥७६ एवमेव महाभागा प्रशाव सम्प्रसिंह्य ह। प्रह्मलोके प्रवत्तरिस्तन्न. श्रीयो भविष्यति ॥७७ एयमुभ्त्वा तदा सर्वे ब्रह्मान्ते व्यवसायिन । योजियत्वा तदा सव्वे वर्त्तन्ते योगधीम्मरा ॥७६ तत्रैव सम्प्रलोयन्ते द्यान्ता दोपावियो यथा । प्रहाशयभवत्तंन्त पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥७६ क्षीय त समनुप्राप्य सच्ये ते भावनामयम् । प्रानन्द ब्रह्मण् प्राप्य ह्ममृतत्वाय ते गताः ॥६० पराजेभ्यस्तर्थवोद्धं मन्तरे पहुमुखे तत । यहालोन समास्यातो यत्र ब्रह्मा पुरोहित ॥ १ प्रतियों के द्वारा कहे हुए उस बादव को धवला कर सो हो के ग्रर्थ के साव को जानने को दे पौरास्थिक सूत्रजी विजय के साथ यह धावय बोले ॥७२॥

के सब जो पुद्धि से गुद्धनम के वहाँ प्राप्त होते हैं और वहाँ पर के मन्ध्य दश

माभूत सप्तव तक ठहरा करते हैं 11२३॥ वे मब सूक्ष्म मरीर वाले विद्वाम् और धन भूति वाले हैं भौर स्थित लोक में मास्यित होने से उनका भूत नहीं होता है 110४॥ सनन्कुमार भाव बिद्ध भौर योग धर्मी उनके पर्याय के समुपस्थित होने पर नीमितिकी स्थाति को कहते हैं 110४॥ स्थान के त्याय करने पर मन भरे एक ही साथ संप्रवृत्त होता है । उस समय युद्ध युद्धि वाले सब मन्योग्य में बैराजों वो कहते हैं 110४॥ इसी प्रकार से ही महाभाग प्राय्व में सप्तवेश करके हहालोक में प्रवर्तन करते वाले हमारा व्यव होगा 110थ॥ इसी रित के कहतर उस समय में सब ब्रह्मान्त में व्यवसाय करने वाले योजित करके तब सब योग मर्मी होते हैं 110थ॥ बहा पर ही जैंचे दीप को प्रविया वालत होजाया करती हैं ये सम्प्रवीत हो जाते हैं 110थ॥ वे मब उस मायवसाय योक को अनु-प्राप्त करके वो प्रकार के प्रवार्त के मारत हो जाता करते हैं सुरा करके घीर बहुत के मानव्य की प्राप्त करते वे समुत्तव को प्राप्त हो जाया करते हैं 112॥ वैराजों से उसी प्रकार से कद्ध में पद्मुण धन्तर में ब्रह्मलोक स्थात है जहाँ बहुता पुरोहित हैं 112॥

ते सर्वे प्रख्वात्सानी बुद्धशुद्धतपास्तथा।
प्रानन्द ब्रह्मण् प्राप्यामृतत्वन्ध अजन्त्युत ॥६२
इन्द्रे न्ते नामिभूयन्ते आवत्रयविविज्जताः।
आधिपत्य विना तुल्या ब्रह्मण्यस्ते महौजतः॥=३
प्रभावविर्यभ्यस्यितिवैराग्यदर्शने।
ते ब्रह्मलीकिकाः सर्वे गिति प्राप्य विवत्तेनीम् ॥६४
ब्रह्मणा सह देवेश्च सम्प्राप्ते प्रतिसन्तरे।
तपसोऽन्ते कियात्मानी बुद्धावस्था मनीपिणः।
प्रव्यवते सप्रलीयन्ते सर्वे ते क्षण्दिजनः॥६५
इत्येतदमृतं जुकं नित्यमक्षयमव्ययम्।
देवर्ययो ब्रह्मसत्र मनातनमुपासते ॥६६
प्रमुतमीर्गगदीनां तेषा चैवोद्धं रेतसाम्।
कर्माम्यासकृता युद्धिवेदान्तेषुपत्यस्यते॥६०

तत्र तब्स्यामिनो युक्ता परा काउमुपासते । हित्वा सरोर पाप्मानममृतत्वाय ते गता ॥==

भार पा पुत प्रतर का त्या करक अपूर्व कर अपत हा व ह । व बीत रागा जितकाचा स्तत सत्यवादिन । प्रान्ता प्रिषिहितात्माना दयावन्तो जितेन्द्रिया ॥=६ नि मङ्गा गुचयक्षं व बह्मसायुज्यमा स्मृता ॥६० एतद्वह्मपद दिन्धं व्याम्नि दात भास्वरम् । गत्वा न यत्र प्राचित ह्ममा ब्रह्मणा मह ॥६१ मस्माद्य परार्द्धं अ कक्षं य पर उच्यते । एतद्व दिनुमिन्द्यास्तरा। निगद सत्तम । ६२ प्रमुख्य म परार्द्धं व पन्मस्या परम्य च । एत द्या गत्यत्वं व पन्मस्या परम्य च ।

तथा श्रतसहस्रागामवु दं कोटिरच्यते । ग्रव्दं दशकोटघस्तु हान्ज कोटियतं विदुः॥६५ सहस्रमपि कोटीना खर्वमाहर्मनीपिएाः। दशकोटिसहस्राणि निसर्विमिति त विद् ॥६६ दीतराग-कोप को जीतने वाले-पोह से रहित-मत्य बोलने वाले-धान्त प्रशाहित बात्मा वाले-स्या मे पूर्ण-इन्द्रियो को जीतने बाले-सङ्घ से हीन भीर गुणि बहा सायुज्य को प्राप्त होने वासे कहे गये हैं। निष्कान नपी से पूक्त जी बीर होते हैं वे उन तपों से पापों को दग्ध कर देने वाले हो जाते हैं उनके लोक भ्रंश रहित भीर अप्रमेप मुख से भन्वित कहें गये हैं ॥ ६ १ ६०॥ यह क्षद्वा स्थान परम दिव्य और ब्योभ ये भास्वर रहना है वहाँ पर जाकर ब्रह्मा के शाप शोच नहीं किया करते हैं ॥६१॥ ऋषियों ने कहा-यह पराउँ किम कारण से है भीर यह पर कौन कहा जाता है। हम भव यह जानना चाहते हैं सो है श्रेष्टनम । वह हमसे वहो ॥६२॥ श्री सूतजी ने कहा- भाप लोग मुभने पराद्धं के विषय मे श्रवण करो और पर की परसस्या भी सुन लो। एक-दश-शत और सख्या से सहन्त तक जानना चाहिए ॥६३॥ दश सहस्र का प्रमुत होना है। शत सहन्त्र का एक नियुत वृथों के द्वारा कहा जाता है ॥६४॥ उसी प्रकार से एव रान सहस्रो का धर्वुंद कोटि कहा जाया करता है। दश कोटियों को बर्बंद यहने हैं भीर सी करोड को बब्ज कहा जाता है ।। ६५॥ एक सहस्र कोटियों को मनीयीगण सर्व कहते हैं। दश सहस्र बरोड़ों को निखर्व कहते 112311 B

नत कोटिमहत्तारणं शह्कुरिस्यभिषीयते । सहस्रत्यु सहस्राणा कोटीना दश्या पुन. । गुिरातानि समुद्र' वे प्राहु. संस्थाविदो जनाः ॥६७ कोटीनां महस्रमयुत्तिस्त्यय मध्य उच्यते । कोटि सहस्रनियुत्ता स चान्त इति सन्नितः ॥६८ कोटिवोटिसहस्राणि पराद्व' इति कीखंते । पराद्व' द्विगुराखाणि परमाहुर्मनीपिए। ॥६६ शतमाह् परिस्ट सहन्त्रे परिपयनम् ।
विज्ञेयमपुत तस्माश्चिमुत प्रमृतं ततः ॥१००
छातुं द निवृं दन्त्रे व खातुं दन्त्र ततः स्मृतम् ।
सवश्चे व निसर्वन्त्र शाहकु पर्यः तस्मृतम् ।
समृद्र मध्यमञ्जे व परार्द्र भपर ततः ।
एवमधादात्रीतानि स्थानानि गरानाविष्यौ ॥१०२
सतानीति विजानीयात् सतितानि महर्यिनि ।
क्लपनस्या प्रकृतस्य पराद्वे अह्मारा स्मृतम् ॥१०३
तावन्द्रेयोऽपि कालोऽस्य तस्यान्ते प्रतिसृज्यते ।
पर एप पराद्वे श्व सस्यात सरयमा ममा ॥१०४

सी महन्य करोडों को रावु—इन नाम से कहा जाता है। सहसों करोडों के सहस को पिर द्वावार जुणिन कर देने पर मन्या के देता लोग जसे समुद्र इन नाम में कहते हैं।।१९०१ विटियों का गहन्य प्रमुन है—यह मध्य कहा जाता है। कोट सहस नियुत्त को है वह 'धन्न'—इन सक्ता बाना होना है कोटियों के कोटि सहस पराई 'इन नाम से कहा जाता है। पराई 'वा बुपुता भी मनी-पियों के प्रारा परम कहा जाता है। शहरा परम कहा जाता है। सार के परिदर्भ करने हैं घर सहस को परिवासक कहते हैं। उनमें प्रमुन जाता चाहिए धीर किर नियुत्त क्या प्रमुन होता है।।१००॥ धर्व 'द-नियुंद धीर खर्व'द कहा गया है। सक्-नियाई धीर किर बाबु तथा पय कहा जाता है।।१०१॥ समुद्र धीर मध्यम भीर इनके परवाद पराई होता है। इन तरह से इन गएना को विपि के पहारह स्थान होते हैं।।१०२॥ समानि—यह जातना चाहिए खीर मनीपियों के प्राराह स्थान होते हैं।।१०२॥ समानि—यह जातना चाहिए खीर मनीपियों के द्वारा सजा वाने हुए है। क्या निया में पहल उन बहुता ना पराई कहा पया है। यह पर धीर पराई मैंन सस्या ने विना हुया किया में प्रारा्ष करना उनका पराई मैंन सस्या ने विना हुया किया है।।१०४॥

यस्मादस्य पर वीर्यं परमायु परन्तपः । परा त्राक्ति परो धम्मं परा विद्या परा धृति ॥१०५

पर ब्रह्म परं ज्ञानं परमैरवर्धमेव च । त्तस्मात्परतरं भूतं ब्रह्मगोऽन्यन्न विद्यते ॥१०६ परे स्थितो ह्ये प परः सर्वार्थेप ततः परः । सरयातस्त् परो बह्या तस्याद्व तु परार्द्धता ॥१०७ सस्येय चाप्यसस्येय सतत चापि त निकम् । सस्येय सस्यया दृष्टमपाराद्वाद्विभाष्यते ॥१०८ राशी हप्टे न सल्यास्ति तदसस्यस्य नक्षराम् । धानन्त्य सिकतारयेषु दृष्टवान् पञ्चनक्षराम् ॥१०६ ईश्वरेस्तत्त्रसस्यात गुद्धत्वाहिन्यहिष्टिभिः। एव ज्ञानप्रतिष्ठत्वात् सव्यं ब्रह्मानुपश्यति ॥११० एतच्य त्वा सु ते सर्वे नैमिपेयास्तपस्विन । बाष्पपय्यक्लाक्षास्त् प्रहर्षादुगद्गदस्वरा ॥१११ पप्रच्छ्यांतरिश्वान सब्बें ते ग्रह्मवादिन । ब्रह्मलोकस्तु भगवन् यावन्मात्रान्तरः प्रभो ॥११२ योजनाप्रे स सस्यातः साधन योजनस्य तु । क्रोशस्य च परीमारा श्रोतमिन्छामि तत्वतः ॥११३ जिस कारण में इसकी पर बीर्य है-परम बाय-परम तप-परा शक्ति-पर धर्म-परा विद्या-परा धृति-परम इह्य-परम ज्ञान और परम ऐश्वर्य होना है उमसे परतर भूत होता है जोकि ब्रह्म से बन्यत् कोई नहीं है ॥१०५-१०६॥ पर में स्थित यह पर है भीर समस्त भयों में पर है उनसे पर ब्रह्मा सैन्यान होता है और उसका मद्र ही पराद्वेता होती है ॥१००॥ सत्या करने के योग्य भीर सन्या न बरने के भी योग्य सर्वदा उन तिक को मस्या से सम्या करने के योग्य देखा है जो भपराई से विभाषित किया जाता है ॥१०८॥ राशि के देवने पर सन्यानही है वह असम्य का लक्षण, है। सिकता नास वालो का पश्च लक्षण बाना जानन्य देया है ॥१०६॥ दिव्य हिंद वाले ईम्बरी के द्वारा शुद्ध होने से यह प्रनम्याल है। इस प्रकार में ज्ञान प्रतिष्ठ होने से सद बहा का धनुदर्भंत बरता है ॥११०॥ यह धन्या बर वे सब नैमिषेय तपस्वी लोग वाणीं से मानुस नशे बाले अट्टह हुएँ से गदाद स्वर बाले होगये थे ॥१११॥ उन समस्त बहुत वादियों ने बायुदेव से पूछा—हे प्रभो ! हे अगवान् ! बहुत्वीक जितना मन्तर वाला है यह योजनाम से सब्यायान किया गया है। योजन का सामन और वोग का परीमाण तस्त्र पूर्वक हम लोग मुनने नी इच्छा करते हैं॥११०-११३॥

तेषा तद्वचन श्रुस्वा मातरिश्वा विनीतवाक् । उवाच मधुर वाक्य यथाहब्ट यथान्नमम् ॥११४ एतद्वोऽह प्रवक्ष्यामि शृरगुच्च मे विवक्षितम् । प्रव्यक्ताव्यक्तभागो वै महास्थूलो विभाष्यते ॥११५ दर्शव महता भागा भूतादिः स्थूल उच्यते । दशभागाधिक चापि भूतादि परमाणुक ॥११६ परमाणु सुसूक्ष्मस्तु भावग्राह्यो न चधुपा। यदभेचतम लोके विज्ञेय परमाखु तत् ॥११७ जालान्तरगत भानोयंत्सूक्ष्म दृश्यते रज । प्रथम तत्प्रमाणाना परमाणु प्रवक्षते ॥११८ घष्टाना परमारणुना समवाया यदा भवेतु । त्रसरेण समास्यातस्तत्पद्मरज उच्यते ॥११६ त्रसरेणवश्च येऽप्यष्टी रथरेगुस्तु स स्मृत । तेऽप्यष्टी समवायस्था वालाग्र तरस्मृत बुधै. ॥१२० बालाग्राण्यष्ट लिक्षा स्थाद्य वा तद्वाष्टक भवेत्। युवाष्टर यहा प्राहर ह नन्तु यवाष्ट्रवम् ॥१२१ उनने उस बचन ना धवरण कर विनीत बचन वाले वापुरेव जैसा भी देमा है उसे यमाजम से मबुर बावब नहने सबे ।।११४॥ बायु ने वहा-पह में ग्रापको बनला दूँगा मेरे विवक्षित को ग्राप मुनिये। प्रव्यक्त भाग निराय हो महान् स्यून विभाषित होता है ॥११४॥ महतो के दब ही भाग है। भूतादि स्पूत कहा जाना है। दक्ष आरंगों से सबिक भी भूनादि परमागुक होता है ॥११६॥ परमाणु बहुन ही मूदम होता है और यह भावबाह्य है यह में द्वारा प्राप्त नहीं होता है। बो लोन में अभेवनम होना है उनी नो परमाणु जानना पाहिए।।१९७५ भानु के जान के अन्तर्गत जो मूस्म रज के क्या दिखलाई देन हैं। प्रथम उसके प्रमाख बालों को परमाखु कहने हैं।।११८॥ आठ परमाखु को ना समर्वाध जब हो बाता है तो उसे असरेखु इस नाम से भागन्यात करते हैं वह पपरज कहा जाता है। आठ प्रमरेखु मा रणरेखु वहा जाता है। आठ रपरेखु मा रणरेखु वहा जाता है। आठ रपरेखु मा रा स्वाध कहा नाम है। प्राठ रपरेखु मा ता स्वाध कहा नाम है। प्राठ एपरेखु मा जा सम्बाध को हो। प्राठ प्रयरेखु मा ना यस सम्बाध होता है। देवों को स्वाध का स्वाध कहा नाम है। प्रार्थ रप्ता माठ बलाप्ता में ना एक निक्षा और प्राठ निवाओं का एक पूका होता है। आठ प्रवाभी का एक यब धीर बाठ यवों का एव प्रमुख होता है। १९८१।

द्वादशागुलपर्व्वाशि वितस्तिस्थानमुच्यते । रत्तिऋागुलपर्वाणि विज्ञयो ह्योकविञ्चति ॥१२२ चत्वारि विश्वतिश्चैव हस्त स्यादगुलानि सु । किप्कृद्विरिलिविज्ञोयो द्विचत्वारियदगुल ॥१२३ पण्णवत्यगुलक्षेव घनुराहुर्मनीपिशा । एतद्गन्यूतिसस्याया पादाना धनुप स्मृत ॥१२४ घतुर्दण्डो युग नाली तुल्यान्येतान्ययागुलैः। घनुपश्चित्रत नल्वमाहु सम्याविदो जना ॥१२५ धन् सहस्रे हे चापि गव्युतिरूपदिश्यते। षधी घनु सहस्राणि योजनन्तु विधीयते ॥१२६ एनेन धनुषा चैव योजन तु नमाप्यते । एतत्सहस्रं विज्ञेय शककोशान्तरन्तया ॥१२७ योजनानान्तु सरयात सहयाज्ञानविद्यारदै । एतेन योजनात्र ए। शृखुध्व ब्रह्मणोऽन्तरम् ॥१२८ महीतलात्सहस्राणा दातादुद्घ्वं दिवाकरः। दिवाकरात्सहस्रे ए तावदूर्ध्व निशाकर ॥१२६ पूर्णं शतसहस्रन्तु योजनाना निशाकरात् । नक्षत्रमण्डल कुल्बभुपरिष्टात्मबावते ॥१३०

द्वादरा श्रमुको के पर्कों का एक वितिस्ति होता है। जीकि वधो के द्वारा वितिस्त स्थान बहा जाता है। द्ववतीय अगुनो ना एक पर्व जानना चारिये !!१२२॥ चीवीस अगुनो ना एक हस्त होता है। दो रात्रियो ना जिनम वमा-सीस प्रमुत हुया नरते हैं एक निष्कु होता है। दो रात्रियो ना जिनम वमा-सीस प्रमुत हुया नरते हैं एक निष्कु होता है। ११२२॥ ध्यानवे प्रमुत वाला जो हाता है जसे मगीयो सोन एक प्रमुत्त है। यह गव्यूति सस्या म पादो का कहा गया है। ११२४॥ दो चनुदर्ग्ड वाला भीलो है जैसे प्रमुत्तो के तुस्य हैं। तीनती पनुषो वा नस्त सरवा के विद्वान जन करते हैं। ११२४॥ दो तहरा प्रमुत्ती वा एव गव्यूति कहा जाता है। आठ सहस्त धरुषों वा एक यथ्यूति कहा जाता है। आठ सहस्त धरुषों वा एक यथ्यूति कहा जाता है। आठ सहस्त धरुषों वा एक वा एक सहस हो तो चक्त कोता तर होगा है।।१२७॥ सस्या वे जाता स स्वात का प्राप्तर श्रवा के दिवान की सरवा को महिल जप विवान होता है। दिवान से सहस क्लप निता वर होना है।।१२६॥ निदायन से उपप पन पूरे तो सहस्त समस्त सारापही वा नक्षत्र मण्डन होता है वोकि प्रकार वरता है।। दिवान से सहस क्लप निता वर होना है।।१२६॥ निदायन से उपप एक पूरे तो सहस्त समस्त सारापही वा नक्षत्र मण्डन होता है वोकि प्रकार वरता है।।१३०॥

मत सहस्र सत्यातो मेर्हाहमुणित पुन ।
प्रहान्तरमयँकैन मुद्दबं नदात्रमण्डलात् ॥१३१
ताराप्रहाणा सञ्चेषामधस्ताच्चरते बुध ।
तस्यादृध्यंश्वरते शुव्रस्तरमादृद्ध्यं च लोहित ॥१३२
ततो वृहस्यतिष्ठोद्धयं तस्यादृद्ध्यं च लोहित ॥१३२
ततो वृहस्यतिष्ठोद्धयं तस्यादृद्ध्यं व लोहित ॥१३२
सर्मापमण्डल गुरसमुपरिष्टात्प्रमादाते ।
श्वरिमसनु सहस्राणा भतदृद्ध्यं विभाव्यते ॥१३४
योदसे तारामये दिव्यं विमाने सुस्यस्यवं ।
उत्तानपादयुत्रोत्रो मेडिभूतो ध्रुवो दिवि ॥१३४
नेतोक्यस्यंय चत्सेषो व्याग्यातो योजनैमंया ।
पन्यन्तरेषु देवानामिन्या यर्थव सोविकी ॥१३६

वर्णाध्यमेभ्य इज्या तु लोकेऽस्मिन्या प्रवर्तते । सर्वेषा देवयोनीना स्थितिहेतु स वै स्मृत ॥१३७ भैलोक्यमेतद्वयाध्यातमत ऊद्ध्वै निवोधत । ध्रुबाद्द्ध्वं महर्लोको यस्मिस्ते कल्पवासिन । एक्योजनकोटी सा इत्येव निश्चय गतम् ॥१३८

सी सहस्र सच्या से मेर डियुणित बताया गया है। यही का एक-एक से ऊपर नक्षत्र मश्कल से झातर होता है। १११। समन्त वाराग्रहों के नीचे के भाग में बुध रहता है। उसके ऊपर शुक है धीर उससे ऊपर सीहत चरए चरता है। १११। उससे ऊपर गुहन्यित धीर उससे ऊपर धर्नरचर होना है। क्षात्र स्वात्त होना है। क्षात्र स्वात्त स्वात्त होना है। क्षात्र स्वात्त स्वात्त होना है। क्षात्र से सी सहस्र योजन असर सप्तिचियों वा सारव्र हमा कर तहा है जोकि पूर्ण रूप पे प्रवासित हुआ कर ता है। क्षात्र वे सारव्य तत्तात्र का पुत्र प्रव् दिव्य तात्र स्वात्त का पुत्र प्रव दिव्य ने प्रकासित होना है। ११२३-१३४-१३६। मैंने यह त्र त्रीत्र होना होती है। सारवात्त कर दिया है धर्मान् सुताम बवला दिया है जोकि योजनों के हारा होता है। सावन्त्रों में जहाँ पर ही लोकि बेने वो इज्या होती है। सावन्त्रों में जहाँ पर ही लोकि से प्रवृत्त हुआ करती है। सपस्त देव योजि बाले से हहां स्थिति का हेतु बताया गया है। ११२७। मैंने यह स्त तरह त्रीनोग्य की व्याव्या करसी है ग्रव इससे धामे समभलो। पूर्व में ऊपर महतीन है जिसमें कि वे क्ल्यनानी रहते हैं। वह एक कोटि योजन है इसी प्रकार निरंपण किया गया है। ११२०।

ह्रे कोट्यो तु महलांकाद्यान्मस्ते कल्पवासिनः । यत्र ते ब्रह्मस्य पुना दक्षाद्याः साधका, स्मृता. ॥१३६ चतुमुँ गोत्तराद्र्द्वः जननोकात्तन स्मृतम् । वैराजा यत्र ते देवा भूतदाहविव्यज्तितः ॥१४० पड्गुगुल्तु तपोलोवात्सत्यलोवान्तरं स्मृतम् । अपुनर्मारकामाना ब्रह्मलोक स उच्यते ॥१४१ यस्मान्न च्यवते भूयो ब्रह्मार्ग्य स उपासतै। एककोटियोजनाना पश्चाशियतानि तु ॥१४२ उद्दर्व भागस्ततोऽण्डस्य ब्रह्मलोकात्पर स्मृतः। चतुरश्चेव कोट्यस्तु नियुता पश्वपष्टि च ॥१४३ एपोऽद्धांशत्रचारोऽस्य गरयन्तश्चापरः स्मृतः । ध्र वाग्रमेतद्वधास्यात योजनाग्राद्ययाथ्यतम् ॥१४४ प्रयोगतीना वध्यामि भूताना स्थानकल्पनाम् । गच्छन्ति घोरकम्माण प्राणिनो यत्र कम्मेभि ॥१४५ नरको रौरवो रोध सुकरस्ताल एव च। सप्तवुम्भी महाज्वाल शबलीऽय विमोचन ॥१४६ पृमी च कृमिमदाश्च लालाभक्षी विशसनः। प्रध शिरा प्रववहो रुधिरान्धस्तधैव च ॥१४७ तथा वैतरण कृष्णमसिपवन तथा। अग्निज्वाली महाघोर सदशोऽय श्वभोजनः ॥१४८ तमश्च कृष्णसूत्रश्च लोहश्चाप्यसिजस्तथा । मप्रतिष्ठोऽय बीच्यश्वनरका ह्योबमादयः ॥१४६

महलोंक से थो नीटि उत्तर जहां वे बस्त पर्यन्त वास करने वाले हैं भीर जहां बहा। वे बुद बस सादि सापन नहें गये हैं ॥१३६॥ जनलोन से चतुर्यं स्वर स्वरोतीक गताया गया है जहां पर वैराज देव रहते हैं जोिंक पूत दाह से रहित रहा करते हैं ॥१४०॥ तपोलोन से पहुनुत उत्तर सरमनोन का सन्तर होता है। जो सपुनर्यारनो का सहस्तोक वहा जाता है ॥१४४॥ जहां से फिर कोई भी क्यतन नहीं निया करता है और वह बहा। वे उपासना निया करता है। एव करोड योजन सोर जपान नियु उत्तर उससे सहस्त का गात है जो सहस्ते योजन सोर जपान नियु उत्तर उससे सहस्त का गात है । एव करोड योजन सोर जपान नियु उत्तर उससे सहस्त का गात है । एव करोड स्वर वा साप है । यह स्वर्ण से साप स्वर निया वा स्वर्ण स्वर स्वर्ण से स्वर करा से स्वर्ण स्वर स्वर्ण से स्वर्ण स्वर से स्वर्ण स्वर से स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण से स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण से स्वर्ण स्वर्य स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्

प्राणीगण सपने कर्मों के द्वारा जाया करते हैं ।।१४४-१४४॥ नरको के नाम ये हैं- रौरव-रोध-मूकर-ताल-प्रसुक्य-महाज्वाल-दावल- विभोचन-वृत्ती-कृषि-मरा-लालाभक्ष-विद्यसन-व्यविद्या-पूर्णवह-रिष्या ध-वैत्तरण-वृत्त्य-प्रस्ति पत्र-वत-प्रमिज्वाल-महत्त्वीर-मदश-प्रक्षोजन-तम-वृत्त्यमृत्र-चोह - प्रसिज-प्रप्र-तिष्ठ-वीद्यव्य इस प्रवार से ये नरक होते हैं ॥१४६ से १४६॥

तामसा नरका सर्वे यमस्य विषये स्थिता ।
येषु वुष्टतकमीण पतन्तीह पृथवपृथक् ॥१४०
भूमेरघस्ताले सर्वे रोरवाद्या प्रकीसिंता ।
रोरवे क्रटसाक्षी तु मिथ्या यक्ष्माचिमसति ।
कृरप्रहे पक्षवादी हान्त्य पतते नर ॥१४१
रोधे गोघ्नो भूगहा च ह्यानिदाता पुरस्य च ।
सूनरे ब्रह्महा मज्जेत्सुराप स्वर्णतस्कर ॥१५२
तावे पतेत्साम्ययहा हत्वा वैदय्य दुर्गतिम् ।
ब्रह्महत्याच्च यः कुर्वाद्यक्ष स्वाद्युक्तस्प ॥१५३
सह्युक्ताच्च विद्यक्षत्या वन्धनरक्षिता ॥१५४
साच्वीविद्यकर्ताच्या यस्तु भक्त परित्यवेत् ।
महाज्वाने दृहितर स्तुषा गच्छति यस्तु वै ॥

महाज्वाल दुहितर स्नुपा गच्छात सस्तु व ।।
ये समल तामस गरव समराज के देश में स्थित होते हैं। उन नरको
में जो पाप क्मों के करन वाले पृथक् होते हैं वे अपने प्रथमे हम तक्मों के प्रमुमार
पृप्प पृथक् पतित होते हैं।।११८०।। वे सब नरक भूमि के नीवे भाग में रीरव
प्राथित होते हैं। जो पूरसाधी अर्थाप मूठी गवाही देने वाला है भीर सर्वया
पित्पा बोलता है यह फूरपह रीरव नामक नरत में मिथ्याबादी तथा पक्ष में
बोवने वाला जाकर गिरता है।।१४१।। रोध नामक नरत में वी की हस्या करते
वाला तथा भूरों का वस करते वाला और नशर में भाग लगाने थाला जाया
करता है। शह्मए का वस करते वाला सूतर में गिरता है। मुगयान करने
वाला प्रीर स्वर्ण वा चुगने वाला ताल नाम वाले नरक में गिरता है। सुप्तिय

वा हनन वरने वाला तथा वैदय वी दुर्गति वरने वाला भीर जो यहाहत्या वरता है एव जो गुरपत्नी वा गमन वरता है वह समुद्रम नरम में जाता है। स्वसा वा गमन वरने वाला भीर जो राजमट होता है वह भीर प्रभो वा वेवने वाला तथा वन्धन रहिता ये सब तमलोह वामक वरने में पतन प्राप्त किया वरते हैं।।१४२-१४३-१४४।। स्वाच्वी वे विद्यय वरने वाला भीर भक्त वा परियाग वर देता है तथा पुत्री एव स्मुषा वा गमन किया वरता है यह महा-ज्वाल माम वाले वरम में गमन वरके पायों वे पल वो भोगता है।।१४५।।

वेदो विक्षीयते येन वेद दूपयते च य ।
गुए श्रं वावमायन्ते वाय्क्रोशेस्ता उपन्ति च ॥१५६
ग्रमम्यमामी च नरो नरक शयल प्रजेत ।
विमोहे पतिते चौरे मर्यादा यो भिनत्ति वे ॥१५७
दुर्घ्य पुरते यस्तु कीटलोह प्रपवते ।
देयप्राह्मणिदि हो गुरुणाश्चाच्यपूजक ।
रस्त दूपयते यस्तु कृषिभक्षय प्रपचते ॥१५८
पर्यंत्नाति य एपोप्रयो ग्राह्मणी मुस्द मुद्दात् ।
लालाभक्षे स पतित दुर्गन्धे नरके गतः ॥६५८
पाण्डव ता पुनालश्च नित्महत्ता चिविस्तव ।
ग्रामाय्यानदाता य पतते स विश्वसने ॥१६०
प्रमाश्मत्तिग्रही यश्च तथैवायाज्ययाजक ।
नक्षप्रजीविता यश्च नरो गच्छरस्योमुम्य ॥१६९

नेक्षात्रजीशिता यथ्च नरा युक्छस्यधामुन्यम् ।१६६१ जिनवे द्वारा यथे ना विद्या निया जाता है बीद जो वेदी मी दृषित जिनवे प्रत्या करता है व्या अपन्यान महत्त्व है व्या वापश्चीमों ने द्वारा जो नाइता स्थित परते हैं व्या गुर्वाण मा अध्यान प्रवन्त है वे संभी धावल नामय नरव में जाता गरते हैं। चीर विचीद नाम में वित्त होने हैं धीर जी मर्बादा मी तोहने हैं वे भी जमी नरक से जाते हैं।११६६-१४७॥ जी दुरस्य नरता है वह विद्यान नरता है वह विद्यान नरता है वह विद्यान नरक में जाता है। देवी-जाहाणों मा द्वेष चन्ने वाला तथा गुरुषी मी पूजा न बन्ने वाला स्थीर जो रस्त मी दृषित विद्या बन्ना है वह गृमिमध्य

नामक नरक में प्राप्त हुझा करता है ।। १५ दा। जो एक ग्रन्य वाह्याणी और मुहुद की पुत्री का उपभोग करता है वह दुर्गन्य वाले मालाभक्ष नामक नरक में जाकर गिरता है ।। १५ १।। वाएडकर्ता-कुम्हार-निष्क का हरणा करने वाला खवा चिकिरता करते वाला एवं वाल में शांव समाने वाला व्यक्ति जो होना है वह विदासन नाम वाले नरक में गिरता है ।। १६०।। प्रमत् वस्तु के प्रतिग्रह को लेने वाला प्रीर उसी तरह से जो वालन के प्रयोग्य है उसना याजन कराने वाला त्या नक्षणों के द्वारा जो जीविका चलाता है अर्थन् गएक ज्योतियीं मनुष्य होता है वह प्रयोग्य का नम्म नरक में जाता है ।। १६१।।

क्षीर सुरा च मास च लाला गच्च रसन्तिलान् । एवमादीनि विक्रीणन्धारे पूयवहे पतेत् ॥१६२ य कुक्कुटानि बच्नाति मार्जारान्स्कराश्च तात् । पिताश्च मृगाञ्दागान्ताऽप्येन नरक वजेत् ॥१६३ प्राजीविको माहिषकस्तया चक्रध्वजी च य । जङ्गोपजीविको वित्र द्याकुनिव्याम याजक ॥१६४ प्रागारदाही गरद कुण्डाशी सोमविक्यी । सुरापो मासअक्षञ्च तथा च पद्युवातक ॥१६५ विद्या (श्व) स्ता महिषादीना मृगहन्ता तथैव च । पर्वकारश्च सूची च यश्च स्यान्तिनशातक । स्थिरान्धे पतन्त्येते एवमाहुमैनीपिण ॥१६६

श्वीर (दूप)-मुरा-मीन-लाथ-गिथ (सुगन्यित पदार्थ)-रम ग्रीर निलो गो एव इस प्रशार भी वस्तुयो नो वेचने वाला व्यक्ति घोर पूप वह नामक नरम में बाकर गिराता है ॥१६२॥ जो मुगों को तथा करता है तथा मार्जारो मो मीर सूकरों मो-पाँग्रेयो नो-मुगों को तथा छागों नो वय विया करता है वह भी इसी गुरु में गिरता है ॥१६३॥ आजीविक-माहिपिक और जो चक्र-मां बीता है—जो रङ्गों ने उपजीविमा करने वाला विश्व है तथा धानुनि एव ग्राम याजक होता हैं—प्रगार को दाह करने वाला-विश्व देने बाना-कुए हाशी— सोम या वक्रय करने वाला-मदिरा धीने वाला-मौंग भ्रक्षाण करने वाला- रतुषो हर वय करने वाला-पहिल आदि हा विशस्ता-मुखो था इनन करने बाता-पर्व हार-मूची धीर जा सिक घानक होना है---ये सब रिपरान्य में जन्मर गिरा रुरते है ऐसा मनोपीयण बहुत हैं।।१६४-१६४-१६५।।

पतन्ति नरके घीरे विड् भुजे नाव सदायः ॥१६७ मृपाबादी नरो यध्न तथा प्राजीशकोऽगुन । पतेल नरके घोरे मुत्राकीएँ स पापच्च ॥१६= मध्याहाभिहन्तारों यान्ति वैतरणी नरा । उत्मनाधित्तभगाध शीवाचारविविद्यता. ॥१६६ क्रोधना द् लदाश्चेव बृहका कृष्टगामित । ग्रसि पत्रवने छेदो तथा ह्यौरिभिकाश्च ये। बत्तंनैश्च विङ्गध्यन्ते मृगव्याधा मुदारग्री ॥१७० ग्राध्यमप्रत्यवसिता ग्रम्तिज्वाले प्रतन्ति वै । भोज्यन्ते स्याम शवलं स्यस्त्ण्डीश्च नायसै ॥१७१ इज्याया व्रतमालोपात्मन्द्दी नरके पतेत् । स्वन्दन्ते यदि वा स्वप्ने वृतिनी यहाचारिएा. ॥१७२ पुर्नरध्यापिता ये च पुत्रैराज्ञापिताञ्च ये । ते सर्वे नरक यान्ति नियतन्तु श्वभोजने ॥१७३ वर्णाधमविरद्वानि श्रोघहर्पसमन्त्रिता । वर्माणि ये तु कुर्वन्ति सर्वे निरयगामिन ॥१७४

एक हो पत्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जो दिवस भोजन कराता है। बैह दिहमुन नामन पौर नरक में गिरना है इसमें हुए भी साथ नहीं है। १९७॥ भी मनुष्य निश्याबाद करते काता होता है तथा जो बसुभ एक प्राक्षोत करने वाला होता है। वह पाणी भूताबीमां नामक गरक में जीव बढ़ा हो पोर होता है गिरता है। १९६॥ मधुपाह के पति हनन करने वाले नर कैतरमा में जाय करने है। जो जम्मत-मान-वित साने-सौन एक साबाद से रिटिन-मध्यन महारता कांच करने वाले-दुन देने काले-सुक्त और हटनामी मनुष्य हैं वे पति पत्रकत नाम बात नरक में नामा करते हैं। यो देहन करने मान हाथा शिवपुर वर्णन ।

भ्रीर जिंह एक रहनी (जुटियों) के बीते मुदारखों बाओं से मृत एवं व्याची का विकर्षण किया करते है वे साथने साधामने प्रत्यवांगत होते हुए सहिन्दवान गामक नरक में गिरते हैं। जो श्वाम भीर शास अवस्तुत्व भीर वावतो के साय क्षामा करते हैं इच्या में अने के आलोग से सालेश नामक नरक में शिरते हैं। मतगरी महायारी गए बाँद स्त्रण में भी त्यांन्यत होने हैं मोर जो पूत्रों के हार मध्यपित एवं पुत्तों के हारा मालापित होते हैं वे सब स्वभीवन वामक नारू में निग्रत रूप से जाहर पड़ा करते हैं ॥१६६ से १७२॥ क्रीम तमा हर्य समिवात होते हुए को नोग वाणी तथा आध्यमी क विपरीत बमी को किया करते हैं वे सब जरक के गामी हुआ करते हैं ॥१७४॥

उर्दारशस्तितो घोर उरुगात्मा रोरवा महान्। सुदारुपस्तु जीनासा तस्याघरताचप म्मृत ॥१७४ एवमादि क्रमेगीव वर्णमानासिवीयत । भूमेरधन्तासप्तेव नरका परिकीर्तिता ॥१७६ श्रुंचर्ममूनवस्ते स्युरन्घताभिन्नकादय । रोरव प्रथमस्तेषा महा रोख एव च ॥१७३ म्रान्याच पुनरप्यन्य शीतस्तप इनि स्मृत । मुतीय कालमूत्र स्थामहाहिर्विविध स्मृत ॥१७५ ग्रप्रतिय अतुर्यं त्यादवीची पश्चम स्मृतं। नोहपृष्टम्तमस्तेषामनिधेयस्तु सप्तम ॥१७६६ भोरत्याद्वीरव प्रोक्त शास्त्रको दहन स्पृत । मुदान्यस्तु द्योतात्मा तस्यायस्तात्तपोऽपयः ॥१८० सर्गो निकृतन प्रोक्त कालमुर्गेति दारुण । ग्रुप्रतिष्ठे स्थितिगीस्ति भ्रमस्तिसम्सुदारण ॥१८९

ग्रवीचिदांकण प्रोक्तो यन्त्रसपीडनाव स । तस्मान्सुदारुणो लोहः कम्मेणा सम्यणाव स ॥१६२ ज्ञार ने जिल-चौर क्या स्तरूप बाता महाप शेरव नरक होना है। मुदारण तो गीवात्मा होता है हिन्तु उनके नीचे वर्ष वहाँ गवा है।।१७४।। (२२ ] वायु पुरारा

तथाभूतो दारीरत्वादविधिम्यस्त् म स्पृत । पीडवन्धवधासङ्गादप्रतीनारलक्षास्यः ॥१८३ कदृष्वं जैलमिनास्ते तु निरालोगाश्च ते स्मृताः। दु लोल पंस्तु नवेंपु ह्याघमंस्य निमित्तत ॥१८४ ऊद्रव्यं नोर्वे समावेती निरालोकी च ताव्भी। क्टाद्वारप्रमाण्ड्य धरीरी मूत्रनायक ॥१८५ उपभोगममर्थेस्तु मद्यो जायन्ति समेशि । द् ग्र प्रश्वपंत्रोग्रत्व तेष् मर्वेष् वी स्मृतः ॥१८६ यातनाश्चाप्यमध्येया नारनार्णा तथा स्मृताः । तत्रान्भ्यत द स क्षीएं। वर्माएं। वी पुन 11१=७ तिर्यग्योनी प्रमुखन्ते वर्मदेशि गते तत । देशाश्र नारवाभीव ह्यूदर्ध चापश्र मन्यिता ॥१== धर्माधर्मनिभित्तेन मद्यो जायन्ति मूर्त्य । उपभोगार्धमृत्यत्तिशैषपन्तिकवर्मते ॥१८६ परमिल नारवान्देवा ह्यधोवन्त्रान् ह्यधोमनान् । नारनाञ्च तथा देशान् सर्वान्यस्यक्षे मृत्यान् ।।१६०

श्रनप्रमुलता यस्माद्वारणाश्च स्वभावतः। तस्माद्दर्धमधीभावी लोकालोके न विद्यते ।।१६१ एपा स्वाभाविकी सज्ञा लोकालोके प्रवर्तते । ग्रयाय बन्युनर्वायुं ब्राह्मणाः सन्निग्रस्तदा ॥१६२ सर्वेपामेव भूताना लोकालोकनिवासिनाम्। ससारे ससरन्तीह यावन्तः प्राशानश्च तान् ॥१६३ सङ्स्यया परिसङ्ख्याय ततः प्रवृहि कुत्स्नश्च । भूपीणा तद्वच श्रात्वा मारुतो वानयमञ्जवीत् ।।१६४ त्तवा भून शरीर होने अविधिम्य कह कहा गया है। पीटवन्य और वध के भास द्वारोने ने भ्रप्रतीकार लझ ए। वाला होना है।।१८३।। वे ऊपर मे बैस को गये हुए तथा विना आलोक वाले कहे गये हैं। धर्म के निमित्त होने से सब में दूख का उत्तर्ष हुआ। करता है ॥१०४॥ अद्वर्ष भाग में ये लोकों के समान होने हैं तथा ये दोनो निरालोक होते हैं। और नुटाकार प्रमाणी से दारीरी मूत्र नायव होना है ॥१०४॥ उपभोग में समर्थ कर्मों से तूरत्य ही होते हैं। उन सब में दूषों का प्रकर्ष भीर उग्रता कहे गये हैं।।१८६।। नरकों में होने बाली यातनाएँ भनत्य कही गई हैं। वहाँ पर फिर सीए। वर्म मे इन्व वा मनुभव किया जाता हैं ॥१०७॥ इसके परचात् करमों के दोप रहने पर जीवात्मा तियंक् योति में जन्म लिया करते हैं। देवगण और नारकीगण ऊपर और नीचे के भागों में सस्यित होते हैं ॥१८८॥ धर्म और घधर्म के निमित्त होने ने तुन्त मृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। भीपपतिक कमें से उपभोग करने के लिये उत्पत्ति होती है 112 वहा। देवगरा ब्राधीगत और नीचे की भीर मुख करने वाले नारकी प्राणियों को देवा करते हैं। भीर नारक समस्त देवों की अघी भुव किये हुए देसते हैं ॥१६०॥ जिस कारण में अनग्रमूनना और स्वभाव में धारण होती है उपमें सोरालीर में ऊद्ध्वेंभाव तथा ब्रघोभाव नहीं होना है ॥१६१॥ लोनासोक मे यह स्वामाविकी सका होतो है। इसके भनन्तर उन ममय मे मन करने वाल बाह्मणों ने फिर बायुरेत कहा-।।१६२॥ ऋषियों ने कहा-लोकालीक के निवास करने वाले सभी आणियों में से यहाँ सनार में जिनने आणी समस्त्रा

किया बन्स हैं उनको मध्यां में पत्यान करके इसके पश्चात् पूरा रूप से बता इय । कृषिया के उस वचन को सुनकर मारत देव ने कहा—।।१६४॥

न शवया जन्तव कृत्ना प्रसरयातु कथश्वन ।

यनावन्ताश्च सकीर्णं हाप्यूहेन व्यवस्थिता ।

रास्ता विनिष्टुतं पामानत्यन प्रकीरितता ॥११५५

न दिव्यवभुषा ज्ञातु सक्या ज्ञानेन वा पुन ।

सक्ष्मा वे प्रसम्यातुमतो हान्त नराधिप ॥१६६६

यनाव्यानाववेदारवान्तेन प्रस्तो विधीयत ।

दहाराम सज्जित यत्तु सरयवा तित्रवाधत ॥१६७७

य सहस्रतामा भाग स्थावरास्मा भवेदिह ।

पाविवा कृमयस्तावस्समेनाथे पु सम्भवा ॥१६६

सम्बजानाम्मागेन महस्र स्वैय सम्मिता ।

प्रोदका जन्तव सर्वे निश्चयात्तदिचारितम् ॥१६६

गहस्र स्वैव आगन सरवाना सन्तिवीवसाम् ।

विहङ्गमान्तु विजया लोविनास्त च सर्वेश ॥२००

बायू दव थोने—सम्पूण जन्तुगण विनी भी अनार से प्रास्थात नहीं दियं जा सहत है। य नव अनावात—मनाल भीर कह सं भी व्यवस्थित है। इननी गणना भानन्य हान सं विनिवृत्त नहीं गई है। १६६४।। ध्यया दिव्य षणु में भी प्रान्त य हारा नहीं जानी जा सकती है। इनित्य भाग म नराधिण प्रमन्यान करन के नियं निया गया है। १६६१।। ध्रमाध्यान हाने से तथा भवदार हान । यह प्रस्त ही नहीं विचा जाता है। ब्रह्मा के हारा जो सत्या से मिलि दिया गया है जनकों जान से। १६६६। यहीं वर स्थायों का अन्यन्तम भाग होना है जनन सन्यादि म होन बात पाधित द्रमि होन हैं। ११६॥ गतन्य मैं महर्गनम भाग न नियान समस्य धोदन (जन म रहने वात्र) जातुगण होन है यह निरुक्त सा विवाद निया गया है। १९६६॥ मनिन म रहने वात्र गहरा में गहर ही माम म विक्तुम जानन पाहिए धीर ने मब सीविक्ट है। १२००। य: सहस्रतमो भागस्तेषां वै पक्षिणा भवेत । परावस्तरसमा ज्ञेया लौकिकास्तु चत्र्ध्यदाः ॥२०१ चतप्पदाना सर्वीपा सहस्रोगीव समता । भागेन द्विपदा ज्ञे या लौकिकेऽस्मिस्तु सव्यदाः ॥२०२ य. सहस्रतमो भागो भागे तु द्विपदा पुनः । धार्मिकास्तेन भागेन विज्ञेयाः सम्मिताः पून ॥२०३ सतस्र एवेव भागेन धार्मिमकेम्यो दिवञ्जता. । य. सहस्रतमो भागो धार्म्मिकाला भवेहिवि । समितास्तेन भागेन मोक्षिणस्तावदेव हि ॥२०४ स्वर्गोपपादकैस्तुल्या यातना स्थानवासिन । पतिता पूर्णमुद्देशाददुरात्मनो भ्रियन्ति ये। रीरवे तामसे हा ते शीतोष्ण प्राप्तवन्ति ते ॥२०५ वेदनाकदकास्तब्धा यातना स्थानमागता । उप्लास्तु रौरवो झेयस्तेजो घोररसात्मक ॥२०६ ततो धनारिमञ्चापि जीतारमा सतत तप । एव सद्लंभा सन्त स्वर्गे च धार्मिमका नरा ॥२०७ एपा सन्या कृता सस्या ईश्वरेश स्वयम्भूवा । गणना विनिवृत्तीया सङ्ख्या बाह्यी च मानुयी ॥२०० जो उन पक्षियो का हजारवा हिस्सा होता है उनके बराबर लौकिक

चतुण्य पत्रु जानने चाहिये ॥२०१॥ समस्य चतुण्यदों के सहस्य भाग से सम्मत इस समस्य लीविक से डिपद जन्तु जानने चाहिए ॥२०२॥ फिर उन डिपदों से भाग से जो सहस्यबा भाग होना है उस भाग से धामिक जानने चाहिए ॥२०३॥ हजारवे भाग से ही उन पामिजों से से प्राप्ती दिवलोक से भार होने बाले होते हैं। उम दिवलोक से भी उन गये हुए धामिकों से से हजारवे भाग सोल प्राप्त करने वाले हुवा करते हैं। ॥२०४॥ स्वर्ग के उप-पादकों से तुन्य यातना स्थान वाली की है। उद्देश्य से पूर्ण की पत्रित तुष्ट धारिनों होते हैं। से सव रीरब लामक में विरत्ते हैं और सीलोच्छा भी वे धारमा वाले सरने हैं ये सब रीरब लामक में विरत्ते हैं और सीलोच्छा भी वे

प्राप्त निया करते हैं। २०१। वेदना से बटुव एक स्तत्य यातना के स्थान को प्राप्त हो। गये। उपण तो रोरव जानना चाहिये जो कि पोर रमास्मक तेज हैं। १०६१। इसने पश्चात् घनारियक भी शीतात्मा जनत तथ है। इस प्रमुख में स्वार्म में श्वार्मिक नर होते हैं। १००९। यह सरवा स्वय ईश्वर के द्वारा को गई है। यह संस्था ब्रह्मी भीर मानुपी है। यह सस्या स्वय ईश्वर के द्वारा को गई है। यह संस्था ब्रह्मी भीर मानुपी है। यह सामा

महोजनस्तप सत्य भूतो भाव्यो भवस्तथा। उक्ता हाते त्वया लाका लोबानामन्तरेण च। लोकान्तरश्व याद्रग्वी तन्नो ब्रूहि यथातथम् ॥२०६ तेवा नइचन धुरवा ऋषीलामूद वंरेतसाम् । स वाय् ई प्रनत्वाथ इदन्तत्त्वमुवाच ह ॥२१० ध्यक्त तकेण परयन्ति योगारत्रस्यक्षदर्शिन । प्रत्याहारेए। ध्यानेन तपसा च क्रियात्मन ॥२११ म्धभू सनत्रुमाराचा सम्प्रद्वा सुद्धबुद्धयः। व्यवतशोवा विरजाः सन्तो ब्रह्मे वसत्तमाः ॥२१२ प्रश्नवा प्रीतिसयुक्ता प्रह्ये तिष्टन्ति योगिनः। ऋषीला वान रिल्याना तैर्यथाहतमी खरै ॥२१३ यथा चैव मया दृष्ट साक्षिच्यन्तरे बुवंता। धनहासस्यतार्थनामासय नेश्वरस्य यत् ॥२१४ ईश्वर परमाणुरवाद्भावग्राहघो मनीपिगाम्। जान वैराम्यमेश्वयंन्तप सत्य क्षमा पृति ॥२१४ द्रष्ट्रतमात्मसम्बन्धमधिमानत्वमेय च । भव्ययानि दर्गतानि तस्मिन्तिष्ठति राष्ट्रारे ।।>१६

ध्यायानि दर्गतानि तस्मिन्तिश्चित सङ्करे । 12 ह्इ प्राप्तो ने बहा — धापन मह जन तर-भय भूग भाव्य और भव थे गब शोर हमारो बनाइ है। बन सोहों ने धागर में अन्य बिन प्लार से तोहा है प्रहें शित शोत हमारो बनाइये ॥ ३० हमा श्वायों में को दिन अर्थाता भेजा प्रवन का भावण कर तत्वार्य की देग सेने बारे सुन वाद्देश ने सम तत्व को कहा था ॥२१०॥ वायुदेव ने कहा—प्रत्यक्षदर्शी योग से तक के द्वारा त्या कर की देशा करते हैं और क्रिया के स्वरूप वाले प्रत्याहार-ध्यान त्या तप के द्वारा देवते है ॥२११॥ श्रृष्ठु मनलुकार व्यक्ति प्रत्याहार-ध्यान त्या तप के द्वारा देवते है ॥२११॥ श्रृष्ठु मनलुकार व्यक्ति वरण बहा की भीति ही श्रृष्ठ है ॥११२॥ ये क्षय ते रहित-प्रीति से वर्षुक योगी है जो बहा में ही आस्थित रहा करते है। उन परस समयं प्रमुखो ने वालिकान्य श्रृपियो से जंना कहा या और उनका सानिध्य करने वाले मैंने जिस तरह से देवा था कि ये ह्य पर्यन्त देवत के प्रसाहन वाले नही होते हैं ॥२१३॥२१॥ ईस्वर परम अणु होने के काराख ते मनीपियो के भाज क द्वारा ही प्रहाण करने के योग्य होता है। उस वायुह्म मनीपियो के भाज क द्वारा ही प्रहाण करने के योग्य होता है। उस प्रमुख ने मान वैराण एसवर्य-कप-मार्य-क्षमा-पृत्त-प्रदूष्ट होना-पारम सम्बन्ध भीर प्रमिश्चानत्व ये प्रध्यव दश वाले स्थित रहा करती है। ॥२१४॥२६६॥

विभुत्वारखलु योगाग्निवं ह्यणोऽनुग्रहे रत । स लोकविग्रहो भूत्वा साहाय्यम्पतिष्ठते ॥२१७ ग्रक्षर ध्रावमञ्यग्रमप्टमन्त्वीपसमिकम्। त्तस्येश्वरस्य यनमात्रस्थान मायामय परम ॥२१८ मायया कृतमाच्छे मायी देवो महेश्वर । देशनामुहसहारस्तरप्रमाण हि कीत्यते ॥२१६ विस्तरेगानुपूर्व्या च ब बतो मे निदोबत । श्रयोदशैव कोटघस्तु नियुता दश पञ्च च । भूलोंकाद बह्मनीको वै योजन सम्प्रकीर्त्यते ॥२२० एक्योजनकोटी तु पश्चाशियुतानि च । कर्ड भागयताण्डन्तु ब्रह्मलोकात्पर स्मृतम् ॥२२१ एपोर्ड गप्रचारम्तु गत्यन्तश्च तत स्वृतं । नित्या हचपरिसस्येया परस्परगुरााश्रया ॥२२२ मूधमा प्रमवधर्मिण्यस्तत प्रकृतयः स्मृता. । येभ्योऽधिकर्ता सजजे क्षेत्रज्ञो बहाससितः ॥२२३

विभु होने वे चारण वह योग वी मान्न वाला प्रमु ब्रह्म के मनुमह में रत रहते है। वे लोक विग्रह होनर सहायता किया वरते हैं। ११७। उस रैंदर के मध्यर-धृव-प्रव्यय-मध्य मौयसींगक परम मायामय यम्मान स्पान है। ११९।। महेन्बर देव माया से युक्त है और माया के द्वारा ही सब बुध किया बरते हैं। देवरे वा उप सहार भी इसी प्रवार किया करते हैं। उसका प्रमाण पत कहा जा रहा है। वै विरवार के साम उसे प्रामुपूर्वी से कहता है। माय लोग उसे मुभमे जान लेवें। इस भूलोक से ब्रह्मलोक नयोदन कोटि तथा परद नियुत्त याजनों से युक्त वहा जाया करता है। ११९६। १२०। इस ब्रह्मलोक भी उपर एक वरोड पचात नियुत्त योजन भागवतास्पु स्थित है ऐसा वहा गाया का १२२१। पह इन्ते उत्पर गमक वरते वाला प्रचार है भीर वहा गित ना मन्त हान है। साप वो वै विरव है और स्थारिस व्या है। परस्पर में गुर्छों के मायय वो है वे नित्य है और प्रयरिस व्या होवें हैं। १२२२।। प्रसव के धर्म बाली को प्रजन्म है वे परम बूधन है जिनवे स्थिवर्ता दहा ही सन्ना वाला होता है। १२२३।।

तासु प्रष्टतिमत्सूरममधिष्ठानृत्वम्वययम् । श्रमुत्ताच पर-धाम परमाग्यु परतेवम् ॥२२४ अक्ष्मश्राप्यु परतेवम् ॥२२४ अक्षमश्राप्यु परतेवम् ॥२२४ अक्षमश्राप्यु परतेवम् ॥२२४ अक्षमश्राप्यु परतेवम् ॥२२४ विधिन्वयै स्त्रीपम्य परमाग्यु महेश्वरः ॥२२६ विधिन्वयै स्त्रीपम्य परस्तात्मनामानः ॥२२६ यदण्डमामीतत्मीवर्णं प्रथमन्त्वीपक्षिण्वम् ॥ सृत्य मवंतोनृत्वमीश्वराद्वयवज्ञायतः ॥२२६ द्रश्रदाद् वीजनिर्भदः स्रेत्रतो वीज द्रष्यते ॥ याति प्रष्टानिमावप्टे मा व नारायस्मात्मिया ॥१२६ विभूनोन्त्यम् गृष्टपर्यं सोवनस्यान्मव च ॥ सिन्नाग्रं स तन्वा च सोक्षानुस्हात्मनः ॥२२६

पुरस्ताद्वहालोकस्य हाण्डादवीक्च ब्रह्मारा । तयोर्मध्ये पुर दिव्य स्थान यस्य मनोमयम् ॥ २३० तद्विग्रहवतं स्थानमीश्वरस्यामितौजसः। शिव नाम पुर तत्र शरण जन्मभीहरणामु ॥ १३१ उनमे प्रकृति बाला सुहम एव अन्यय अधिष्ठातुत्व होता है। वह पर-मारा परपोय परघाय अनुत्पादन के योग्य होता है ॥२२४॥ वह क्षय से रहित-कहा करने के अयोग्य बिना मूर्ति वाला और यह यूर्तिमान है जिसका भाविभीव और तिरोभाव तथा स्थिति भी एक प्रकार का अनुग्रह ही होता है।।२२४।। यह परमास्त्र महेस्वर अन्यों के द्वारा धनुपम विधि होता है। यह तमको परम प्रकाश करने वाला नेज मे युक्त होना है ॥२२६॥ जो यह प्रथम सौबर्गा एव श्रीपर्नागक श्रमु होता है। सभी ओर से बृत्त भीर परम विशाल वह ईस्वर से उत्पन्न हुआ था ।।२२७।। ईस्वर से बीज का निर्भेद होता है। जो सेन्नज होता है वही बीज होता है। प्रकृति को उस बीज को धारण करने वाली योगि कहा जाता है भीर वह भी नारायस के स्वरूप वाली होती है ।।२२६।। विभू न लोक की मृष्टि के लिये लाक सस्थान किया है लोकों के घाता उम महात्भा के ग्रागिर से ही यह निमग होता है ॥२२६॥ सबसे पहले बह्य होता है भीर फिर बह्य का अगुड है। इन दोना के मध्य म पुर जिसका मनोमय परम दिवा न्यान होना है ॥२३०॥ ग्रपरिमित भोज वाले विप्रह्यारी उस ईश्वर का स्थान है। यह दिख नाम वाला पुर है और वहा पर जन्म भरता ने भय स भी न जीवा की रक्षा होती है अर्थान वही शिवपुर उनका दारण है ॥२३१॥

> सहस्राणा शत पूर्णं योजनानौ द्विजोत्तया । ग्रम्यन्तरे तु विस्तीर्णं महीमण्डलसस्यितम् ॥२३२ मध्याह्माकंप्रकाशेन परतेजोऽभिमदिना । सातकोम्भेन महता प्राकारेणाकंवर्चसा ॥ २३३ द्विरंश्चतुर्भि सीवर्णेमुं कादामविभूपितं । सपनोयनिभै ग्रुभंगांड सुकृतवेष्टनम् ॥ २३४

तच्चाकारो पूर रम्य दिव्य घण्टादिन।दितम् । न तय झमते मृत्युनं तपो न जरा श्रमाः ॥२३४ न हि तस्य प्रस्यान्यैश्पमा कर्तुं महाति । सहस्राला शत पूर्ण योजनाना दिशो दश ॥२३६ तत्पर गोवपाद्धस्य तेजसा व्याप्य तिष्ठति । भावत मनसो भूमिविन्यस्ता बनकामयी ॥ २३७ रत्नवालुक्या तत्र विन्यस्ता शुशुभेऽधिकम् । शारदेग्द्रप्रगामानि बालसूर्यनिभानि च । २३= प्रदर्भ भे ताउध रक्तानि सौवर्णानि तथैव च । रथचनप्रमाणानि नालंगंरवत्तप्रभ । २३६ सौकूमारेण रूपेण गन्धिनाप्रतिमेन च। तत्र दिव्याति पद्मानि वनेपूपप्रनेषु च ॥ २४० भृद्धपत्रनिकासानि तपनीयानि यानि च । प्रदर्घ रुष्णाद्घ रक्तानि सुबुमारान्तराणि च ॥ २४१ घातपत्र प्रमाणानि पद्मजे सप्रतानि च । भूव सप्त महानद्यस्तासाम्रामानि बोधत ॥ २४२ वरा वरेण्या वरदा वराही वरविणनी । वरमा बरभद्रा च रम्यास्तम्मिन्प्रोसमे ॥ २४३ पदमोत्पदलोश्मिश्र धेनाचावतं विग्रहम्। जल मिगदनप्रस्यमायहन्ति सरिद्वरा ॥२४४

है द्विभोत्तमा । बह तो सहस्य योजना संपूर्ण है । उत्तर भारत एक परम पिन्तीएं। सर्गमण्डन सस्यित हाता है ॥२३२॥ सम्बाह्म से सूर्य के प्रवाण पर भी समिमदत करने वाता वहा तज वा प्रवाण है । उसवा मुक्ता वा विचान प्रावार हाता है जो सूर्य के पत्रम जीता है ॥२३३॥ सूर्यण निर्मित पार जनम द्वार है जा कि मुनाओं की सानायों में समन्त कुत है। सोत के समान परम आस्वर वहारों से भी भी सिनादा है॥२४४॥ यह पुर प्रयाण रम्य मान पास है जो कि प्रणान देश सिनादा तय स्वित दिस्त है। बहु पर मृत्यु-ताप-जरा भीर श्रम ये बोई भी नहीं पहुँच सकते हैं। ऐसा ग्रन्थ कोई भी पुर या स्थल नहीं है जिसकी उपमा इस पुर को दी जा नके प्रयीत सागरा यह है कि यह अत्यन्त अनुषम है। दशो दिशाओं में यह सौ सहस योजन तक फैला हुआ है ॥२३६॥ वह पूर गोवपान्द्र के दिवा तेज से व्याप्त होता हुधा मस्यित रहता है। मन के भाव के द्वारा वहा वनवामयी भूमि वित्यस्त की गई है ।।२३७।। रत्नो की बालुका के द्वारा वह और भी अधिक क्षीभा से शोभित है। वाल मूर्य के समान आरदीय चन्द्र के प्रकाश वाले आधे रवेत भीर आधे रक्त सुवर्ण निर्मित जैसे वन भीर उपवनी मे पद्म हैं जिनका प्रमारा रथ के चक्र के समान है और भरकत मारिएकी प्रभा के तुल्य उनके नाल हैं। परम मौकुमार रूप है और अप्रतिम गन्य स युक्त हैं ऐसे दिवा पद्म वहा पर हैं ।।२३८।।२३६।।२४०।। भूग पत्र के तुल्य जो तपनीय थे वे आधे कृष्ण भीर भाषे रक्त थे भीर सुकोमल अन्तर वाल थे ।।२४१।। भातपत्र ( छत ) वे प्रमास वाले तथा पहुचो से सबृत थे। शब सात जो महा नदिया है जनक नामों को समक्त लो।।२४२॥ यहा नदियों के नाम ये है-बरा-परेण्या-बरदा-बराही-बर वार्शिती- बरमा श्रीर बरभद्रा । ये सात महानदी उस उत्तम पूर मे परम रम्य हैं ॥२४३॥ ये धैन्ठ नदिया मिश्रदल ने समान गति स्वच्छ जल के प्रवाह वाली थी वह जल पदमोत्पल दलो से उन्मिध पा भौर फेन मादि मायलों के स्वरूप से युक्त था ।।२४४।।

न तु ब्रह्मपंयो देवा नासुरा पितरस्तया । न सन्वन्येऽप्रमेयम्य विदुरीशस्य तत्पुरम् ॥ २४४ तम ये ध्यानमध्यम्म सुयुक्ता विजितेन्द्रया. । पश्यन्तीह महात्मान पुरन्तद्गोवृपात्मन ॥२४६ मध्ये पुरवरंन्द्रस्य तम्याप्रतिमतेजस । सुमहान्मेरसङ्काशो दिख्यो मद्रश्रिया वृत ॥ २४७ सहस्र पाद प्रासादस्तपनीयमय. शुभ । धमुपमेर्य रत्नंभ्र मर्वत. स विभूपित ॥२४५ स्फटिकंश्चन्द्रसञ्ज्ञावेर्वेद्वयं सोमनंत्रभं । यालमूर्व्यप्रमोश्चेयं सीवर्षोश्चान्न्सित्रभं ॥ २४६ राजतेश्चानि धुनुभे इन्द्रनीवमयं सुभै । इटेवंज्यमयेश्चेय इत्येव सुमहाहितै. ॥२४०

> जलस्य विविधानगरेवीं प्यद्भिरिधवामितम् । चाद्धरित्मवनामाभि वतानाभिरत्मन्तम् ॥२४१ रत्ममप्यानिनादैश्च निर्ध्यमृदितीत्म्यः । विद्यराणामधीयासे साच्याधानगरपानिते ॥२५२ परिवारममन्तात् हेमपुणोदरप्रभै । यथा हि मेरगेलेन्द्रो हेमर्ग्यन्ते विराजते ॥२५३ पामोर्गस्योभिन्तु वनावाभिन्तया पुरम् । एव प्रामादराजीत्मे भूमिनानिविश्यते ॥२५४

वसन्तप्रतिमा यत्र ज्यम्बकस्य निवेशने । लक्ष्मीः श्रीश्च वपुम्मीया कीति शोमा सरस्वती ॥२४४ देव्या वे सहिता ह्याता रूप्यन्यसमन्द्रता । नित्या ह्यपरिसङ्ख्याता परम्परगुर्याथया । भूपण सर्वरत्वाना योग्य कान्तिविनासयो ॥२४६ कोटिशत महासामा विभव्यात्मानमात्मना । भणवन्त महासामा विभव्यात्मानमात्मना ।

विविध साकार वाले जलों में ग्रर्थात् जलादायी संवह युक्त या जीकि दीप्यमान थे। चन्द्रमा की किरगों ने तृत्य प्रकाश वाली पनाकाओं से वह पुर समलकूत होग्हा था ॥२४१॥ सुबर्ख क बन हुए घरटा वहाँ पर थे जिनकी ध्वनियों से सदा ही प्रमुदित उत्तवों वाला रहता है। विश्वरों में वहाँ मिथियाम थे जो सम्ब्याकाल के मेघो के गमान गाभा वाले और हम पुष्पोदक की प्रभा से समुक्त परिचार वाल नहीं चारों और रहा करत थे। जिस तरह मेरु गिरि-राज हो उसी भौति वह सुवर्ण ने शिलरों से युक्त विराजमान है ।।२५२-१५३॥ मुवर्ण की पनाकाश्रो से वह पुर जिस तरह सुशोशित था उसी भौति यह प्रामाद राज भी भूमिकाओं से विभूषित था। २५ वा। जहाँ पर भगवान ज्यम्बक के निवेधन ( मालय ) मे वमन्त की प्रतिमा वाली लक्ष्मी-श्री-वपूर्मीया-कीत्ति-शोधा-मरस्वती व्य-नादर्य एव गन्ध ते ममन्वित ये सब देवी के सहित वही ममवित्यत थी। ये नित्य तथा अपरिमय्यात (अगिएन) थी जोकि परस्पर में गुर्छों की ब्राधार थी। ये समस्त प्रकार के रत्नों की भूपर तथा कान्ति धौर विलाप की योनियों थी।।२४५-२५६॥ य महान् भाग वाली आत्मा में भारता को विभवन करके सैवडो बरोड थी जोशि धतन्द्रित होकर धर्यात प्रति समाहित होती हुई महान् तम भगवान् को ब्रतिमोहित किया करती हैं ॥२५७॥

> तासा सहस्रवाक्षान्या पृष्टत परिचारिका । स्पिण्यास्र थिया युक्ता सर्वा कमललोचना ॥२४८ लीलाविलाससयुक्तै भविरतिमनोहरै । गराम्सा. सह मोदन्ते शैतामै पावकोपमै ॥२১६

बुट्या नामिनागमेश्च वरगाया ह्यानना ।
पुण्डाश्च विनटार्श्व व नराताश्चिपिटानना ॥२६० लम्बीदरा हृस्वभुजा विनेत्रा हुम्बपादिना ।
मृगेन्द्रवदनाश्चात्या गजवनशेदरासक्या ॥२६१ गजाननास्तव्या । स्विह्याद्यानास्तव्या ।
लोहिताक्षा महास्तत्य सुभगाश्चारसोचना ॥२६२ हृस्वयुश्चिननेशाश्च सुग्द्रव्यक्षारसोचना ।
झन्याश्च यामर्पण्यो नानाविषधरा स्त्र्य ॥१६३ सम्मन्तरपरिस्तन्या देवावासगृहोचिता ।
रराम भगवास्तव्र दस्तवाहुमॅहेश्वर ॥२६४

स भी पीछे भाव महत्रो ही परिचारिकाए थी जो परम गुदर रूप वानी भी गम्पन्न और गभी कमल के ममान लोपनो बानी है। 12 १ वा। लीला म जिताना स सबक्त अध्यन्त मनाहर भावा के द्वारा ये सब बील व समान मामा वान नया भ्रमिन क पुष्य तक संयुक्त ग्राहा क माथ धाराज विहार हिया गरते है ॥२२६॥ उन दिलानिनिधा ने विभिन्न रूप थे—नुस्का है भौर नाम निनामा ग श्रष्ठ गात्रा वाती है। बोई हव के गमान मुख बासी है। पुरस्का-विरटा-सरान धीर विविद्य मृत्य वात्री है ।।२६०० जनम बृद्ध सम्बे उदर या री-छोटी भुजाभा स मूल-विनवा हुत्य पादा बासी-मृताह व समात बदन स सुवा समा भय पत्र कंगमान मुग तथा उदर वाली है।।२६१।। बुद्ध यज कंजीय आरा याची तथा धाय मिह और व्याघ वा गमान मुग वासी है। बुद्ध एसी है जिल्ली मी । एकण्म पाहित है भीर विविध्य महानुब्यना यानी है समा परम गुभगी कौर गुदर नता वाली है।। ६२॥ बूध वित्रातिनी तसी थी जित्र में प्राधे थीर बुद्धि से । कांत्रिय वहाँ पर परम सुदर्ग तथा बार गोचनो वाती भी। भाग गंभी भी जा भागनी इच्छा सही मनापादित स्व धारमा कर तिया गामा भी । एन वहीं पाता प्रकार के यथा को या सरकार वा नी स्थियों भी ॥२६३॥ य सब मादर ही रून वाली भीर दब बाब गृह के उत्ति भी । दशवारुमा मान भगवार् मर्भर यहाँ पर द्वा सवत साथ नमल तिया करतः च ॥२६४॥

नन्दिना च गएँ। सार्ख विश्वर पंगेहारमभि । तथा रुद्रगर्णेश्चापि तृल्यौदौर्य्यपराक्रमे । १२६५ पावकात्मजसङ्काशे यू पदष्ट्रोत्कटानने । यन्यमानो विमानश्च पुज्यमानश्च तत्परै: ॥२६६ सर्वत् कुमुमा माला जिद्यमाणोरसि स्थिताम् । नीलोत्पलदलस्याम पृयुतास्रायतेकग्रम् ॥२६७ ई रस्कराललम्बोच्ठ तीक्ष्णदप्टा गणान्वितम्। पडूद्ध्वैनेत्र दुष्प्रेक्ष्य रुचिरश्वीरवाससम् ॥२६८ म्राहवेप्वारिविलष्ट देवानामरिनाशनम् । बाहुना बाहुमाबेश्य पाश्वें सब्यजनारे स्थितम् ॥२६६ रराजापदिशन्तस्य वामागकरगोचरम् । महाभैरवनिर्घोप वलेनाप्रतिमौजसम् । दशवराधनुश्चेव विचित्र शोभतेऽधिनम् ॥२७० विश्वल विद्य तामासममोघ शत्रुनाशनम् । जाज्वत्यमान वपुरा परम तन्विषा युतम् ॥२७१

बहाँ पर नन्दी तथा ध्रन्य गयों के माथ अगवाय सहेश्वर रमया करते हैं जोिक विश्वरण वाले तथा महान् झातमा वाले हैं। समान घोडामाँ और पराक्रम से समिवन रहगरा भी यहा हैं।।२६१।। जो पावनारमज के तुत्व हैं घोर पूप के समान दहा तथा उत्कट मुखो वाले हैं। ये सब महश्वर की सेवा मे परामया रहते हैं। इनक द्वारा भगवाय गर्वदा वन्त्रमान एवं विमान और पूर्वमान रहते हैं। इनक द्वारा भगवाय गर्वदा वन्त्रमान एवं विमान और पूर्वमान रहते हैं। १६६।। समान श्वतुयों के कुनुयों की माला उनके वक्त रचल में धौर एवं है। धापका वर्षों कीमा उत्पत्न के दन के समान स्थाम है और नव प्रत्यन्त लाख वर्षों कीमान रचत हैं।। १६०।। पोडे करान वस्त्र कोड वाले—गोहरण दृश्च वाले गयों के द्वारा प्रतित हैं। ऐ उत्पत्न नेयों वाले—गोहरण द्वारा प्रति हों। ऐ उत्पत्न नेयों वाले—रवान रुपों के मात्र प्रति हों। ऐ उत्पत्न नेयों वाले—रवान रुपों के मात्र प्रति हों। ऐ उत्पत्न नेयों वाले—रवान रुपों के प्रति सार्थ देशों के प्रति हों। यो प्रति त्वार्थ देशों के प्रति हैं।। १६८०।। योडे के प्रति हों। योडे के प्रति हों

िषत है ।।२६६।। यामाज करने गोचर होने वाले अपटेक करत हुए मुद्योगित हो रहे है। आरबा निर्योप महान् ग्रेरव हैं भीर बल वे द्वारा ध्रप्रतिम (अनुषम) मोज बारे है। दशकण धनुष जोकि परम विचित्र है अत्यधिक सोभा दे रहा है। भगवान महम्पर का त्रिणूल विद्युत् की धामां व समान एव समोध षण्डुण जोति शत्रुमो का एक्सम नाग कर देने वाला है। उसकी कारति से युक्त धामु स आजक्त्यमान है।।२७० २०१॥

ग्रमिश्चे वोजसा थे छ दीतरहिम दाबी तथा। तजमा वपूषा बान्त्या देवेदास्य महात्मन । मून्भेऽभ्यधिम तत्र वेद्यामिनिशिखा इव ॥२७२ स्थित पुरस्ताद देवस्य दात्वीम्भभयो महान्। धुबुभे रचिर श्रीमान्योदव सबमण्डलु ॥२७३ प्रमिमावस्य चाङ्गेषु पाण्डुराम्यर घारिसी। जरदछ्दन महता मौक्तियेन विराजिता। चतुर्भू जा महाभागा विजवा तोबसम्मता ॥२७४ देखा चारा प्रभोशारी श्रीरियाप्रनिमा परा । विभाजती स्थिता चैव कृत्या देवस्य चाश्वलिम् ॥२७४ सम्या पुरानुगाधाम्या खियाऽप्मरोगुणान्विता । ता मन्यभावे कान्तरपतिष्ठन्ति बाह्यरम् ॥२७६ सर्वनक्षणमभान्ना वादिन्नै रुपव हिना । उपगायन्ति देवेश गुला गुन्धवयानय ॥ ७७० ध्रम्यप्रतो महारस्य शरुमेषममद्युति । शामन नन्दमात्रक्ष गोपनियनस्य वेदमनि ॥-७=

नवान महस्यत् वाजनियम ययम थड है बीर प्रसि वे प्रायुप की पारमा दिव हुए है तथा पीत विश्वमा बाना चड्ड भी विश्वमात है। तन घीर पुत्र नवा का विश्वमा का दिवा के स्वामी महस्यत् बही पर बढी म प्राप्त का दिवस के महात् प्रार्थन का दिवा के स्वामी महस्यत् बही पर बढी म प्राप्त का निवा के समात्र प्रश्वित प्राप्त संस्कृत हो रह थे ॥२००॥ अग बाद मंभार देव के आता महस्यात का निवास मणनू प्रस्त सुकर स्याजन से भरा हुपा एक कमएडलु स्थित है जिसकी एक अध्यक्ष्य सोभा हो रही थी। १००३। अपने अध्यो में अपि को धारण किये हुए तथा पारहुर वर्ण के बख्य धारण करने वाली एक महान् मीवियो के उरस्क्ष्य से विराजित—चार शुजाभी वाली महान् भाग वाली लोक सम्मता विजया वहाँ पर विद्यामान है। १२०४।। यह देवी की सर्व प्रयम प्रतीहारी है जीकि अनुषम दूबरी श्री के ही तुल्य है। यह देव के भागे प्रक्षांत करके अति विभाजमान होंगी हुई सस्थित रहा करती है। १२०४।। उसके पृष्ट भाग में अनुगमन करने वाली अन्य खिथा है जीकि अपन् रामे के गुण से युक्त हैं। वे सब अभिनव एव अति कान्न वाणादि के द्वारा अगवाद् सद्भर का उपस्थान किया करती हैं। १२०६।। समस्य शुभ लक्षणा से सम्पन्न तथा अनेक वास्त्री के उपनृ हित गस्यवों की योगियाँ एव गण्ण भगवाद् वेदेश का उपयागन करते हैं। १२०७।। अगवाद् वापनि अपने वेरा में परानात्रव करते हुए शोभित हाते हैं। अरयन्त उपन आपका क्लेवर है तथा विद्याल वस स्थल है और रारस्काल के मेव के समान आपके शरीर की बालि है। ११२०।।

स्कत्वश्च सपरीवार पुनोऽस्यामितवीर्य्यवान्।
रक्ताम्बरघर श्रोमान्यराम्बृजदलेक्षया ॥२७६
तस्य धाला विशादाश्च नैगमेयश्च चाष्टवान्।
ध्यपेतव्यसनाकूरा प्रजाना पालने रता ॥२८०
तै साद्व स महावीर्य्य धोप्रते शिलिवाहृन ।
ब्यानकीडनकंस्त्रन भीडत विश्वतीमुख ॥२८१
मे नृपा विवृधेन्द्रास्मा काश्वनस्य प्रदामिन ।
ये च स्वायतना विप्रा गृहस्या ब्रह्मवादिन ॥२८२
पूढस्वाध्याय तगसम्बया जैबीज्ज्बहुत्तय ।
एतं सगासदस्तस्य देवेदास्य च सम्मता ॥२८३
मन्त्रन्तराष्यनेकानि ब्यवर्तन्त पुन पुनः।
ध्रू सता देवदेवस्य सविष्याश्चर्यमृत्तमम् ॥२८४

व्याद्याश्चे वानुगाम्तत्र वाश्वनाभारतरस्विन ।
स्वस्यद्रश्यक्षारिका सर्वे स्वयः देवेन निम्मिता ॥१०५
मृत्योमुं त्युतमास्ते तु यमदर्पापहारिका ।
विभूतिमध्यसरयेमा को नः सत्वभिधास्यते ॥२०६
अतः परमिद्रः भूयो भवेनाञ्चतमुत्तमम् ।
भूतानामनुव पार्यं यस्तृतः तक्षियोधतः ॥२०७

भगवाद महश्वर व पुत्र स्वन्द हैं जीवि मनित बीर्य-पराक्रम से युक्त हैं। यह भी परिवार से सहित वहाँ पर विराजमान हैं। स्टब्ट एक वर्ण से बम्ब धारण वरने वाले हैं। श्री से सम्पन्न भीर कमल दल वे तुरुर नेपी पाते हैं ॥२७६॥ उनवे परिवार में बाग्य-विधाल-मैगमेय-ब्रष्टवान है जोकि व्यसन रहित तब प्राप्त है तथा प्रजा के पालन करने में सदादत रहन कार्न है।।२००॥ इतने साथ यह महाए बीवं वाले शिक्षित्राहन स्यन्द शीक्षित होते है। यह विश्व-सोमुग स्कट ब्याना (गर्पो) के यित्रीना स यहाँ कीडा शिवा करते हैं ॥२०१॥ माध्यन म प्रदान मन्त्र वाल विव्धेन्द्रों के जो नूप हैं तथा जो गुहस्य ब्रह्मयादी स्मायतम विश्व है सथा गुक्क स्वाध्याय में जो उन रही बाते — तपदवर्गा नारने बाने भीर उप युक्ति बाने लोग हैं ये ही शब उन देवों ने देव अगवान में समा-सद है। भगवाद ऐस ही सभासदी का यसद किया करते हैं।।२०२-२०३॥ मनेत मन्यन्तर कारम्यार व्यनीत हो आते हैं। सब देवो से देव महेश्वर सा उत्तम भविष्यादार्थं का आप सोग श्रवण करे ॥२०४॥ यहाँ पर ब्याझ धीर बांचा व समान प्राप्ता बांच सपन्त्री (बेस प्राप्त) सपुरामी गरा सभी स्वरहत्त्व धारण गरने वाने हैं और इन सबती रचना स्वय ही देश के द्वारा हुई है ।।२=४।। वे ग्रन्यु को मृत्य के समान हैं भीर यमराज में भी दश के हरता करने बात है। धगरप धपुरिमित विभूति या देवदत ने निर्माण विया था उने मौत क्ट्र सक्ता है ? सर्थात् बट्ट धवर्णनीय है ॥२०६॥ इनकभी धाने भव ने यह एर दूसरी बरपु बहुत ही बहुत एवं उत्तम भी थी। यह सब भूभे पर बनु-करेंग के ही तिये जो कुछ भी है किया है। उसे भी आप सौगसम भर जार ñ# 1125311

मन्दरादिप्रकाशाना वलेनाप्रतिमौजसाम् । हारकुन्देन्दुवर्गाना विद्यूदननिनादिनाम् ॥२८८ चूडामिण्यराणा वै मेघसियनाससाम् । श्रीवरसाङ्कितवच्चारगमङ्गुलीशूलपारिएनाम् ॥२८६ एव दिशाना देवाना रूपेगोत्तमशासिनाम् । तस्य प्रासादमुरयस्य स्तम्भेपूत्तमशोभिषु ॥२६० सयताग्निमयोभिन्तु शृह्वनाभि पृथवपृथक् । मायासहस्र सिहाना सुख तन निवासिनाम् ॥२६१ स्तम्भेऽप्यपामृतापष्ठः च्यम्बक्स्य निवेशने । ध्यं तत्प्रतिसपूज्यं वायोर्वाक्यं सुविस्मिता । ऋवय प्रत्यभापन्त नैमिवयास्तपस्विन ॥१६२ भगवन्सर्वभूताना प्राम् सर्वात्रग प्रभो । के ते सिहमहाभूना क ते जाता किमात्मका ॥२६३ सिहा केनापराधेन भूताना प्रभविष्युना। वीश्वानरमयं पार्शं सरुद्धास्तु पृयनपृथक् ॥२६४ तेपा तहचन श्रुत्वा वायुर्वाक्य जगाँद है। यद्वे सहस्र मिहानामीश्वरेश महात्मना । व्यपनीय स्वकाद्देहारकोघास्ते सिहविषहा ॥२६५

मिंदर भादि के प्रकास वाले---बल के द्वारा श्रीमत श्रीम से युक्त-हार, कुन्द पुष्प भीर चन्नमा क तुन्य वर्ण बाते---विश्वत क पन निवाद से समन्तित-पृश्वामिण को भारण करन बाल-मेप क समान दक्षी बाले---थी बत्म से प्रतित वच्यों से युक्त तथा मगुली युक्त गून हाथ मे रखने बाल दिसामों भीर देवों के रूप से उत्तमता युक्ती के मध्यमें उस देव ने मुत्य श्राकाद के उत्तमा गोभा बात सतम्म है।।२००-२०६०।। उन स्तम्भी में सथन भ्रानम्यी श्राक्तमाओं से प्रयक्त प्रावद भागा में महम्म दिह हैं अभि वृत्ये पर सुन पूर्व के निवाद करते हैं।।२६।।। भगवान च्यानक के निवेदान में ये स्वस्म मा भी भ्रावता पह है। इसके मनन्तर बायूवैव के इस वालय वा गती भीति नमादर सत्तृति करके

मुविन्मित होने हुए ऋषियों ने जोति नैमियाएय में रहा वरते ये और तपस्वर्षा वरन बाते थे बावृत्वे स वहा—॥२६२॥ हे भगवर् ा जाय तो सम्पूर्ण प्राणियों के भी प्राण क्ष्मच्य है—मर्ब्य गमन वरन वाले हैं तथा प्रभु है। यह दृषा वर हमने बनाइय कि विन्त महाभूत वीन है भीर वे वहाँ ममुत्यम हुए हैं भीर उनवा वस स्वरूप हैं। यह शाय है कि कि स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वर्ण से भूतों के प्रभविष्ण धर्मात् समुप्त पर वरने बाने समर्थ स्वरूप ने मिन्स्य पातों से पृत्य पृथ्य एवह सद्य वर स्वरूप या । ॥२६४॥ उन तापम व्युप्य के इस वय व वा ध्यक्ष का चायुरे यह बात्रय वहा या । महाल भारत वाने ईस्य के स्वर्ण दे हिंस व्यतीत ( धलम ) वर्ष उन्ह जो दक्षा या विषय हैं भीर उनवा विषद विद्या वा है धर्म व वे स्वर्ण दे हिंस हैं स्वरूप वे स्वर्ण विद्या वा है स्वर्ण व वे सित हैं होरीर यो धारता वा है स्वर्ण व विद्या विद्य हैं सिर्ण व वे सित हैं होरीर यो धारता वा है सिर्ण व वे सित हैं होरीर यो धारता वा है सिर्ण व वे सित हैं होरीर यो धारता वा है सिर्ण हैं ॥१६६॥

भूतानामभय दत्त्वा पुरा बद्धारिनबन्धने । मजभागनिमित्त च ईश्वरस्याज्ञया तदा ॥२६६ तेपा विधानमुक्तेन मिहेनैबेन लीलया । दव्या मन्यु वृत जात्वा हतो दक्षस्य स ब्राप्तु । ॥२६७ नि मृताच महादेव्या महावाली महेश्वरी। ब्रारमन वम्मंगाधिण्या भूते साउ तदानुगै ॥२६= स एप भगवानकोधी स्टाबासम्तालयः। बीरभद्रो प्रभेषातमा देव्या मन्युप्रमार्जन ॥२६६ तस्य वेदम मुरेग्द्रस्य सर्वेगुह्मनमस्य वै । पश्चिवास्त्रानीपस्यो मया व परिवीत्तिन ॥३०० भाग पर प्रवर्थामि ये तत्र प्रति वासिन । रम्ये पुरवरश्चे दठे तम्मिग्वहायभूमिषु ॥३०१ नानारलविचित्रेषु पताबाबहुलेषु छ । गर्यकामगृह्देश् वनीपवनद्यीभिष् ॥३०२ राजीषु महानेषु द्यानकीम्भमयेषु च । मन्ध्याञ्चनविषादियु वैनामप्रनिमेषु च ॥३०३

समस्त भुतो को श्रमय प्रदान करके पहिले वे श्रम्नि बन्धन से बद्ध किये गये थे। उस समय ऐसा यज्ञ के भाग के मित्ति से ही ईश्वर की झाला से किया गया था ।। २६६॥ उन्ही सिहो में से विघान से मुक्त एक सिह ने जगदम्बा देवी में क्रोध को जान कर लीला ही से दक्ष प्रजापित का वह कत् (यज्ञ) हत (विध्वस्त) किया था ।।२६७॥ उस समय में महादेवी से महेदवरी महानाली निकली थी जो भारमा के कर्म की साक्षिए। देवी के भनुगामी भतो के साथ वर्समान हुई थी ॥२६=॥ वही यह भगवान कीघ है जो हुद्र के निवास स्थान म प्रपना प्रालय रखने वाला था । यह प्रप्रमेय घारमा वाला वीरभद्व नामधारी था जोकि जगञ्जननी देवों के कोध का प्रमाजन करने वाला या ॥२६६॥ जस सबमे गृह्यतम सुरेन्द्र का वेश तया उसका श्रनीपम्य मन्निवेश मैंने तुमको बतला दिया है ।।३००।। सब इमने भागे वहाँ पर वैहायस भिम मे जो परम रम्य श्रेष्ठ तमपुर मे प्रतिवामी हैं इमे में तुमको बतलाता है ॥३०१॥ वहाँ के निवास निलय नाना प्रकार के यत्ना से विचित्र बने हुए हैं। उनसे बहुत-सी पतारायें लगी हुई हैं और समस्त कामनाओं की समृद्धियों से वे सम्पन्न हैं। या भ्रतेक वत एव उपवनी की शोभा से समुत है।३०२। उनमे कुछ राजत सम्बीत् र्वादी से निर्मित हैं तथा बहुत ने विशाल सुवर्ण मय है। वे स्टबाबाल के मेघी के सहरा हैं भीर कैलास के ही पूर्गातया तुन्य हैं ॥३०३॥ इ.ट. शब्दाडिभिभीगेयें भवस्यानुसारिस्।।

प्राप्तावस्य पूर्णेषु तेषु मोदन्त मुद्रता ।।३०४ बहाघोषेरविरता कथाश्र विविध शुभा । गीतवादिवधोगश्र सस्तवाश्र सम्तत ॥३०४ सहताश्र वमतुषा ।।३०४ सहताश्र वमतुषा नानाथयङ्गतास्तय। ।।३०५ सहताश्र वमतुषा नानाथयङ्गतास्तय। एवमादीन वत्तंन्ते तेषा प्राप्तादमूढं नि ॥३०६ सहलाषः प्राप्तादसूढं नि ॥३०६ सहलाषः प्राप्तादस्तपनीयमय सुमः। श्रुगीप्रम्यवदं रत्नं. मर्ववः परिभूषितः ॥३०७ स्फटिकंश्चन्दसङ्गायेगेद्दयंमणिसम्प्रभे । वालसूर्यमयैश्चापि सौवर्णेश्चाम्नसम्प्रभे. ।।३०५

चुद्रुशुर्र्यय धुत्वा नैमिषयास्तपस्विन । स्रापन्नमञयाश्चेम वानयमुचु समीरणम् ॥३०६

शब्दादि इष्ट भागों कं द्वारा जो भगवान भव के धनुसरण करने वाने है वे सुदर प्रत वाले उन प्रतादा में परम थेट्टो म बान द बिहार निया करने हैं ॥३०४॥ वहाँ पर अविरत रूप से ब्रह्मधोष अर्थात वेदस्वित हुआ वरती है भीर निरन्तर विविध प्रकार की परम शुभ वयावें होती रहा वरती है। रर्वश गीत लगा यादियो क वहाँ पर घोष हुआ करते हैं भीर नारी भीर बहुत से सस्तवम सुनाई दते हैं ॥ ३०५॥ ये मब सहत रहते है तथा धतुल होत है ग्रीर नाना ग्राध्यमो म किय जाया करते है। उन भारादो के उत्पर के भाग म हती प्रकार के अनेक भानाद प्रद प्रमोदोत्सव होते रहा करत है ।।३०६।। यह प्राप्ताद सहस्र पाद है और मुक्त क सहरा परम शुभ एव मुन्दर है। मनुषम को अष्ट तम रत्न हैं जनसे यह सभी भोर स परिभूपित है ॥३०७॥ इस प्राप्ताद म स्परिक मिल्यो जटित हैं ओकि चाद्रमा के तुल्य देवीय्यमान एवं मनीरम है। मेंदूर मणिया के समान प्रभा वाली मिण्यों से यह सुभूदित है। प्रति के हुँ प प्रभा से परिपूरण सुबरण से तथा बालसूय वी प्रभाम पूरण मस्तिया व द्वारा गर् समारहण है ।।३०८।। नीमियारराय निवामी तपदचर्या बारन वाले समस्त पृति गए। इनका अवस्य करक बहुत ही है तम हागये थे। उनक हृदय मं बडा भारी साम समुत्पन्न होगया था । उ हान उा वायुदेव स यह वचन वहा या ॥३०६॥

में तु तन महारमानी य भवस्यानुमारिए। ।
अनुपाह्यतमी मध्यन् प्रमादन्त पुरोत्तम ।
उद्योगा वस्त्रम धूरवा वामुवान्यमयाप्रयोद ॥३१०
श्रू यना दवदेवस्य चित्तम् रामुवान्यमयाप्रयोद ॥३१०
श्रू यना दवदेवस्य चित्तम् रामुवान्यम् ॥३११
सम्माहागात्र मानाद्य त्यारमारामा जितेन्द्रया ।
जिताहादा महा माना गौस्मा विगतमस्मरा ॥३१२
मानस्या महन्मुनानामस्यापारा प्रातन्ता ।

कर्मेशा मनसा वाचा विशुद्धेनान्तरात्मना । ग्रनस्यमनसो भूत्वा प्रपन्ना ये महेश्वरम् ॥३१३ तैर्जंब्य रुद्रसालोक्य शाश्वत पदमव्ययम् । भवस्य रूपसादृश्य नीताश्चाव ह्यनुत्तमम् ॥३१४

अधियों ने कहा-है भगवन ! कृपा करके हमें यह बताइये कि वहां पर वे कौन से महारमा सोग थे जो भगवान भव के अनुसरश करने वाले थे। जोकि परम धनुपाहा ये अयान् भव के अनुपह के पात्र हुए थे और अति श्रेष्ठ पूर मे धानन्द-विनोद किया करते हैं। ऋषिगए। के इस वचन का श्रवण करके वाय-देव ने यह वावय वहा था ॥३१०॥ बायुदेव ने कहा—हे ऋषिगरा । प्रव प्राप मुभसे मुनिये, देवो के देव की जिल्होंने भक्ति धनुवल्पित की थी। वे लजायुक्त थे-मूजित-दमनशील-शूरवीरता से समन्वित और बसीलुप थे !!३११॥ मे लीग मध्य बाहार करने वाल--मात्रात्मक-बात्मा मे ही रमए। करने वाले और इदियों को जीतने वाले थे। बीतोयणादि इन्द्रों पर विजय प्राप्त करने बाले-महान् उत्साह में पूर्ण-परम मौम्य स्वरूप वाले नया मात्मर्थ से बिल्कुल रहित रहने वाले थे।।।३१२।। समस्त अतो के भावनाओं में न्यित रहने वाले थे। मे त्यापार से धून्य तथा भाकुलता से रहित थे। वर्म के द्वारा-मन से धीर वचन के द्वारा तथा क्चन से विश्वद्ध अन्तरातमा के द्वारा अनन्य मन वाले होकर भगवात् महेरवर की दारगुग्गति से प्राप्त होने वाले ये 11३१३।। उन्होंने भगवात् एद का मालोवय प्राप्त निया है जोकि चादवत अनन्य पद है और वे सब सर्वोत्तम भगवान् भव के रूप की गृहशता को भी प्राप्त हुए हैं श्रयान् उन सब का स्वरूप शिव के ही सहय होगया है ॥३१४॥

> कैन्नानरमुखाः सर्वे विश्वरूपा कपहिन । नीलकण्ठाः सितग्रीवास्तीवणद्रष्ट्रास्त्रिसोचनाः ॥३१५ श्रद्धं चन्द्रकृतोय्योगा जटामुकुटघारियाः । सर्वे दगमुजा वीरा पद्मान्तर सुगन्विनः ॥३१६

> > 1: 1

धियान्विता युण्डलिनो मुक्ताहारविभूषिता । तेजसोऽम्याधना देशै सर्वोद्या सर्वदीयानः ॥३१८ विभज्य बहुषातमान जरामृत्युविवर्जिता । मीडन्ते विविधेर्भावीर्भोगाम् प्राप्य सुदुर्लभान् ॥३१६

मब के सब वे बैदवानर के मूरा बाते है भीर वित्वरूप-कपर्दी-नील-बर्फ बाले-श्वेन ग्रीवा से युक्त-तीटल दाडो वाले सथा तीन नेत्री याले हैं ।।३१४।। सभीके मस्तन पर बाधे चन्द्रमा से उपलीय बना हुमा है भीर जटा तया मस्तन पर मुनुट शिव वे ही समान धारण करने थाले हैं । सभी ये दश भुजामें हैं—गब महान् बोर है भोर बधाल की सुबन्ध वाचे हैं ॥३१६॥ में सर अग-यान् भव के ना दोत्रय की प्राप्त होन बाले अक्त सक्या सूर्य के समान क्षेत्र से मुक्त हैं और सबन पीतवर्शा के बस्त धाररत कर रवते हैं। उन सब के हाथी में भगवान भव की ही भौति विकास धनुष लगा हुछ। है । गबके बाहन भी गीपृष होत हैं ॥३१७॥ सब श्री ने समबित होते हैं और सभी ने बानों में बुएडल भारता पर को हैं। उन सब भरता ने मोतियों वे हार भारता कर अपने भाप को विभूषित बना रक्या है। वे सब देवों से भी धर्षिक तेज बाते हैं। समस्त भक्त जो वहाँ निवास करते हैं सर्वज एवं बर्जदर्शी होता है। मर्पोर् सभी कुछ भूत-भक्तिय बर्तमान के जानने बादि और सब कुछ को प्रस्वक्ष की भांति देखी याते हैं।।३१८।। वे सब अपनी आत्मा नो अन्तर प्रतार में विभक्त गएते मस्यित रहा बन्त हैं भीर बृद्धना तथा मृत्यु से बहिन होते हैं। ये निविध प्रकार के भाषों के द्वारा बीटा किया करते 🖟 और गरम गुटुर्नंध योगों की प्राप्त गररे भानादास्यादन कार्य है ॥३१६॥

> स्वन्द्धन्दमत्वमः मिद्धाः मिद्द्धभाग्येषिकोषिता । एराधनामा ग्द्रामा मोटगोऽनेष महानमनाम् ॥३२० एभि सर महानमा ति देवदेवो महेश्वरः । भत्तानुरुको भगवान्योदने पार्वतीष्ट्रियः ॥३४१ नारुनेपान्तु रद्वाणाः सबस्य च महानमनः । नानारकमनुषद्वामि मन्यमेतद्वयोसि यः ॥३१२

मातरिश्वाऽप्रवीत्पुण्यामित्येतामीश्वरीऽप्युत ।
अथ ते ऋपय सर्वे दिवाकरसमप्रभाः ।
थुःवेमां परमा पुण्या कया श्रेयम्बकी ततः ॥३२३
भृदाश्वानुग्रहं प्राप्य हर्ष चेवाप्यनुत्तमम् ।
सम्भावियत्वा चाप्येना वायुमुचुमँहावकम् ॥३२४
समीरण् महाभाग हास्माक च त्वया विभो ।
ईश्वरस्योत्तमं पुण्यमप्टमन्त्वीपसर्गिकम् ॥३२४
तस्य स्थान प्रमाण्श्व यथावत्परिकीत्तित्म ।
यो गन्धेन समृद्ध वै परम परमात्यन ॥३२६
महादेवस्य माहात्म्य दुविज्ञेय सुरैरपि ।
स्वेन माहात्म्ययोगेन सहस्रस्यामितीजस ॥३२७

स्वष्टार गित वाले निद्ध धौर खन्य मिद्धा के द्वारा विशेष रूप से वोषित किये हुए है। धनेन महारमात्रो एकादश रूवा वो कोहियों हैं 11३२०11 इनने माप महारमा देवों के देव महेत्वन जो भत्तो पर दया नरते वाले पार्वेनी के प्रमान मात्रात्र देवों के देव महेत्वन जो भत्तो पर दया नरते वाले पार्वेनी के प्रमान मगवान प्रमान होने हैं। ६११11 में तो उन नहों को महारमा मन का नानात्व देखना है यह में धापने विल्लुल महम कहता है। 1३२२11 मार्विरका प्रधान वापुदव ने इम पुग्य क्या को नहा था धौर देवदर ने वहा था। इनके भनत्तर दिवाकर के समान प्रभा वाले वे श्रुपिगा का सब इन परम पुष्प क्या को जो कि प्रथानिक की है, मुनकर धौर बहुत ही मनुष्ह प्रमान करने तथा भनुष्म हुए प्रमान करने तथा भनुष्म हुए प्रमान करके छोर इनका बहुत आवर नरने नहान बलवान वापु में वोले ।।३२३-२४४। मुपियों ने महा—हे मगीरण । हे महामाग । हे विभो । आपने हमको देवन का उत्तम प्रष्टम धौरमिक जमके स्थान को प्रमान को प्रमान को प्रमान को सहार वे वापुर अपनित के स्थान को मार्वेद का माहारम्य देवों के द्वारा भी दुविभेय है प्रयन्ति स्थान वा सहार वा स्थान योज वाले सहस्य वा सपने सहारम्य देवों के द्वारा भी मुर्वे ने द्वारा भी कितना ने कानने के योग्य है 13230।

यस्य भक्तं प्यसमोहा हानुबस्पायमैव च ।

ग्राहालदम्या स्वयं जुष्टा या साप्रतिमदाालिनो ॥३२=

ग्रयोत्स्नया व्याप्य स चन्द्र विन्यस्ता विश्वह्यपृष्ठ् ।
विभूतिर्धाजतेष्ठ्ययं देवदेवस्य वेदमिन ॥३२६

ग्रहादेवस्य तुल्याना रद्राग्गान्तु महास्मनाम् ।

तत्स्यं नितिलेनेद वनमादमुतिनिजयम् ॥३३०

श्रयोत्या सनु सर्वस्य भवत्यास्माभिस्तु सुजता. ।

नास्ति निश्वदिवज्ञं यमग्रवध्यत्वामुगिमिन ।

प्रस्त देववर प्राग्ण ययावद्वत्तुमहिस ॥३३१

मान्तवाच मगवान्ति भूयां वल्याम्यहृष् ।

कि मया चैय यक्तव्य तद्वदित्यामि सुजता ॥३३२

प्रादित्या पारिपाश्चया निहा व क्रोधिवक्षमा ।

वैश्वानग भूतगाला त्याद्राक्षं त्रानुगामिनः ॥३३३

प्राभूनमध्यवे पारे सर्वश्राग् भृता क्षये ।

विश्वदस्या भवरगेते तद्यो स्तृहि यथार्थवत् ॥३३४

अनुसन्ता ने निष् ही जिसस असी से समीह ना समाय होता है। जो बाह्य रुपा के निष् ही जिसस असी से समीह ना समाय होता है। जो बाह्य रुपा के विष ही वह समीहमारानियों होती है ॥ १९ मा गांव में वह समीहमारानियों होती है ॥ १९ मा गांव में वह समीहमारानियों होती है ॥ १९ मा गांव में बहुत ही सपित आजनाय है ॥ १९ मा महाराग प्रदेश ने देव के पर से बहुत ही सपित आजनाय है ॥ १९ मा महाराग प्रदेश ने मुख्य महादेव ना वह यन निराद ने बारा प्रस्त से समृत वा निराद ने ॥ १९ का महारा महाराग निराद है ॥ १९ का निराद है ॥ १९ का महाराग वह स्वत स्वत है सो ने सारा महाराग है ॥ १९ मा स्वत है से साम निराद है ॥ १९ मा स्वत है सो स्वत सारा किया है से साम स्वत साम साहित है से सुन वाची यह नहीं ॥ ॥ १९ से साम स्वत साम साहित है से सुन वाची यह नहीं ॥ ॥ १९ से साहित साहित से साहित से से साम साहित है से साहित साहित से स

क्षम हो जाने पर ये मृष्ट किम अवस्था बाले होते हैं इसे ग्राप यथार्थवत् हमको बोचे ।।३३३-३३४।।

एते ये वै त्वया प्रोक्ताः सिहब्याध्रमणीः सह । ये चान्ये सिद्धिसम्प्राप्ता मातरिश्वा जगाद ह ॥३३१ इदञ्ज परम तत्वं समाख्यास्यामि शृएवताम् । विज्ञातेश्वरसद्भावमध्यक्तं प्रभव तथा ॥३३६ तत्र पूर्वगतास्तेषु कुमारा ब्रह्मग्रा सुताः। सनक्ष्म सनन्द्रभ तृतीयश्च सनातनः ॥३३७ बोद्ध कपिलस्तेपामामुरिश्च महायजाः। मृति. पश्वशिल्ला व ये चान्येऽप्येवमादय ॥३१= तत. काले व्यतिकान्ते कल्पाना पर्यये गते । महाभृतविनाचान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते ॥३३६ श्रनेकरद्रकोड्यस्त् या प्रमन्ना महेश्वरी । घरदादीन्विपयान्भोगान्सत्यस्याष्ट्रविधस्रयात् (?) ॥३४० प्रविषय सर्गभूतानि ज्ञानयुक्तेन तेजसा । वैहायपदमब्यग्र भृतानामनुकम्पया ॥३४१ त्तव यान्ति महात्मान परमाशु महेश्वरम्। तरन्ति सुमहावर्त्ता जन्ममृत्युदका नदीम् ॥३४२ तत पदयन्ति मर्वाण पर ब्रह्माणमेत्र च। देव्या भी सहिता, सम या देव्यः परिकीत्तिताः ॥३४३ यत्तरसहस्र मिहानामादित्याना तथीव च । वैश्वानरभूतभव्यव्याध्यक्षि वानुगामिन ॥३४४ में सब भापने निह स्याप्र गराों के साथ बताये हैं और जो भ्रत्य सिद्धि को मम्प्राप्त होते वाने हैं वागुदेव ने जिनको कहा था। इस परम तत्त्व की महैगा, भाग सुनिये। विज्ञान ईश्वर मद्भाव भौर श्रव्यक्त प्रभाव को भी क्ट्रैंगा ।।३३५-३३६।। बहा पर उनमें ब्रह्मा के पुत्र कुमार पूर्ववत हैं जो मनक-मनन्द और मृतीय मनातन हैं ॥३३७॥ उनमे बोडु-विषल घोर महान् यश ४४= ] [ बायु पुराए।

वांता मागरि भीर पाजिल्या मिन भीर जा धाय इसी प्रशास व है।। देव।
इसर प्रयोग् वास व ब्यानिया त हान पर तथा प्रत्य के प्रथम के गत होने
पर सहाभूता व विनाय हा जान पर तथा प्रत्य के प्रश्नुपरिषत हान पर सने।
पर तथा प्रत्य के पाणि भीर प्रमान सहाय हो। प्रस्त के तथा भीगा की
राज के स्थानिया को पाल सं मुक्त तब व द्वारा समस्त भूता में प्रयोग कर के
प्राण्या पर अनुक्त्या करते से अव्याग्न वहानम पद को प्राप्त होने
हैं।। वे १ १८०। वना पर महान् भारमा वाल परमानु महत्त्वर माल जान
हैं भीर मान् आवनी याना नया जाम भीर भीन के जन वाली नमी को पाल
है भीर सान् हैं। वे १९। इसन सनत्त्र वहा सहिन्द की तथा परश्चा का
दान किया करते हैं। वे १९। इसन सनत्त्र वहा सहिन्द की देवियों की लिय
वार किया करते हैं। वे वहां हा तथा भारिया का सन्त है तथा प्रश्नुमत करने
वार कैयान प्रस्त भ्रम भ्रम स्थान है। वे वहां स्थान प्रस्तु का
वार कैयान प्रस्तु भ्रम स्थान स्थान वार के दान है तथा प्रस्तु का

## प्रम्य ६४—प्रलवाटि पूनः सृष्टि वर्षान

प्रत्याहार प्रवस्थानि परन्या न न्ययम्पुतः । प्रद्रागः स्थितियाति तृ शीस ति मस्तदा प्रभौ ॥१ मध्द कुरनञ्जातम सुगृक्ष्म विश्वमादवरः । प्रत्यात्ता प्रमान व्यत्तः प्रयाहारः च कुरन्तः ॥२ पर तदपुराग्यानामपूर्णे कन्यमण्डम्य । व्यक्तित्र महापार हाप्रत्यने पु बस्यविष् ॥३ मा द्रम्य सम्प्राप्ते पश्चिमस्य मनागदाः । पात व विमुगं तिमान्योस्य स्वार्यक्षाः । सम्प्रताव गरा पृत प्रदाहार हापुष्यितः । प्राप्ताव गरा प्रवाहार हापुष्यितः । मह्दादेविकारस्य विशेषान्तस्य सक्षये । स्वभावकारिते तस्मिन्छवृत्ते प्रतिसन्धरे ॥६ ग्रापो ग्रसन्ति वै पूर्वे भूमेर्गन्धात्मक गुण्म् । ग्रानगन्धा ततो भूमिः प्रतयत्वाय करणते । प्रविष्टे गन्धतन्मात्रे तोयावस्था घरा भवेत् ॥७ ग्रापस्तदा प्रनष्टा वे वेगवत्यो महास्वना । सर्वमापुर्गाद्वेद तिष्ठन्ति विचरन्ति च ॥॥

श्री सनजी ने नहा-भव में पर स्वयम्भ ने अन्त मे जो प्रत्याहार होता है उमको बतलाऊँ गा। उस स्थित काल के क्षीए हो जाने पर जो उस समय मे प्रभु ग्रह्मा वाहमा करता है।।१॥ जिम प्रकार से ईव्दर इस प्रध्यातम-मुस्कम विदव को रचा करता है वही प्रभु प्रत्याहार के समय में यह व्यक्त पूर्ण रप से घव्यक्तों को ग्रम लिया करता है ॥२॥ किन्तु उसके प्रतु-यत्यों का अपूर्ण सक्षय होने पर किमी के अप्रत्यक्ष महाधोर के उपस्थित होने पर धन्त में उस समय मनुके पश्चिम हुम के सम्प्राप्त होने पर अन्त मे उस मलियुग के क्षीए। हो जान से समय में सहार वहा गया है ॥३-४॥ उस समय में मम्प्रक्षाल व होने पर प्रत्याहार के उपस्थित हो जाने पर उस समय में उम भूततन्भात्राक्षों के सक्षय वाले प्रत्याहार में महद् बादि विकार के विशेषान्त के सक्षय होने पर भीर स्वभाव काग्ति उस प्रतिसन्दार के प्रवृत्त होने पर सर्वे प्रथम जल भूमि के गन्घ स्वरूप वाले गुए। को ग्रमता हैं। फिर वह भारत गन्धवाली भूमि प्रमय हाने के लिए कल्पिन होनी है। गन्ध तन्त्रात्रा के प्रविष्ट हो जाने पर यह भूमि जन नी अवस्था में हो जाया करती है। ।।५-६-७।। उस ममय मे प्रनष्ट जल वेग वाना भीर महान् शहद बाला इस सक्तो मापूरित कर स्थित रहता है और विचरण किया करना है।।=।।

> प्रपामित गुणोयन्तु ज्योतिषे लीयते रसः । नश्यन्त्यापस्तदान्ते च रसतन्मानसङ्क्षयात् ॥६ तंत्रसा सहतरसा ज्योतिष्टु प्राप्नुवन्त्युत । प्रम्ते च मन्त्रि तंत्र सन्वतोपुन्वमीक्षयते ॥१०

प्रशानि नर्वतो व्यात आदते तज्जलन्तदा ।
सर्वमायुक्तंतऽचिमिस्तदा जगदिद धर्न ॥११
धर्चिमि मन्नते तिस्मिन्तियंगुद्-जैमधन्तत ।
जगतिवोऽपि गुर्ण रण वायुर्गित प्रवास्त्रम् ।
प्रतीयने तदा तिस्मन्दीपाचिदिय मारते ॥१२
प्रतियने तदा तिस्मन्दीपाचिदिय मारते ॥१२
प्रतियने तदा तिस्मन्दीपाचिदिय मारते ॥१३
तप्ताम्यित तेशो हि वायुना प्रयो महत् ॥१३
तिनानोकै नदा नेके वायुभूते च तेजाता ॥१४
कर्ष्य नाधश्च तियंवच दीघचीति दिशो दम ।
वायोगिव गुग्ग स्थानमाराम प्रमते च नत् ॥१४
प्रशास्त्रति तदा वायु चन्तु निहरयना गृतम् ।
प्रम्यम-सम्पर्शनम्य न च स्तिमत् ॥१६

द्रमा व कादण को गुण होता है यह रस तेज में सीन होजाया करता है। तय काद म रस तन्माजा व स्थाय होत ने जान नट्ट हो जाया करते हैं। हो। तज व हारा महरगा बाव जान तेज व स्वक्रण को हो प्राप्त कर तिया करते हैं। हो। तज व हारा महरगा बाव जान तेज व स्वक्रण को हो प्राप्त कर तिया करता है। सिनव ने कान हो जान पर मार्गा और तेज ही दिस्ताकारिया करता है। हो पर पदमा सिन्य का जा मार्ग का उस मार्ग करा कर स्वाप्त के। उस समय करा कर सदा है। यह स्वयन्त करा कर का निर्म के। विश्व का पर प्राप्त के। हो है। भीर भीर यह समयन करा कर का निर्म के वान पर उपित है। वाना है। हो साथ को हम सिन्य का पर प्राप्त है। जा को हम सिन्य का पर प्राप्त के बाद विभा करा हम सिन्य करा हम सिन्य का पर प्राप्त है। हो की वाना है ने वाना हम सिन्य का प्राप्त के बाद विभा करा हम सिन्य का प्राप्त हम सिन्य का प्राप्त के सिन्य का प्राप्त करा हम। हम सिन्य का प्राप्त के सिन्य का प्राप्त करा करा हम सिन्य का प्राप्त करा हम। हम सिन्य का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का सिन्य का प्राप्त का सिन्य का प्राप्त का सिन्य का प्राप्त का सिन्य का सिन्य

नो किम्पत किया करता है। उस बायु वा जो स्पर्ध गुण है उसे आकास प्रम निया करता है। १४-२४॥ तल यह प्रचमित हो जाना है भीर अनावृत भावास में रहा वनता है। रप-रम स्पर्ध और गन्य तथा भूर्ति से रहित होना है। १९॥

सर्वमापूरयद्मादै सुमहत्तत्प्रकाशते । परिमण्डलन्तत्सुपिरमाकादा जन्दलक्षराम् ॥१७ शब्दमात्र सदाकाश सर्वपावृत्य तिरुति । तन्तु शब्दगुरान्तस्य भूतादि ग्रसते पुनः ॥१८ भूतेन्द्रियेषु यूगपर भूनादी सस्थितेषु व । ग्रमिमानात्मको ह्योप भूनादिस्तामस स्मृत ॥१६ भूतादि गमते चापि महान्वे वृद्धिलक्षण । महानात्मा त विज्ञेय सकत्यो व्यवसायक ॥२० युद्धिर्मनम्ब लिङ्गम्ब महानक्षर एव च । पर्यायवाचकी शब्दैस्तमाहुस्तत्त्वचिन्तका ॥२१ सम्प्रलीनेप भूतेष गुलसाम्य तमोगये। स्वारमन्येव स्थिते चव कारे लोककारे ।।२२ विनिवृत्ते तदा सर्गे प्रकृत्यावस्थितेन वै । तदाचन्तपरीक्षरवाददृष्टत्वाच्च कस्यचित् ॥२३ धनारयानादयोवस्वादज्ञानाउज्ञानिनामपि । प्रागतागतिकरवाञ्च ग्रहण तम्न विद्यते ॥२४ भावग्राह्मानुमानाञ्च चिन्तयित्वेदमुच्यते । स्थिते तु गारणे तस्मिन्नित्ये सदसदात्मिके ॥२५ ग्रनिद्देश्या प्रनृत्तिर्वे स्वात्मिका कारणे न तु । एव सप्तादयोऽभ्यस्तात्म्मात्प्रकृतयस्तु वै ॥२६ सवनो नादों के द्वारा ग्रापूरित कर वह सुमहत् प्रकाशित होता है। परिमएडल मुपिर बानाज का शब्द मुखा ही लक्षण अर्थान् स्वरूप होना है ॥१७॥ उत्त ममय राज्य मात्र वह बाकाश मवको बाकृत करके स्थित रहा करता है।

> प्रयाहार तथ सर्वे प्रविवादानि वरस्वरम् । वनवसारृत तर्व मध्यन्तु प्रतीवते ॥६० ममदीवरमुद्रात्त सम्योग सववतम् । एक्तावरम् यञ्च स्वोतिका सीवते तु तत् ॥५= वन्तवम् वावरममानामा ग्रमते तु तत् ॥५६ प्रवादाय वावरममानामा ग्रमते तु तत् ॥६६ प्रवादाय वावरममानामा ग्रमते तु तत् ॥६६ प्रवादाय वावरममानाम ग्रमते तु तत् ॥१० मतान प्रवादाय स्वाद्यं वृद्धि वधान ॥१० मतान प्रवादयम् गुणमास्य तत् वस्म् । एतो स्वाद्यस्यार प्रवाद्यस्य । ११ ॥११

गत्वा जबञ्जवीभावे स्थानेप्वेषु प्रमयमान् । प्रत्याहारे वियुज्यन्ते क्षेत्रज्ञाः करणः पुन ॥३३ साघम्यंवेषम्यंकृतसयोगोऽनादिमांसस्तयोः ॥३४ एव सर्गेषु विज्ञे य क्षेत्रज्ञो ज्विह ब्राह्मणाः । श्रद्वाविच्चेव विज्ञे यः क्षेत्रज्ञानास्त्रयवपुषक ॥३५

उस समय में सर्व के प्रस्थाहार में परस्पर में प्रवेश विचा करते हैं जिसमें यह बावृत समस्त मराइल प्रलीन होता है ॥२७॥ सन हीप समुद्री के मन्त तक पर्वतो के सहित सप्त लोक धीर जो भी कुछ ज्योतियो का आवरण है वह सब लीत हो जाता है ॥२८॥ जो तैजन बावरण है उसे बारास प्रसित पर लेता है। जो बायव्य भावरण है उमे भाकाश प्रम लेता है।।२६॥ भीर जो पाकाश का आवरण है उसे भुतादि ग्रम लेता है। बुद्धि के स्वरूप वाला महाद भुतादि को प्रस सेता है ॥३०॥ इसके पश्चात गुणो की समता स्वरूप प्रव्यक्त महान को ग्रम लेना है। ये ब्रह्मा और भव्यक्त के सहार तथा विस्तार इसके पीछे होते हैं ।। ३१।। सर्ग के सयम में विकारी की मुजन करता है तथा ग्रसता है । सहार नार्य के करण समिद्ध जो जानी होते है जगत मे जबी भाव मे जाकर इन स्थानों में प्रमयमों को क्षेत्रज्ञ फिर करणों से प्रत्याहार में विवृदन हो जाते हैं ।।३२-३३।। जो अध्यक्त है वह क्षेत्र वहा जाता है भीर जो ब्रह्म है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं । उन दोनो का सर्थात् स्थातः और बह्य का सायग्यं तथा वैधायं कृत भन्तादिमान् सयोग होता है ।।३४।। इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ सर्गों मे जानना चाहिए। भीर वहाँ बाह्मण क्षेत्र ज्ञान ने पृथक् पृथक् ब्रह्मवित् ही जानना चाहिए ॥३४॥

विषयाविषयत्व श्रे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः स्मृतम् । श्रह्मा तु विषयो ज्ञेयोऽविषयः क्षेत्रमुच्यते ॥३६ क्षेत्रज्ञाचि ित क्षेत्रं क्षेत्रज्ञार्थं प्रचक्षते । बहुत्वाच गरीराणा गरीरी बहुधा स्मृत. ॥३७ ग्रब्युहा बाद्धराच्यैव ज्योतिवंच व्यवस्थित. । यम्मास्त्रतिवारीर हि सुखदु खोपलब्गिता । तस्मात्पुरयनानात्य विज्ञयं तु विजानता ॥३८ यदा प्रवन्त चैना भेदाना चैव सममा 1 स्वभावनारिताः सर्वे वालेन महता तदा ॥३६ निवत्तते तदा तम्य स्थितिराग स्वयमभूव । सहमा योज्यक सबीं ब्रंह्मलोक निवासिमि ॥४० विनिर्वत्तं तदा रागे स्थितावात्मनिवासिनाम् । तत्रानवासिना तेषा तदा तद्दोषदद्दिनाम् ॥४१ उल्पचनऽय धेराग्यमारमवाद प्रशासनम् । भाज्यभावनृत्वनानात्वे तेषा तद्भावशिवाम् ॥४२ प्रयानानेन क्षेत्रज्ञास्ततस्ते ग्रह्मलीतिचा । प्रशृतो व रागा नीताः सर्वे नानाप्रदर्शन ।।४३ र भारमध्यवायति उन्तं प्रदान्ता दशनारमया । गुद्धा निरशाना सधे चेतनाचेतनास्त्रया ॥४४ तर्त्रेय परिनिर्वाणाः स्मृता नागामिनस्तु त । निग्रंगन्यानिरात्मान प्रशुख्यत्ते व्यतित्रमात् ॥४५

समय में स्थिति में राग के विनिवृत्त हो जाने पर भारभगाद का प्रकार करने बाला भोतत भीर भोज्य के अनेक प्रवार होने में तद्भव की देखने वाले उनका बैराज्य उत्पार हो जाता है ॥४१-४२॥ पृथक् ज्ञान से इसके पृश्वाद नाना प्रदर्शी वे समस्त बहा लीविक प्रकृति में करूप नीत हुए ॥४१॥ परम प्रधान्त सुद्ध दर्शनात्मक-निरञ्जन तथा जेतन भीर अचेतन स्वरूप वाले भूपनी भारभा में ही भवस्थित होते हैं॥४४॥ वहाँ पर ही परिनिर्वाण निर्मुण होने से निरात्मा और श्रकृति के अन्त में व्यक्ति क्रम से वे भागामी नहीं बहे गये हैं॥४४॥

> इत्येव प्राकृत प्रोक्त प्रतिसर्ग स्वयम्भूत । भिद्यन्ते सर्वभूताना करणानि प्रसयमे ॥४६ इत्येप सयमध्ये व तत्त्वाना करणी सह। तत्त्वप्रसयमा ह्योप स्मृतो ह्यवत्तं को द्विजा ॥४७ धर्माधमी तपो ज्ञान शुभे सत्यानृते तथा । **अदृष्वं भावो हाघोभावो मुखदु से व्रियाप्रिये ॥४**८ सर्वमेतस्प्रयातस्य गुरामाधात्मक स्मृतम् । निरिन्द्रियाणा च तदा ज्ञानिना यच्छुमाञ्चमम् ॥४६ प्रकृत्या चैव तत्सर्व पूण्य पाप प्रतिष्ठति । योन्यवस्था स्वभावे च देहिना तु निपिच्यते ॥५० जन्तूना पारपुष्यन्तु प्रकृती यत्प्रतिष्ठितम् । ग्रव्यक्तस्थानि तान्येव पूष्पपापानि जन्तव । ये जयन्ति पुनर्देहे देहान्यत्वे तथैव च ॥५१ धर्माधर्मी तु जन्तूना गुएमात्रात्मकावुमी। करएाँ स्व प्रचीयते कायत्वेनेह जन्तुभि ॥५२ सुनेतनाः प्रनीयन्ते क्षेत्रज्ञाचिष्टिना गुलाः । सर्गे च प्रतिसर्गे च मसारे चैव जन्तवः। संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते कर्ग्णैः सन्बरन्ति च ॥१३

राजमा तामभी चैव मात्विकी चैव बृत्तव । गुगमात्रा प्रवतन्त पुरुषाधिष्ठिनाध्विष्ठी ॥५४ ऊद्ध्व दवात्मक सत्त्वमधाभागात्मक तम । तया प्रवत्तक मध्य इहैवावत्त व रज ॥५५

इस प्रकार संगह स्वयम्भू का प्राप्टन अतिसम वह दिया गया है। गमन्त प्राणिया व प्रगास संवरण विद्यमात हात है ॥४६॥ है द्विजहार <sup>|</sup> यह हा तत्या का करनो व साय सयम है। घोर आयत्त स्तरव प्रसायम यही वरागया है।। (७)। श्री मृतजी न वरा—धन अधम तप-ना। तया गुभ साप भीर मतृत उद्ग्य साप भीर अधोभाव⊷सुत तथा दुल-प्रिय भीर अप्रिय यत्र गत्र प्रयाना दिय हुए वा गुलमात्रास्मर बहा गया है। स्रोर उस ममय म विनाइद्रिया बान पानिया याजो भामुद्ध पुत्र तथा प्रणुभ है यह भागुण मात्राभर हाता है ।।४८ ४६।। यह सब ब्रहति 🖩 पुरुष ग्रीर पाप प्रतिदित्त होना है। भीर रूपारिया क स्वभाव मा या चपस्या निवित्त हाती है।।४०॥ ज तुर्वा **बा** पुरुष भीर पाप जा ब्रहति संवतिष्ठित है। अंतुगण जो उरी भव्यक्त म स्थित पुरुष भीर पापा को जीत लाहें जाति पुतर्देश में सपा दहा यह समझ है।।४१॥ जनुषा गंधमं और अधमंदाना गुरुमात्रासक हात है। यहाँ पर मरागा गडांश अनुषा संवाय व हान संबद्ध जाता वरत हैं ॥५२॥ गुप्तप क्षत्रपास स्थित गुण प्रचान हाजाया करते हैं। सम संबोद प्रशिया संगतार म अनुगण सपुत्त और दिपुत्त होत्त हैं धीर बच्यार वा साम्य सञ्चरण तिया गरत है।।४६॥ राजनी–तामशं भीर सारिवती वृत्तियाँ पुरुषा स मधिनित मुखबात्रा तात्र प्रकार म प्रकृत हश्ता है ॥१४॥ उद्ध्व म देवसम्ब गरप है घीर भयाजागा सक्तम है। उत्त नाना कमध्य म प्रवसक यहाँ पर हा मायसक रजानूमा हाका है सरक्रा

इ सर्वासनीत त्रवा भारतामुलास्वरा । भारतु मध्यूनाना तस्र पार्व विज्ञानुता ॥४६ प्रसिद्धायस्यवारम्भा चारभा। हि मात्तर्य । एतारतु गत्रपत्रिय गुन्ना याणानिका स्मृता ॥४३ तम साभिभवाजन्तुर्यायातथ्य न विन्दति । यतत्त्वर्गनात्सोऽय त्रिविध वच्यते तत ॥१८ प्राक्ततेन वन्धेन तथा वैकारिकेन च । दिशिशाभि स्तृतीयेन बदोऽत्यन्तं विवत्तं ते ॥१६ इत्येतं वै त्रयः प्रोक्ता वन्धा ह्यानानृतुका. । श्रानित्ये नित्यसत्ता च दुःसे च सुमवर्तात्तेन ॥६० श्राने स्वभित्तं च नानमशुर्वो शुचिनिश्चयः । येपामेते मनोदोपा ज्ञान्तदोपा विषय्यंवात् ॥६० रामद्वे पनिवृत्तिश्च तज्ज्ञान संमुदारहृतम् । श्रज्ञान तमसो मूल कृम्मद्वयफल रज । कम्मंजस्तु पुनवहो महादुःख प्रवत्तं ते ॥६२ श्रोत्रजा नेत्रजा चैव स्विजह्वाद्यागतस्त्या । पुनर्भवकरी दुःशा वम्मंणा जायते तुःसा ॥६२

इस प्रकार से के तीन लोन गुण्यत्मक लोगों के समस्त प्राण्यिमों के परिवर्षित होते हैं। इसको विशेष रूप से आनने वाले को नहीं करना चाहिए ॥५६॥ मानवों के द्वारा प्रविधा प्रत्य प्रारंक्ष धारकर क्षिणे जाया करते हैं। ये सीन गतियों पुत्र प्रीर पापाधिका कही गई हैं। १५०॥ समोगुण्य से प्रिम्मव होने से जन्म पायत्म्य की प्राप्त नहीं होता है। इसके प्रकार तह तस्त तर् वर्गन के होने से तीन प्रकार का बढ़ होना है। ॥५०॥ प्राण्डत तथ्य से तथा वैनारिक कम्में से तीन प्रकार का बढ़ होना है। ॥५०॥ प्राण्डत होना है। १५०॥ ये तीनो वन्य धानान के हेतु वाले नह गये हैं। धीनत्य में नित्य होने में सा और दुख में मुख वा देखना यह मनोदोष है। १६०॥ यो धपना नहीं है उस प्रस्त में प्रप्ता है ऐसा प्राप्त नित्र होने वा विवयस में प्रप्ता है ऐसा प्राप्त से प्रप्ता है एस प्रम्पत विवयस होने हैं। १९०॥ विवयस होने ही। १०० समस्त हो धाना तम का पूल होता है। १०० समस्त वे जनम लेने वाली—नेमों से प्रिरंग सोन होना है। भीर प्रोण के जन्म लेने वाली—नेमों से सीर महा दुख प्रमुत होना है।। १०० स्रोण के जन्म लेने वाली—नेमों से सीर प्राप्त होने होना है।। १०० स्रोण से जन्म लेने वाली—नेमों से सीर प्राप्त होने होना होना होना है।। १०० स्रोण के जन्म लेने वाली—नेमों से

उत्पन्न होने वानी तथा त्वत्रा, जिह्हा भीर झाल मर्थान् माधिता से पुनर्जम करने वानी दुस स्वरूपा वह वर्मों की उत्पन्न होती है ॥६२॥

सनुष्णोऽभिहितो यासः स्वरृतैः वस्मंणः फलैः। तैनपालीक्यजीवस्तर्भव परि वर्त्त ते ॥६४ तस्मारस्यूनमनर्यानामञ्जानमुपदिश्यते । त शक्तमवधार्यें र ज्ञाने यत्न समाचरेत् ॥६५ ज्ञानाद्विजयते सर्वं स्वागाद्वद्विविरज्यते । गैराग्याच्छद्वचते चापि चुद्धः सत्येन मुच्यते ॥६६ पत ऊर्ध्यो प्रवक्ष्यामि राग भूतापहारिएम् । धमियाञ्चाय यो यस्माद्विपयोऽध्यवदात्मन ॥६७ मनिष्टमभिषञ्च हि श्रीतितापविषादनम् । दुःयनाभे न तापश्च सुगानुस्मरण तया ॥६८ इत्येष भैषयो राग सम्भूत्या. बारण स्मृतम् । ब्रह्मादी स्थावरान्ते थे मसारे ह्याधिभौतिके । प्रधानपूर्वत तस्मादज्ञानन्तु विवर्जयेत् ॥६६ यस्य चार्षं न प्रमाण शिष्टाचार तर्पव च । वर्णाश्रमविरोधी व शिष्टशास्त्रविरोधनः ॥५० एव मार्गो हि निर्दाधितर्ययोगी च बारएम् । निर्मरमीनिगनश्चीय बारम्स हा नियन्यते ॥५१ विविधा यात्रना स्थाने तिर्यम्योनी च पडिवधे । रारगो विषये चेत्र प्रतिघातस्य सर्वदा. ॥७२ पर्नश्चरवंश्यु तत्मर्वे प्रतिघातात्म्ब स्मृतम् । इत्येषा तामनी रुनिभू तादीनां चतुर्विधा ॥७३

भाग किये हुए वर्की ए पत्रा ने बात गहुम्हा वहा गया है। सैन पा भेक्ष्य और बहो पर हो गरिशनित होता है। १६ ८। इनमें धनवीं वा स्पूल भाग में उपहित्र होता है। उन एक बर शका समस्य कर जात से यस्त करता वर्षित । १६ मा जात त सबसी विजय होती है और उसस से बुद्धि विश्वित होती है तथा बराग्य से शुद्धि होती है और जो शुद्ध होना है वह सत्त्व से मुक्ति प्राप्त किया करता है ॥६६॥ इससे ग्रागे भूताप के हरए। करने वाले राग की वतलाऊँगा । जो जिससे प्रवश्य भारमा वाले का विषय धर्मिपञ्ज के लिये होता हैं ॥६७॥ मनिष्ट मभिपद्भ निश्चय ही प्रीति ताप का विपाद करने वाला होता है। दुल साभ मे ताप तथा सुलानुस्मरण नही होता है ॥६८॥ यह बैपय राग सम्भूति का कारण कहा गया है। बह्या से भावि में स्थावरी के मन्त मे इम माधिभौतिक संसार में अज्ञान पूर्वक सब है इसलिये मज्ञान का त्याग करना ही चाहिए ॥६६॥ जिसके लिये ऋषियों के द्वारा कहा हथा प्रमाण नही होता है भर्यात कोई प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता है और शिष्टाचार भी नहीं होता है। जो वर्णों भीर बाधमी ना विरोध करने वाला होता है तथा जो शिष्टो के निर्मित्त शास्त्रो का विरोध करने वाला होता है ॥७०॥ यह मार्ग निर्दाय भीर निर्वकृ योनि में कारण बना करता है। वह तिर्वकृ योनि गत कारण कहा जाया व रता है ।३७१।। छै प्रकार के निर्यंक योनियत कारण कहा जाया करता है।।७१।। छै प्रकार के तियंक् योनि वे स्थान म प्रनेक प्रकार की यातनाएं होती हैं। कारए। भीर विषय में सब और से प्रतिवात होता है।।७२॥ इस प्रकार से वह समस्त भनैश्वर्य प्रतिधात के स्वरूप वाला वहा गया है। यह प्राणियों की तामसी वृत्ति चार प्रकार की होती है।।७३॥

सत्वस्यमानक चित्त यथा मत्वप्रदर्शनात् । तत्वानाश्व तथा तत्त्व दृष्ट्वा वै तत्वदशनात् ॥७४ सत्वक्षेत्रज्ञनानाश्वयेतज्ज्ञानार्थदर्शनम् । नानात्वदर्शनं ज्ञान ज्ञानाद्वं योगमुच्यते ॥७५ तेन वदस्य वै वन्यो भोक्षो मुत्तम्य तेन च । समारे विनिवृत्ते तु मुक्तो लिङ्गे न मुच्यते ॥७६ ति सम्बन्धो हार्येतस्य स्वात्मन्येवावतिष्ठने । स्वात्मन्यवस्थितम्बर्धापि विस्त्यात्वेतम् तित्यते ॥७७ इत्येतल्लक्षस्य प्रोक्ति समासाञ्ज्ञानमोक्षयो. । स चापि त्रिविध. प्रोक्तो मोक्षो चै तत्त्वदर्शिम ॥ ७० पूर्वं वियागो जानेन द्वितीयो रागसक्षयात् । निञ्जाभावात् वैवस्य वैवस्यात् निरखनम् ॥५६ निरखनत्वाच्छुडम्तु तता नेता न विद्यते । नृष्णाक्षयात्तीयस्तु व्यारयात मोक्षणारणम् ॥५० निमित्तमप्रतीयाते इष्टतस्यादिलक्षरणः । प्रशावतानि स्पाणि प्राप्तानि ययात्रमम् ॥६१

भवन गत्व मं स्थित रहने बाना शिल जिम प्रकार संसरेय ॥ दणा 🛮 हाता है उसी प्रकार से तस्त्र को दलकर सत्त्व दनास सत्का का हाता है ।। अथा सत्तव क्षत्रमा का नामास्य होता है फोर यह ज्ञानाय दशन है। पानास्य वंदान को ज्ञान वरत हैं घोर उस ज्ञान संयोग दगार हो साहै जाति योग क्टा जाता है।। अथ।। उसम जा बद्ध हाना है उसका बायन हाता है मीर जी उसन मुक्त होता है उसका माक्ष हथा करता है। नमार व विशिन्त होने पर मुत्त विङ्ग स छुन्द्रारा पा जाया करता है ॥७६॥ विशस्य स सर्थात् सम्बद्ध स रहिन धर्मनाय प्रष्टनी भारमा म ही समस्थित हुआ। बरता है। भीर स्वास्म व्यवस्थित ही विरुवारिय के द्वारा निरमा जाता है ॥३७॥ यह इतता ही नक्षण सं बार भीर मारा वा लगल वहा गया है। यह मोगा भी सरवा व दलते वात पुरमा व द्वारा तात प्रकार का कहा तथा है ॥००॥ प्रथम ज्ञान व माप विद्यान है। दूसरा समाय संभाग साला है तिहु के सभाव संवैशन्य होता है सीर मैबार गता तिस्कार होता है Hatti तिस्कार हो। से गुद्ध द्वारा है निर नता तरी होता है। तृष्या व ध्यं य तीयश होता है आहि मात का कारण ब्यारयात शिया रूपा है ॥६०॥ इष्ट शब्द आदि स्वरूप बाद सप्रतिपात म निवित्त हाता है। इतक पाठ रूप हात है जाति यपाक्रम प्राह्म हात है।।वहै।।

क्षेत्रभ्यसम्बद्धनं मुग्गमात्रासमाति तु । या उदर्ध प्रवस्तामि वैशाम दायद्यनातु ॥६२ दिथ्य म मानुर चेर विषयं पन्तवस्तात् ॥ यवद्याद्यनिषयः, वसद्यादस्तात् ॥६३ तापत्रोतिविषादानां कार्य्यन्तु परिवर्जनम् । एव वैराग्यमास्याय शरीरी निर्ममो भवेत ॥=४ ग्रनित्यमदावं दु.समिति बुद्धचानुचिन्त्य च । विश्व कार्यकरण सत्वास्येति तरान्त्र यः ॥=५ परिपक्कपायो हि कृत्स्नान्दोपान्प्रपञ्यति । ततः प्रयाणकाले हि दोपैर्नेमित्तिकस्तथा ॥६६ ऊप्मा प्रकृपित काये तीववाय्यमीरितः। स शरीरमुपाधित्य कृत्यनान्दोपान्हलुद्धि वै ॥६७ प्राणस्थानानि भिन्दिन्ह छिन्दन्मर्भाष्यतीत्य च । शैत्यारप्रकृषितो वायुरुद्द्दंन्तु क्रमते तत. ॥६६ स चाय सर्वेभूताना प्रारास्थानेप्ववस्थितः। समासात्सवृते जाने सवृतेषु च कर्मम् ॥=६ स जी बोडनस्य थि अन कम्में भि स्वै पुराकृतै । श्रष्टा द्वाराणवृत्तीर्वे स विच्यावयते पुन<sup>ै</sup>।१० धारीर प्रजहसी वै निरुच्छवासस्ततो भवेत । एव प्रार्गे परित्यक्तो मृत इत्यभिधीयते ॥६१

पुरापात्रास्त्रक सेवली में घव सिन्नित होते हैं। अब इसने मागे दोष दस्तेन से बैराग्य को बनलाऊँगा ॥६२॥ दिव्य घीर सानुष्य प्रच सफ़ाग विषय में दोष दस्तेन से बैराग्य को बनलाऊँगा ॥६२॥ दिव्य घीर सानुष्य प्रच सफ़ाग विषय में दोष दस्तेन से प्रद्रीय फ़्तामियङ्ग करना चाहिए ॥६३॥ ताय-भीनि घीर विपादों का परिश्वलैंग करना चाहिए ॥ इस प्रकार से बैगा्य में घान्यत होकर यह सारीर चारी निर्मन हो जाता है। धर्यान् इस सारीरी को समता में रहित हो जाता चाहिए ॥ इस बुद्ध के ब्राह्म हो इस प्रकार से प्रनुवित्त करने जो विश्वल्य वाचा होकर समस्य दोगों को देव लेना है। प्रयाण करने के नमय में निर्वय ही मीमितिश दोगों से नाया में प्रवृत्ति ऊप्ता साण करने के नमय में निर्वय ही मीमितिश दोगों से नाया में प्रवृत्ति ऊप्ता होते हुए होत्र कामु से समीरित हो जाता है वह छारींग में उपापित होत्तर समस्य दोगों को रेट कर देना है। ॥६६-६०॥ प्राप्त के स्थानों नो भेटन करता

हुमा भीर ममों का छेदन करता हुमा भाग जनकर सैत्य से प्रकृषित होने काला वामु उद्दर्भ भाग को किर कारत किया करता है। ।= ।। भीर यह यह समस्य प्राणिया के प्राण स्थाना में म्वस्थित रहा करता है। सदीप से जान के सकृत हो जाने पर भीगसमस्त कभों ने शतृत होने पर वह भीव पुरा कृत मर्पान् पिट्न जाम म क्या हुण धपने कमों से भागविष्ठान हो जाना है। किर मधाद्व प्राण मृत्ति बान्ता वह कियायिवत हो जाता है।। = ६ ६०।। वारीर को प्रश्चका स स्थानता हुमा बह किर किना उच्छाना बाला होना है। इस रीति में प्राण्या क द्वारा परिस्थक होने वाचा गृह हम नाम से कहा जाता है।। ६१।।

यथेह लागे रायात नीयमानमितस्तत ।
रखन तहथे यसु नता नता न नियत ।।६२
तृप्णाक्षयमृतीयस्तु व्याम्यात माधारक्षणम् ।
धान्दार्श्व विवये दोपनिषय पश्चनक्षणे ।।६३
सम्द्रयोऽन भिष्यक्ष भीतितापविवजनम् ।
वैरायवारमा हात प्रजृतीता त्यस्य च ।।६४
सप्टी प्रजृत्मा स्था प्रजृतीता त्यस्य च ।।६४
सप्टी प्रजृत्मा स्था प्रजृतीता त्यस्य मा।६४
सप्टी प्रजृत्मा स्था भूताना प्रजृतेत्या ।।६४
वर्णाश्रमामागग्युत्मा निष्टा साम्याविरोधिन ।
वर्णाश्रमामा धम्मीऽय दयस्यानेषु वारम्मम् । ६६
सप्तावीति विधानान्यान्यक्षी स्थानमि देवता ।
राध्ययमिणमास्य हि नारमा स्थानसम् । ६५
निमलमप्रतिधान दथ्य स्थानित विधानम् । ६५
निमलमप्रतिधान दथ्य स्थानित विधानम्

सिन प्रकार ने यहीं लोग से दूधर उधुर के जाया गया गये। (जर्ज) रक्षर शोग है योग उनक वय होने यह नेता की नहते हैं ॥देश। पूरणी को राय तीरण सुभाग का संशोत क्यान्याल किया गया है । एक्शदि विषय में निक्यकरणो बाद नोव दिवय में अबदेश योजियाहा प्रीति योग नार का दिवर- प्रतयादि पुन सृष्टि वर्णन ]

क्षेत्र होता से पैराग्य के कारण भीर प्रकृतियों के सम ने नारण होते हैं ।।६३० हंशा पूर्व में कवित की हुई माठ प्रकृतियों क्रम के अनुगार जानतेनी चाहिए। ्राप्त के प्रमुख प्राप्त के अपने प्रकार के स्वर्ण घोर सम्बक्त वादि प्रकृति सब मुतान्त होते हैं ॥६५॥ शिष्ट को होते हैं वे बर्जों घोर गण्याप तहार पाय हुआ है है हमा के साहतों के भी किरोपन करते. सामनों के माने के युक्त हुंचा करते हैं हमा के साहतों के भी किरोपन करते. ्राप्त के कि वार वारों और वारो बाजमें का यह धर्म देशे के स्थानों के वारों बारों बारों के स्थानों के कारण होता है ॥१६॥ वहार से साहि बेकर विश्वाची के सावक साठ स्पान र १७५० वामा व १९५५म वर्षा प्रश्लिम चाहि यह समय बाला कारण होता है देवता होते हैं। वेहवर्ष तथा प्रश्लिम चाहि यह समय बाला कारण होता है गार था था परण प्रमुख के को सम्मितात होता है वह विवित्त होता है। गण्या काम वा परणा प्रमुख के को सम्मितात होता है वह विवित्त होता है। दे साठ यहाकम आठ प्राकृति हप होते हैं ॥६६॥

क्षेत्रज्ञेत्वनुसञ्चन्ते गगुमानात्मकानि तु । प्रावृहकाले पृथवाचेन पश्यातीह न बहुपा ॥६६ प्रमन्त्रेविक सिद्धा जीव दिव्येन चसुवा। श्चाविती श्वातपानश्च योती प्रविश्वतस्त्रया ॥१०० तिरमंगुरु मधस्ताच धावतोऽपि यथाक्रमम्। जीवप्राणास्त्रथा सिङ्ग कारण्ड बतुस्यम् ॥१०१ जानमाणात्वनः ।तम् जार्यः वर्षायस्यः । प्रस्मीयवाचकं शृह्येश्कार्यं सोऽभित्तिस्यते । व्यक्ताव्यक्ते प्रमाणीय स वे स्प तु इत्स्नय ॥१०२ म्राच्यकाल गृहीत व क्षेत्रज्ञाचिहित व यत्। एव ज्ञात्वा सुविभू स्वा ज्ञानाढ वित्रमुख्यते ॥१०३ न्द्रस्त्र व यथा तत्व तत्वाना तत्त्वदर्भनम्। समेष्ट परितिस्पाति भिन्ने बेहे सुनिवृत्ते ॥१०४ मुल मात्रासिम क्षेत्रज्ञों में सनुसन्तिज्ञत होते हैं। प्राकृद प्रमात् वर्षा के मुगम में गहीं पर पुणक्त होने के नेत्र के हता नहीं देखते हैं ॥हेह। हम प्रकार गाने जीन की विद्ध तोग रिय्य वर्ष के शरा देशा करते हैं। स्वावित क्षीर खान के पान पाना तथा विसंक् वीतियों में प्रवेश करता हुमा उत्तर क्षोर हुँ ॥१००-१०१॥ एवं शे प्रयं रतने वाले पर्याव वाचन शर्मा हे वह प्रथि तिनित रिया जाता है। स्थान धीर प्रश्तन में यह प्रमाख है धीर बहु पूर्णत्या रूप होता है। १६०२। जो अप्यान ने अन्त तह अहुए विधा हथा है धीर ध्वम से प्रिमिट्ट है इस रोति से बात प्राप्त करने और धुनि होकर निश्चय हो सातन अहुए रूपते मुक्त होजाता है। १९०३। जीने हो तहन और तहनी मा तहनदर्शन नुष्ट होना है वह भिन्न निर्नृत बेह में स्थित होता है धीर यह चमा जाता है। १०८१।

भियते वरण्यापि हाव्यकाशानिनम्तन । मुक्ती गुमादारीरेण प्राणाद्येन तु मर्वदाः ॥१०४ नान्यन्छनीर मादलं दन्धे धीजे थयानुरः। जीविक सर्वमसाराङ्बीजद्यारीरमानस ॥१०६ शानाचतुर्दं शास्युद्धं प्रवृति सोऽनुवर्तते । प्ररुति मत्यिमत्याहविकारोज्नृतमुच्यते ॥१०७ तत्मञ्जाबोजन जय सञ्जाब सरवमुच्यते । धनामरूपक्षेत्रज्ञनामस्य प्रचराते ॥१०६ यम्मारक्षेत्र विजानाति तम्मारक्षेत्रम उच्यते । धात्रप्रत्यवती यस्मात्क्षेत्रज्ञ शुभ उच्यते ॥५०६ श्वज्ञः समस्येते तस्मात्क्षेत्र तज्ज्ञेविभाष्यते । क्षात्रसम्बद्धाः स्टब्स् क्षेत्रज्ञाः प्रस्मयी सदा ॥११० क्षयमान् गणमान्त्रीय क्षतत्रामासयीय च । भौज्यन्याद्विषयस्याञ्च क्षेत्र क्षेत्रविदेशे विद्र ॥१११ महदाद्य विशेषान्त गर्वेण्य वितक्षणम् । विशारमधाम तही माधारतारमेव च ॥११२ गमेत्र व तिमारम्यु यस्माद्वे सरते पुन । मन्माम् नारमारचेत्र सरमित्यभिधीयते ॥११३ इनके साम्यन को सन्दर्भ लागी होता है उनका काना भी भिद्राना राजा है। गुरु गर्भर प्रात्माद ने नभी प्रकार में जुल होता है आई •४॥ दिन कर मुक्त हुद्या बार्की बाज संबोध की पालक मही क्षित्रा करता है जिस करहे वीज के दृष्य होने पर फिर उनमें अकुर नहीं होते हैं उसी रीनि से यंत्रीयास्मा भीज सागेर मानम संसार से चनुर्वश जान ने सुद्ध हुमा वह प्रकृति का अनुर्सन किया करता है। मत्य को प्रकृति कहते हैं और को विकार होता है वह मनुत कहा जाना है। स्थर कहा जाना है। स्थर वहा जाता है। का समय को प्रकृति कहते हैं और को विकार होता है सह समुत संस्य कहा जाता है। का मानम रूप वाले क्षेत्रक का नाम रूप कहा जाता है। उस स्थय संस्य का जातते हैं। उसमें क्षेत्र को जातते हैं। उसमें क्षेत्र को जातते हैं। उसमें क्षेत्र को जातते हैं। उसमें क्षेत्र कर का स्वारा करता है। उस होने के प्रस्य के क्षेत्र हो अने कहा जाता कहा है। अहते के प्रस्य के क्षेत्र हो अने कहा जाता करता है। क्षेत्र क्षेत्र का प्रस्य कर हुए होता है नो क्षेत्र वर्ष का माना के हारा वियोग रूप से कहा जाता करता है। शिर शा स्थाप से प्रस्य कर हुए होता है नो क्षेत्र करता के साथ का साथ के साथ का साथ का

सुजदु ष्मोहमावा भोजविष्यिविष्यित ।
प्रवेतत्वाद्धि विपयस्तदि वम्मंविभु स्मृतः ॥११४
न सीमवे न सारीत विकारअनुतन्तु ततः ।
असर तेन वाणुक्तमसीग्रस्तास्यैव च ॥११४
सस्तासुम्यंतुग्रेते च तम्मास्तुश्य चच्यते ।
पुरप्रत्यिका यस्तासुम्यंत्विकाणियोः ॥११६
पुरप क्ययस्थाय कथन्त्वज्ञीविभाष्यते ।
गुद्धो निरस्तानामाना जानाज्ञानिवर्षित ।॥११७
प्रत्यंत्र तम्सीति सोज्यो वा वदी मुक्तो गतः न्यितः ।
नैहीतिकान्तिन्दं स्यमूक्तमिम्म विद्यते ।।११०
गुद्धाना तु देखो वेस्ट्रस्तारामम्बर्धन ।
प्रात्मप्रत्ययवारी मान्तृतन्वािष हेनुक्म ।
भावपाक्षमनुमान्य चिन्तदश्र प्रमुहाते ॥११६

यदा परवृति ज्ञातारं शान्तार्थं दर्शनात्मकम् । हरवाहरथेषु निह रेय तदा तदुद्धर वरम् ॥१२० गुप-द न धीर मोह के भाव भोज्य इन नाम से नहे जाते है। घचेर में होने मे जा दियम है वह ही धर्म विभुक्त गया है ।।११४॥ वह विमार या प्रमृत न तो शोमा होता है भीर न क्षर ही होता है भीर उस ही रीति से उनमें प्रशील होने के कारण से अक्षर ऐसा वहा गया है 1198411 जिससे यह पुरी मे बन्तयन किया करता है उस कारण में यह पुरुष ऐसा महाजाया गरता है। पुर प्राविधः जिनमें होता है वह पुरुष इस नाम से योला जाया बरना है ॥११६॥ पुरव बहो इसके धनन्तर उसके ज्ञाताधी के द्वारा वह गुढ़-निरञ्जनाभाग भीर शान तथा अञ्चान से रहित की विभाषित शिया जाता है ।।११७॥ है भीर नहीं है-प्रमान बयवा यह बन्य है, बद्ध एवं मुक्त गया हुआ ियत है। उनमें नैहेंनिकान्त निहेंद्य मूक्त नहीं होता है ॥११८॥ गुड़ होने से यह देश्य नही है बीर हुए होने ने समदर्शन होता है। बारमा वा प्रत्य वारी होता है। सारजून हेनुत भाव ग्राह्म एवं प्रमुमान्य वा विन्तन मन्ता हुमा मीठ् को प्राप्त नही हुआ करता है ॥११६॥ जब जिस समय गान्तार्थ दर्शनास्मक शाना ना देल लेना है नव उन समय हरवाहरयों में निहुँदेय उनना थेंग्र उद्याद होता है ।।१२०॥

एव जारश म विज्ञाना तन जान्ति नियच्छति ।
बाध्यं न बाग्यं नेत्र चुद्धभादी श्रीतिके तदा :।१२१
मन्नमुनी वियुक्ती वा जीवती वा मृतस्य भ ।
विज्ञाना न च दृरयेन पृष्यस्येनेह मर्द्या ।।१२२
स्वेनान्मान तमान्यान बार्माहमा नियच्छति ।
स्वृत्ती वार्मा भीव स्वात्मयेयोपनिष्ठति ।।१२२
स्वित्त नाग्नीनि मोज्यो वा दशमुनेनि वा गुनः ।
ए।स्य वा गृयस्य वा श्रीतम्मुनेनि वा ॥१२४
साम्मवान् म नियान्या वा चेत्रनी-नेतृतीक्षित ।।१२४

प्रलगादि पुत मृधि वर्णन ]

यण्जात्वा न निवर्तन्ते क्षेत्रज्ञे तु निरखने ।

ग्रवाच्य तरमास्यानावग्राह्यत्वादहेतुनि ॥१२६ हुस प्रकार से वह विशेष हप से ज्ञान रखने वाला फिर सान्ति को प्राप्त किया करता है। पार्य मे ब्रीर कारण मे तथा युद्धि शांदि भीतिक मे उस समय सुप्रपुक्त सथवा विवृक्त होना हुता, खीवित का मणवा मृत का विज्ञाता यहाँ सब प्रकार में पृथवत्व होने के दिखाई वही देता है ॥१२१-१९२॥ कारवास्मा वह अने वे आभा को भीर उस बारमा को प्राप्त करता है। प्रकृति में भीर कारण में अपनी ही झारमा में उप निरुत्तान होता है ॥१२३॥ है चौर मही है—पह म्रवन वह मन्य है गही प्रथम परतोक में है-गकरव है भ्रवना पुग्रवन है-क्षेत्रत है प्रवता पुराप है-वह आध्यवाद प्रवता निरात्मा है-वेतन है प्रवदा प्रचेतन है-वह कर्ता है निस्मा वह अवर्ता है-वह मोक्ता अपवा भोल्म ही है-मह जानकर क्षेत्रज्ञ निरण्यन में निवृत्त नहीं होते हैं। स्रीयतु उसमें सनास्थान हुनि मे तथा बहाख हीने से यह वहने योग्य नहीं है ॥१२४-१२५-१२६॥

ग्रप्रतवमंमजित्यात्वादवाष्यत्वाच्य सर्वेश । नाभिक्तिप्यति तत्तत्व सम्त्राप्य मनसा सह ॥१२७ क्षेत्रज्ञे निगु यो सुढे ज्ञान्ते क्षीये निरखने। व्यपे(व)ततुखदुःचे च निरुद्धे शास्तिमागते ॥१२८ निरात्मके पृतस्तस्मिन्वाच्यावाच्यो न विद्यते । एती महार्गवस्तारी व्यक्तात्यक्ती तत पुन ॥१२६ मुजते ग्रसते चैव ग्रम्तः वर्षवतिऽते । क्षेत्रज्ञाधिष्ठित सर्वे पुन सर्वे प्रवतंते ॥१३० ग्रधिशतप्रवृत्तेन तस्य ते वृद्धिपूर्वकम् । साधस्यंवधस्यंकृतसयोगो विधितस्तयो.। ग्रुतादिमान् स मयोगो महापुरुपज स्मृत ॥१३१ ग्रावस सर्गप्रतिमण्यालम्तावस तिष्ठति सुसन्निरुच्य । पूर्व हितव्ये तत्वबुद्धिपूर्व प्रवत्त ते तत्पुरुपाणमेव ॥१३२

एपा निमगंत्रनिपांपुर्वं प्राधानियों नेश्वरकारिता च। धनाद्यनन्ता ह्यभिमानपूर्वक वितासवन्ती जगदभ्यपैति ॥१३३ इत्यप प्राप्टन मग-वृतीया हन्त्रधरा । उक्ता ह्यस्मिन्तदात्वन्त व विभिन्तत्त्रमुच्यते ॥१३४ क्रिय होने में क्रीर सब क्रजार में ब्रवाप्य होने में ब्रवनस्य है। मनर नीय उन परत्र का नम्त्रात करक यह मिश्रितित पही हाना है ।।१२७।। धनप-राद्ध निम् गा-ना-न-शील-निष्ण्यन म मृथ और देश व्यपण हात हुए निण्य होक्ट पाणि का ब्राप्त होजात है ।।१२०।। यह निरात्का होता है इसलिय उसम भिर मुद्र भी बाद्य तथा स्रवाद्य नहीं रहता है। संसहार सौर विस्तार तथा बात बोर बन्दत किर मुजन करता है और बनद करता है और परत होता हमा पर्विष्युत बहुता है। सबल म मधिलित सभी पिर प्रवृत्त होता है ॥१२६० १३०॥ चिथिष्ठान प्रकृत हान म उसक वृद्धिपुषक गायम्य भीर सैथम्य स किया हुमा गया। उन नाना वा विधि सं वन ब्यानिमानु गयीग हाता है भीर महा पुरंप न जायमात नहा गया है । ११३१।। श्रीर जिल्ला रूप तथा प्रतिसम्बद्ध बात है जाना मुन्दिरद्ध हातर रहता है। पहित हिन्ह्य में यह संयुद्धि पूर्वत बच्चा होता है कीर पुरुषाय ही हाता है ॥१३२॥ यह जिसस सीर प्रतिसम पदर प्राथानिका इध्यर कारिना है का धनायान वाना धनिमान पूर्वस विजाग नारती हुई अल्यु का प्राप्त रानी है। यह हुनु ल एल वाला प्रश्नाय प्रीप्त गर है क्षेत्रि बहारचा है "सम्बद्धान भए से कृतिको बहारा प्रमृति प्राप्त का वाती है एक का

> प्रस्का ६५ — मृष्टि वर्गन पुत्र सुमाराचार्या नवता परिवोत्तिक । प्रजास स्कृति कार्ड द्वारामृष्टित सर ॥१ विष्टुम प्रस्तुसारा विशासकारणसम् । देवास देवास स्वस्थासकारणसम् ॥२

प्रत्यहुतानि कम्मिष्णि विधिमान्धम्मैनिश्चय । विवित्राश्च कथायोगा जन्म चात्र् यमनुत्तमम् ॥३ तरकरयमानमस्माक भवता स्वस्थाया मिरा । मन कर्णमुख सीते प्रीशास्त्रासम्मवम् ॥४ एवमाराध्य ते सूत सरक्रस्य च महर्गय । पत्रच्छुः सित्रण् सर्वे पुन सग्पेत्रवर्तनम् ॥५ क्ष्म सूत्र महाप्राज्ञ पुन सग्पे प्रपत्स्यते । बच्चेषु सम्प्रत्नीनेषु गुशासम्य तमीमये ॥६ विकारिस्वसुरुटेषु हाज्यक्ते चात्मिनि स्थिते । प्रप्रवृत्ती ब्रह्मणस्तु महासायुज्यगैस्तवा । क्षम प्रपत्स्यते सगैस्तक्ष प्रत्र हि पुन्धताम् ॥७

ऋषियों ने कहा-हे सूतजी । महान् आत्यान का वर्णन किया है जिसमें भनुमी क साथ प्रजाओं का तथा ऋषियों के साथ दवी का पूरा वर्णन है। इस माह्यान म पितृ-गत्यवं-भूत-विशाय-उरग-राक्षस-देत्य-दानव-यक्ष म्रीर पक्षियों के ब्रह्य-द्भुत कर्मों का वर्शन भी किया गया है। इसमे ब्रापन विधि स युक्त धर्म का भी निश्चय बनाया है। इसमे विचित्र क्याग्रा के योग है तथा धेष्टनम् अग्र्य जन्म का भी वराज निया है ॥१-२-३॥ हे सीते । आपती मपनी मतीव इलइए। सुन्दर वास्त्री से मन तथा बानो को परम सुख सप्रत्मुख बरते हुए मभी हुछ का वर्णन करके समस्त प्राणियो को पसन्नता प्रदान किया करते हैं ॥४॥ इस प्रकार से उन महिष्या न स्तजी का समाराधन एव भनी मौति सन्कार करने पून उन समघारियों ने सर्ग के प्रवर्त्तन के विषय मे उनमें पूछा था ॥५॥ हे मूतजी । भागतो महान् परिडत हैं। यह सर्ग फिर कैमे होगा क्यांकि समस्त बन्ध जब प्रचीन होजाते हैं और इस तमोमय म गुणो की समता होजाया करती है ? समस्त विकार तो उस समय म विमृष्ट रहते ही नहीं हैं क्योंकि यह प्रन्यक्त बातमा में ही स्थित होजाया करता है। महानु सायुज्य को प्राप्त होन पर बहा की प्रवृत्ति उम समय म होती ही नही है फिर यह सर्ग कैसे होता है 7 हम सब यही भाषम पूछना चाहते हैं सो आप कृपा करके वर्णन बर दीजिये ॥६-७॥

एवमुक्त स्ततः मृतस्त्रदामी सोमहर्येण ।
द्यारयातुमुणनकाम पुन सगप्रपत्तेनम् ॥६
प्रत्र यो यत्ते विषयामि यया सगं प्रपत्यते ।
पूर्वयत्म तु विक्रीय समामात्तः नियोधनः । ६
हष्ट चंत्रानुमेवन्य तत्त्व वस्त्याम्य मनमा सह ॥१०
स्वयत्त्व त्रोधत्याद् यहंग तद्दुरामत्त्व।
विक्रान्ति प्रतिसहर्य गुणनास्य निवत्तं त ॥११
प्रधान पुर्वागान्य माधस्य्यमेव निवत्तं ।।११
परम्पायम्भै प्रभीयते प्रस्यत्ते प्राणिता गदा ॥१२
सन्पामान्यस्योध प्रमा गुणवत्त्वं प्रतिहतः ।
समामानान्यनोऽधस्मी गुण तविम तित्रिन ॥१३
प्रामामवान्यने गुणनाम्यस्यताद्वा ।

देन प्रवार में महिष्या वे हारा जब नृत्या न वहा स्थाती ये साम स्थार पुत सम वी प्रतृति का बरना बरना वा आरस्य करन सम ये गया। स्मृतिया। मैं बाद सबका करनाता है कि यह सम किस प्रवार स प्रतृत्य हुया करना है। यह पुत्र की अति ही जानन वा याध्य है। यह सहिष्य सरीय स्थार स द्वासम्भासा ॥६॥ यह दृष्ट तथा समुस्य करना के भाव है। मैं तुत्र स तथा करनाता है। यह स तथा समुस्य करना के भाव है। स्थार करनी है सीर किसी की भावपुत्र नहीं होती है ॥१०॥ प्रयान वी ही सारी कर प्रशास्त्र के हो रूपन स्थार करना व्याप कि है। गुराशी मैं गायाकरण प्रति सम्बन्ध न ही प्रयान किस होना है। प्राणिया वा स्था की स्थार स्थार हो स्थार न ही प्रयान किस हो है। ।१२॥ सरवार वा स्था की स्थार स्थार हो स्थार न ही प्रयान किस हो। है।।१२॥ सरवार स्था स्थार स से दृष्ट तथ्य प्रतितित रहा करना है। त्यासावारस्य स्थार स्थारण स क्षित्र प्रशास्त्र स्थार है।।१३॥ स्थान हो। हुये उस समय में विभाग से रहित होते हैं। प्रधान के समस्त वर्ध में बुद्धि पूर्वक ही प्रवृत्त होंने ।।१४।।

अबुद्धिपूर्वं क्षेत्रक्ष ग्रविष्ठास्यति तान् गुराान् ।
एव तानभिमानेन प्रपत्स्येत पुरस्तदा ॥१४
यदा प्रवस्तित्व्यन्तु क्षेत्रक्षेत्रक्षयोद्धं योः ।
भोज्यभोनतृत्वसम्बन्ध प्रपत्स्येत युताबुभौ ॥१६
तस्माच्छरराणमध्यक्तं साम्ये स्थिरवा गुरागासकान् ।
सेत्रज्ञाधिक्तिं तद्य वैषम्य भजते तु तत् ॥१७
तत प्रपत्स्यते व्यक्तं सेत्रक्षेत्रक्षयोद्धं योः ।
सेत्रज्ञाधिक्तं तद्य विकार जाविष्यति ॥१६
महदाख विकोपान्त चतुविश्गुगास्यकम् ।
सेत्रक्तस्य प्रधानस्य प्रपत्स्यते ॥१६
सह्याख्वे प्रथम सोऽय अविता चेववरः पुन ।
ततो क्षेत्रस्य क्रस्तमस्य सर्वमृतपति शिव ॥२०
ईश्वर सर्व्यक्तानां ब्रह्मा ब्रह्मययो महान् ।
प्रादि देवः प्रधानस्यानुग्रहाय प्रवक्ष्यते ॥२१॥

यह क्षेत्रज्ञ बिना ही बुर्द्धि योग किए हुए उस समय जन गुणों में पहिले महान करता है। इस प्रकार में उस समय में उन गुणों को पहिले प्रकृत कराया जाता है। १६ प्रकार में उस समय में उन गुणों को पहिले प्रकृत कराया जाता है। १६ था बेस समय में कोन भीरा इसके सम्बन्ध को प्राप्त विचा करते हैं। १६ था इसके गुण स्वरूपों को साम्यावस्था में स्थित करने वह रारण धायक क्षेत्रज्ञ में प्रािवित्त होता है और वहीं जब विपमान्यस्था को प्राप्त होते हैं से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ होनो का व्यक्त स्वरूप हो जाता है। १६ था स्वरूपों के स्वरूप में प्राप्त होता है। हेप कर में प्राप्त होता है। हेप कर में प्राप्त करके निभेष के प्रस्त पर्यन्त और बीजीम गुणों के सवस्य बाता क्षेत्रज्ञ पुराप का धीर प्रधान का रूप हो जावा करता है। १६ था इस प्रह्मान्ड में वह प्रथम होना है। इसके ग्रमकर फिर ईस्वर होता है। इसके

पदनान् इन मम्पूरा क्षेत्र ( अन्तन के बोग्त ) का समस्त भूता का रनामी निव हार्ना है ॥२०॥ समर्ग भला का प्रेंचर महान् ब्रह्ममय ब्रह्मा है। वह प्रधार क ब्रनुबह के निच बादि दव वहां जायगा ॥२१॥

द्वनायो स्वयम्तप्रावृत्ती मुस्मी तु तो स्मृती ।

प्रमादानयागयुनी मर्वे धन्नमेन व ॥२२

प्रवृद्धि पूर्वन यूनी महारी तु वरी तदा ।

प्रमत्वयमनाय च स्थिनायुद्धानस्यम ॥२३

प्रमुत्त पूर्व तु न गर्वे प्रयस्यते ।

प्रमातुग प्रयत्तन्त रज सरततमासमन् ॥२४

प्रशृतिकाले रजमानिषप्रमह्दम्भूनादिविवाय्तताः ।

विभावना चित्रयनाच योग्नि गुगायमान पितिभर्मनुष्या ॥१४

सरवामिध्याविनन्तरय प्यायित मिसिस्तवम् ॥१६

रज मन्यनमा द्याविक्यां व पर्यरम् ॥१६

प्रायत्त नप्रयस्यव क्षत्रनज्ञान्तु गर्वेव ।

सम्रभार्यकरणा च प्रयस्ताह्मित्र व ।

प्रमुत्त मा च मुस्न गाविकाध्यामिता ॥१६

से दोगा सामय है और रवसमुखात होते बात है तथा मुश्म की गर है तथ सामित स्थान में मुझ पूर्व पर सक्ष्य होते हैं। एन्स सामित स्थान मुझ पूर्व पर सक्ष्य होते हैं। एन्स सामित स्थान में स्थान स्यान स्थान स्य

उत्पन्त होत हैं ॥२७॥ समस्त सस्व पहले ही श्रव्यक्त से प्रतिपन्न होते हैं । जो कि मुबहासाधिका और अमाधिकामों का प्रसव करती है ॥२८॥

ससरत्तस्तु ते सर्वे स्थानप्रकरण् सह ।
कार्याणि प्रतिपत्त्यन्ते उत्पद्यन्ते पुन पुन. ।।२६
गुरामात्रात्मकाश्चं व धन्मधिन्मौ परस्परम् ।
ग्रारप्तत्तिह् चान्योन्य चरेणानुग्रहेणः च ।।३०
सर्वे तुल्याः प्रमृष्टाणं सर्गादौ यान्ति विक्रियाम् ।
ग्रुगास्तःप्रतिधावन्ते तस्मानत्तस्य रोचते ॥३१
ग्रुगास्ते यानि सर्वाणि प्राक् हर्ष्ट प्रतिपेदिरे ।
तान्येव प्रतिपद्यन्ते सुष्टमाना पुन पुनः ॥३२
हिलाहिल्ले ग्रुवृक्त् रे धन्मान्यम्गितृतानृते ।
तद्भाविता प्रपचन्ते तस्मान्ततस्य रोचते ॥३३
महाभूतेपु नानात्विमिद्रयायंपु मून्तिपु ।
विप्रयोगाश्च भूताना ग्रुगेम्य सप्रवन्तेत ॥३४
हरतेप वो मया स्थातः पुनः सर्गं समास्तः ।
समातादेव वक्ष्यामि ब्रह्मण्याश्च समुद्भवम् ॥३५

वे सब सत्य स्थान भीर प्रकरणों के साथ यहाँ सनरण करते हुए पुनपुन जरपप्र होते हैं भीर वार्यों वो प्राप्त किया करते हैं ।।२६॥ यहाँ पर वे
सब परस्पर में गुणुमान स्वरूप वाले पर्म भीर सपर्य को घर तथा मनुष्ठह से
मारम्म विमा करते हैं ।।३०॥ सब तुल्य हैं भीर प्रमुख होने के लिये सर्ग के
मारम्म विमा करते हैं।।३०॥ सब तुल्य हैं भीर प्रमुख होने के लिये सर्ग के
मारि विक्रिया वो प्राप्त हमा करते हैं। उनके प्रति प्रणु धावन किया करते हैं।
जो—जो निमको हचता है वे गुण्य मृष्टि में पूर्व भो ये उन गवको प्राप्त हो ता है
भीर वे ही सुख्यान होते हुए पून पून प्रतिप्त होते हैं।।३१-३२॥ हिल्लपहिल, पुटु-कूर, पर्म-पपर्म, धौर पावृत तथा घनुत से तत्तत् भावो से भावित
होते हुए जो निसको हचना है प्रपन्न हुवा करते हैं।।३३॥ इन्द्रियार्थ सूर्तियो मे
भीर महाभूतो में नानास्व होता है। भूतो के विप्रयोग गुणो से सबूत हुवा करते

है ।।३४।। यह मैन महोत से पुन सर्गना वर्णन कर दिया है । प्रय महोत स ही ब्रह्म का समुद्भव कहैंगा ।।३५।।

प्रध्यकारकारकारकारियात्सदास्तरम्यात् ।
प्रधानपुरपारमान्तु जायते च महेश्वरः ।।३६
म पुन सम्भावयिता जायते ब्रह्मस्यः ।।३६
म पुन सम्भावयिता जायते ब्रह्मस्यः ।।३७
प्रहृतः म पुनर्तोकानिभमानगुर्गात्मवान् ।।३७
प्रहृतः स्व महत्तरतस्माञ्ज् तानि चारमन ।
पुगपत् सम्प्रवर्तन्ते भूनान्यवेन्द्रियात्मि च ।
भूगभेदाश्च भूतेस्य इति समेः प्रवर्तते ।।३=
विनत्रावयवयते।। यथाप्रज्ञ ययाश्रुतम् ।
विनित्त वो यया पूर्व सर्थवाम्युप्याय्यंताम् ।।३६
एतच्युत्वा निभवेवान्तदानी लोकोत्स्ति सम्पिति च व्यवस्य ।
तासम् नेभेदरभुम् प्रायस्य पुज्ञाः पुण्य नायमुप्यायः प्रास्तुवनित्त ॥४०
स्वायः विध्यवद्ववत्त्वतिवास्तुव्यक्षस्य प्रष्यः प्रस्ताः ।।४

तासम्न मन्त्रकभूष प्राप्य चुद्धाः पुष्प सामग्रुपया प्राप्नुवान्त ॥६० यपा यूव विधिषद्देवनादीनिष्टा चैवावभूष प्राप्य धुद्धाः । स्ववस्था देशनामुगोज्न्ते गृनायन्त्रिण्यारनोगान्त्राप्य यथेष्ट परिध्यप४१

एते स नैमिपेया दृष्टा मृष्ट्रा च व तदा । जग्मुआयभूयस्ताता स्यगै सर्वे सु सत्रिण ॥४२

मन् बीर बनन् व्यस्प वांत तथा निश्च प्रत्य बन्यक बारण मे बीर प्रभाग पुरुषों में महस्पर समुलान होन है ॥ इसा बहु किर सम्भावित बहुना सन्ना बामा होता है बीर बहु ब्रियमात गुलान्यक सोको का सुका किया बनना है ॥ ३ आ महत्र कर से अरुद्वार उराक्ष होता है बीर पन पहस्तुर से भूतो की तम्मावाण प्रत्यक होते हैं बीर जित सह होते हैं—इस अवसर के पह सर्ग प्रतृत्य हुमा बरने हैं। भूतो से भूता ने भेद होते हैं—इस अवसर से यह सर्ग प्रतृत्त हुमा बरने हैं। भूतो से पूता ने भेद होते हैं—इस अवसर से यह सर्ग प्रतृत्त हुमा बरने हैं। भूता से प्रत्यक सिन्ध वर्ग मुद्ध के स्मान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान है। अस्मा विश्व स्थान स्था सिस्पित भीर उपसहित थी उस सत्र में भ्रवभूत को — प्राप्त करके युद्ध होने वाले ऋषिगण परम पुरुप लोक नो प्रत्म होते हैं ॥४०॥ जिस प्रकार से भ्राप लोग विधि—विधान के साथ देवता मादि का यजन करके भ्रीर सवभूत्य को प्राप्त नरके युद्ध हुए आयु के प्रत्न में देहों का परिस्थाग करके जिनके द्वारा सभी भ्रयों को श्राप्त कर लो गई है और सफल हो चुके हैं फिर परम पुरुप लोको नी प्राप्त करके युद्ध विचरण करने ॥४१॥ ये सब नैमिपारस्य वानी मुनिगण यजन भीर मुजन करके उस स्वयं में बबभूत स्वार करने वाले सब सत्री स्वयं नोक को खें भारश।

विप्रास्तवा यूयमि चेष्ट्रा वहुवियमें है ।

श्रायुपोऽन्ते ततः स्वर्गं गन्ताराऽष द्विजोत्तमा ।।४३
प्रक्रिया प्रथमे पादे नथावस्तुपरिग्रह ।

अनुपङ्गं उपोद्धात उपसहार एव च ॥४४
पवमेतञ्चतुष्पाद पुराण लोकसम्मतम् ।
उवाच भगवान् साक्षाद्धायुर्लोकहितं रत ॥४५
नैमिपे सत्रमासाद्य युनिन्यो मुनिसत्तमा ।
तरप्रसादादसदिग्ध भूतोत्पत्तिलयानि च ॥४६
प्राधानिकीमिमा सृष्टि तथैवेश्वरक्तारिताम् ।
सम्यनिवदिरवा मेशवी न मोहमधिगच्द्रति ॥४७
इद यो बाह्मणो विद्यानितिहास पुरातनम् ।
४९णुयान्द्वावयेद्वापि तथाध्यापयतंऽपि सा४६
स्यानेपु स महेन्द्रस्य मोदते साम्रती समा ।
श्रह्मसाय्ज्यमो मृत्वा ब्रह्मणा सह मोस्यते ॥४६

हे विभोत्तमो । हे विभागा । इसी प्रकार से भी भाष लोग भी बहुत प्रकार के मखी के द्वारा यजन करके भाषु के भ्रम्त में स्वगंलोक में चले जाभोगे ॥४३॥ पुराण के प्रयम पाद में क्या वस्तु का परिवह होता है भौर पिर भ्रमुवञ्ज — वर्षोद्धात तथा उपसहार होता है ॥४४॥ इस प्रकार से यह चार पादों बाला पुराण लोक सम्मत होता है । तोक-हित में रत रहने तेपा नीत्तिमता नीति प्रजेमाना महारमनाम् । प्रययम्प्रधिवीद्याना ब्रह्ममूमाय गच्छति ।।१० घन्य बगस्यमानुष्य पृष्यं वैदेश सम्मतम् । मृष्ण्ड पायनेनोक्तं पुराशः बहावादिना ॥११ मन्दन्तरेश्वरासा च म. कीति प्रयमेदिमान् । देव्हानामृषीलाञ्च भूरिद्रविस्तेजसाम् । स सहीम् च्याने पापै पुष्यन्त महदाष्त्रपात् ॥१२ धस्बेदं श्रावयेद्विद्वान्नदा पर्वाचि पर्वाखि । घूतपान्त्रा जितस्वर्गे बहाभूयाय बल्पते ॥५३ यःवदः श्रावयेच्याद्ये ब्राह्मणान्यादमन्तरः । मझय सार्वनामीय पितृ स्नद्वीपतिष्टति ॥५४ यस्मात्रुरा ह्यनन्तीद पुरारा तेन चोच्यते । निरक्तमस्य यो बेद सर्वेपापै प्रमुख्यते शश्र तथैव त्रियु वर्णेषु ये मनुष्या प्रधाननः । इतिहासमिम श्रूरवा धर्माय विदय मितम् ॥५६ यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमङ्गपाणि सर्वेशः। वानत्कोटि सहस्राणि नर्पाणा दिनि मोदते । बहासायुज्यमी भूत्वा दैवतै सह मोदते ॥४७

उन नीरित वाले महात्मा प्रजाहों के ईश भीर पृथिवी के स्वामियो नी मीति का विस्तार करने हुए वह बह्य भूय भ्रमीन बह्य के ही स्वरूप प्राप्त करने में लिये ही जाया करता है ॥५०॥ ब्रह्मवादी श्रीकृष्ण द्वैपायन के द्वारा कथित यह पूराश परम घन्य है तथा अति पुरुवमय है। यह आयु के प्रदान करने वाला-यग बदान वाना और वेटो के द्वारा मध्यत है ॥११॥ मन्वन्तरों के ईश-प्रधिक द्रविए। तथा तेज वाले देवता और ऋषि वर्ग वीत्ति को जो प्रथित किया करता है वह सब प्रकार के पायों से मुक्त हो जाता है एवं महान् पूरम की प्राप्त दिया करता है।।१२।। जो विद्वान इसकी पर्व-पर्व पर इसका स्रावस कराता है वह पापो को नष्ट करन वाला और स्वर्षको भी जीत लेने वाला बह्य के सहन ही होजाता है।।११३।। और जो इसको बाद म अन्त का पाद ही बाह्यणों को श्रवण कराता है वह अक्षय समन्त कामनाओं से पूर्ण पितरों को करके स्वय भी वहाँ पर उपस्थित हुआ। करता है ॥ ५४।। जिसके द्वारा यह पुराए। पहिले वहा जाता है और जो इसके निरक्त को जानता है वह सम्पूर्ण पापों से प्रमुक्त होजाना है।।४४।। इसी प्रकार से तीनो वर्णों में प्रधानतया जो मनुष्य इस पुनीन पुराए। का श्रवरा करके धर्म के लिये अपनी मति करता है उसने मधीर म जितन रोमों के छिद्र होत हैं उनन ही सहस्र कोदि वर्ष पर्यन्त षह दिवनोर से रहरर मोद प्राप्त रिया करता है ॥५७॥

मर्वपामाहर पुष्प पवित्रश्च यशस्ति च । ब्रह्मा ददौ जान्त्रमिद पुराण् मातरिश्वने ॥४६ तम्माञ्चीपत्तम् प्रान्तम् पुराण् मातरिश्वने ॥४६ तम्माञ्चीपत्तम् प्रोवाच चित्रे तदनन्तरम् ॥४६ मविता मृत्यवे प्राह मृत्युक्षेन्द्राय ने पुन । इन्द्रश्चापि विभ्वाय गोर्डि मारस्वताय च ॥६० सारस्वतिन्त्रधान्ते च विचामा च वान्द्रते । सारस्वतिन्त्रधान्ते च विचामा च वान्द्रते । सारस्वतिन्त्रधान्ते च त्रिवामा च वान्द्रते । सारस्वतिन्त्रधान्ते च त्रेष्ठाय सोज्निरिक्षाय दातवात् ॥६१ विपणे चान्तरिक्षो वै सोऽपि त्रथ्याहण्याय च । प्रय्याहण्या चन्नुस्वे स च प्रदात्कृतश्चये ॥६२

वृत्तञ्जपात्ग्यञ्चो भग्दाजाय सोध्यय । गौनमाय भरद्वाच मोऽपि निर्मान्तरे पुन. ॥६३ निर्यन्तरम्यु प्रोवाच तथा वाचप्रवाय च । म दरी सोमध्यमाय च दरी तृगुविन्देव ॥६४

ममन्त पानो ना हरता करने जाता-नरम पुरुषमय-परित धीर पा से परिपूर्त शास्त्र हहाओं ने बायुरेव के तिये प्रशान किया था आर्था जम बायु देव से इसे उराना कवि ने प्राप्त किया या और भाग्य गुरू ने इसकी प्राप्ति बृहस्पनि ने की थी। एर बृहस्पनि ने गविना देव की इनको बनाया था और इसके मतन्तर नविना ने मृत्यु देव को कहा था। मृत्युदेव ने चन्द्रदेव को बनाया पा। इन्द्रदेव ने विश्वष्ट भूनि को कहा था नथा विभिन्न ने मारस्थन को बनाया या ।।११-६०।। नारम्यन ने त्रिधामा को इसे बनाया या और फिर त्रिधामा ने गरदाद को इसको मुतादा या । शरदाद ने त्रिविध्ट को घोर त्रिविद्ध ने इसका रात पन्तरिक्ष को दिया यह । पन्तरिक्ष ने वर्षी को हम पूरारा का सान प्रदान रिया पा और वर्षों ने जन्मारमा को बनाया पा जन्मारुए ने वनकवय को और धनक्यम ने ब्रुटक्यम को इसका ज्ञान दिया या ।।२१-६२।। ब्रुटक्यम से हरा-ञ्चय ने प्राप्त दिया या तया तृहाञ्चय से भरदाव मुनि ने हमे पाना या। भरहाज ने मौनम को प्रदान किया भीर नियंत्वर को प्रवान किया था। नियंत्वर नै इनका झान बाबधव को ब्रद्धान किया था। उसने फिर इसे सोमगुष्य की दिया या । कोमसुष्म ने तृराबिन्दु की प्रदान किया या शहर-६४॥

तृराबिन्दुस्तु दक्षाय दक्षः प्रोबाच राक्तये । शक्ते परावारक्षापि गर्भस्यः श्रुतवादिनम् ॥६४ परावाराज्यानुकर्णस्तसमाद्भेषायन प्रभु । द्वैपायनासुनक्षापि स्वयं प्राप्त द्विजोक्तमा ॥६६ स्वयं वै तत्सुनः प्रोक्त पुत्रावामिनवृद्धये । इत्येव वाचा ब्रह्मादिगुरस्मा समुदात्हता ॥६७ नमस्कारमञ्जे युरवः प्रयत्नेन मनीपिनिः । भन्य यशस्यमानुस्य पुष्य सवर्षिताधकम् ॥६=

पापध्न नियमेनेदं श्रोतव्यं ब्राह्मश्रौ सदा । नाश्ची नापि पापाय नाप्यसवत्मरोपिते ॥६६ नाश्रद्दधानाविद्षे नापुत्राय कथञ्चन । नाहिताय प्रदातव्य पवित्रमिदमुत्तमम् ॥७० ग्रव्यक्तं वै यस्य योनि वदन्ति व्यक्त देह कालमनार्गतश्च । वह्नि वक्त्र चन्द्र सूर्यों च नेत्रे दिश श्रोते घारामाहश्च वायुम् ॥७१ वाची वेदाञ्चान्तरिक्षं शरीर क्षिति पादौ तारका रोमकूपान । सर्वारिए चाङ्गानि तथेव तानि विद्यास्मर्वा यस्य पुरुष्ठ वदन्ति १७२ त देवदेव जनन जनाना सर्व्येषु लोकेषु प्रतिहित्य । वर वरासा वरद महेश्वर ब्रह्मासमादि प्रयतो नमस्ये ॥७३ त्रण्विन्दु ने इसको दक्ष को श्रवण कराया था। दक्ष ने शक्ति को दिया या तया द्यक्ति से गर्भ में ही स्थित परागर ने इसका श्रवण किया था ॥६४॥ पराधार से जानुकर्ण ने तथा जानुकर्ण से हुँ पायन ने इनका झन प्राप्त किया था भौर है डिजोत्तनो । द्वैपायन महापि से मुक्ते इनके ज्ञान प्राप्त करने का भौभाग्य मिला था ॥६६॥ बादापायन न कहा --मैंने फिर इस पुराए। रत्न का ज्ञान समिन वृद्धि पूत्र को प्रदान किया या। इसी प्रकार स यह ब्रह्मादि पुरु वर्ग के द्वारा बाएरी में यह पुराए। कहा गमा है । मनीपियों को समस्त गुरु वर्ग को सर्व प्रथम प्रमाम करना चाहिए यह प्रमा परम धन्य है-पश तथा आप के प्रदान करने वाला परम प्रथमय और सम्प्रूर्ण सर्थों का साधक है।।६०० ६ :।। यह प्रत्ता पापी के नाम करने वाला है। ब्राह्मणी को इसका श्रवता नियम पूर्व क सर्वदा बरना चाहिए। यह परम पवित्र एव धरवृत्तम पूरागा है। इनका श्रवण भगुनि-पानी भीर ऐना जो एक वर्ष से कम पान में रहा हो कभी भी उमना श्रवण नहीं कराना चाहिए। जो श्रदालु न हो-विद्वान न हो तथा पुत्र रहित हो एवं प्रदित हो उसे कियी भी प्रकार से इसका धवरत नहीं करावे ॥६६-७०॥ जिसकी योनि मन्यक्त है तथा देह को व्यन्त भौर काल को धन्तर्गत कहते हैं। बह्नि को मुख-बन्द्र धीर मुर्ग को नेत्र--दिशाधों को स्रोत तथा वायु को घाए। कहा गया है। वेदो को जिसकी बाखी तथा धन्तरिस को

शरीर—शिति को चरण एव तारवों को रोमकूष बताया गया है। उसके अब भी सम्पूर्ण मङ्ग भी उसी प्रकार के जानने चाहिए और सभी जिसके पुन्छ कहें जाते हैं उस देव को जो जनो का जन्म स्थान है भीर सब लोको म प्रतिदित है। बरो भंभी वरदान देने बाले मादि बहुता महेश्वर को प्रसन्न होकर नमस्कार करता है ॥ एर-७२ ७३॥

## प्रकरण ६६—व्यास संशय वर्णान

पूत पूत महामाग त्वया भगवता सता।
स्यासप्रसादाधिगतशास्त्रसम्बोधनेन च ॥१
महादशपुराणानि सेतिहासानि चानध ।
उपममोपसहार विधिनोक्तानि हरस्तरा ॥२
पुराणेष्वेषु बहवो धर्मास्ते विनिस्पिता ।
रागणाञ्च विरागाणा यतीनः महाचारिष्णाम् ।
गृहस्थाना वनस्थाना स्त्रीगृहाणा विशेषत ॥३
साह्यासात्रमविशा ये च सञ्चरकातय ।
मञ्जाया या महानचो यत्रतत्वतपाति च ॥४
मनेकविधदानानि यमाश्च नियमं सह ।
योगधर्मा बहुविधा साख्या भागवतास्त्रथा ॥१
मक्तिमार्गा जानमार्गा वेराग्यानिकनीरजा ।
उपासनविधिश्चोक्त वर्मसञ्जद्वित्तरसाम् ॥६
माह्य भवे वेष्ण्य च सीर शाक्त तथाहतम् ॥
पह द्वांनानि चोक्तानि स्वभावनियानानि च ॥७

धौनन मादि ऋषियों ने कहा--हे सुतजी ! माप तो यहान् भाग वाले है मापने भगवान् व्यास देव से भली श्रीति ज्ञानं पूर्वन परम उननी हुधा ने प्रसाद से इस सास्त्र का सम्ययन निया है है निष्पाप ! स्थापने प्रशस्त्र पुराएं तथा इतिहास सम्पूर्ण उपक्रम एवं उपसारा पूर्वच वर्गान किये हैं ॥१-२॥ इन पुरालो में आपने बहुन-से धर्मों का निरूपण किया है उनमें रागियों के विराणों के—महावारियों के—महावारियों के—महावारियों के—महावारियों के—महावारियों के—महावारियों के—महावारियों के स्थान कियों के स्थान किया है। शांत महा निर्दा कोर सत, सम तर प्रमुनि हैं। अतेन प्रकार के दान-यम धीर नियम मधा बहुन तरह के योग धर्म-भांत्य धर्म एवं भागवत धर्म हैं। भिक्त मार्थ भी सान मार्थ जीकि केराया अनिक नीर से उत्पादन स्थान हैं। इन सबका भाषन कर्णों किया है नया कर्मों की सानुद्ध है । इन सबका भाषन विधि का भाषने हारा वर्गन किया प्रमु है। ३-४ ५-६॥ आवन साह्य-पैव-विध का भाषने दिशा भाषने हारा वर्गन किया प्रमु है। ३-४ ५-६॥ आवन साह्य-पैव-विध्वन-प्रात्त-भीर तथा शहन इन स्वभाव से नियत है दार्गन की बहा है। ॥॥

एतदन्यच्च विविध पूराऐप निरूपितम्। मत पर विमप्यस्ति न वा बाद्वव्यमुलमम् ॥= न ज्ञायेत यदि व्यासो गोपायेदथ वा भवान । ध्रन न सशय छिन्चि पूर्ण पौगाणिको यत । ६ शृश् बीनक वस्यामि प्रदनमेन सुदूर्लभम् । ग्रतिगोप्यतर दिव्यमनाष्ट्रीय प्रचक्षते ॥१० पराशरमुता व्यास कृत्वा पौराशिकी कथाम्। सर्ववेदार्थघटिता चिन्तवामास चेनसि ।।११ वर्णाश्रमदता धर्मी मया सम्यगुदात्हत । भुक्तिमार्गा बहुविधा उक्ता वेदाविरोधतः ॥१२ जीवैश्वरवदाभेदी निरम्तः सुत्रनिर्एये । निम्पित पर ब्रह्म श्रु तियुक्तविचारतः ॥१३ ग्रक्षर परम ब्रह्म परमात्मा पर पदम् । यदथं ब्रह्मचर्यादिवानप्रस्थयतिवतम् ॥१४ यह सब तया धन्य धनेक प्रकार के विषयों का प्रात्मों में आपने निरू-पए। क्या है। इनमें भागे अन्य मुद्ध भी जानने के योग्य उत्तक विषय शेष नहीं रहता है ॥ दक्ष यह नही जाना जाना है हि ज्यान महिन अयबा प्राप्त इनम पुछ गोरन किया है। यहाँ पर धाप हाररे महिन का छेइन नीजिए नयोरि पूर्ण पौराशिक हैं। ११। श्री सुनजी ने वहा—ह सौनक ! प्राप्त ध्यान पूर्वक श्रवण वरोरि पूर्ण परे में इस मुदुर्लन प्रक्रन का उत्तर देता हूं। धित गोष्प तम वस्तु धास्पेध नहीं होंगे हैं। १०।। परावार मुनि ने पुत्र महिंच ब्याम देव ने समस्त वेदों ये अप से धानित पौराशिकी वधा का मध्यावन करके फिर जित में विज्ञतन किया धा। ११।। मैने यागी तथा ब्राध्यमों के पासन करने वाले लोगों के धमं को भली मौनि क्यान जिया है थारे वेद के धविरोप रखते हुए बहुन प्रकार ने मुक्ति के मार्गों का भी निस्पण वर्ष दिया है। १२।। मुझ के निर्मण में जीन ईश्वर धौर अहा का भेद निरस्त क्या है धौर अहा तथा है होर परमारमा ही परम पर होता है विनने सा करने हैं। । विग्त महिन परी होता के सा वरने के लिये ही अहा वर्ष सा कि सहते हैं । । विग्त पर विद्रा वर्ष सा विज्ञान से सा वरने के लिये ही अहा वर्ष सा विकार वात सरका एवं पति ने मन कहते हैं।। वर्ष पर विज्ञान से सारि के हर वात सरका एवं पति ने मन कहते हैं।। ।

प्राचरित महाप्राज्ञा धारगाश्व पृथिवधाय् ।
प्राप्तन प्राग्तरोधश्व प्रत्याहारश्व धारगा ॥१५
ध्यान समाधिरेतान यमेश्व नियमे सह ।
प्रदा्ष नियमे बुर्वित वेदाज्ञामात्रतस्या ॥१६
यद्य वर्म बुर्वित वेदाज्ञामात्रतस्या ॥१६
यद्य वर्म बुर्वित वेदाज्ञामात्रतस्या ॥१५
यद्य वर्म बुर्वित वेदाज्ञामात्रतस्या ॥१७
यद्य वर्म बुर्वित वेदाज्ञामात्रस्य ।
प्रार्थियाया सम्यम् तिव्यामा विल्लोडिभता ॥१७
यद्य वर्मावर्मा तिव्यामा वर्षा ॥१८
तद्य वर्मा प्रद्यमगाद्यन्तमामयम् ॥
नित्य सर्वत्रम्य स्थाग्य प्रदृद्धित्य वर्मात्रम्य ॥२०
प्रध्यास्य सर्पव्यात्र विश्वमेतस्य ।।२१
प्रध्यास्य सर्पवयात्र विश्वमेतस्य ।।२०
प्रध्यास्य सर्पवयात्र विश्वमेतस्य प्रज्ञ्चत् ॥२१

महान् परिवत लोग धारणा को पृषक् अकार का खाचरण किया करते हैं। युनियों मे श्रेष्ठ लोग यम धोर नियमों के साथ धानन-प्राग्र रोध-प्रत्याहर-धाग्णा-ध्यान-समाधि-हन घाठ धङ्गो को जिसके लिये किया करते हैं। ११४-१६।। वेद को केवल खाला मे ही परायण रहने वाले परार्पण की बुद्धि में कलिलोफित भीर निष्पाम होने हुए अभी मीनि जिसके लिये कर्म किया करते हैं। १९॥। जिसकी जाति (जान) के लिये खुवि वल वाले होकर धपनी आस्मा के पाप के आवरणों का निराकरण करने के लिये गङ्गा आदि महान् तीर्थों का आवरणों भीर तेवल किया करते हैं। १९॥। वह बह्म परम शुद्ध आदि-धन्त से रहिन प्राप्तामय-निर्द्ध-मत्त से रहने वाला-म्याणु-बूटस्य-बूटवितत-मत्त में उन्हों के विज्ञा-दिशा धौर का आदि के प्रत्य कराभास-आकुल इहियों से विज्ञा-दिशा धौर का सार्व के प्रत्य वित्य वराभास-आकुल इहियों से विज्ञा-दिशा धौर का सार्व के प्रत्य विद्यान्त साम ध्यान्त ज्ञान स्वस्य-अध्यय और सर्वद प्रध्यास्त है जिसमे यह विश्व प्रकाशित होता है धौर हम विश्व में भी निविकार रज्जु की भीति धनुगमन किया करता है।।१९-२०-२१॥

सम्यानिकारित यद्वरकेनोमिनुस्वुदोदरम् ।
तथा विकारित ब्रह्म विश्वस्मान्न पृथ्यभवेत् ॥२२
तथं ब्रह्म व नानास्व ताम्सीति निगमा जमु ।
यस्माद्भवन्ति ब्रह्माण्डकोटयो त भवन्ति च ॥२३
यद्वरमेपानिमेपाम्या जगता प्रल्योदयो ।
सवैता या परा शक्तियंदाधारतया स्थिता ॥२४
यन्तिमित्रद्भ यनश्च द येनेद यदिद स्मृतम् ।
यद्वतानाज्ञानद्भाति यन्मिन् जाते जगन्न हि २४
असस्य यज्जह दु समवस्तिति निरूपितम् ।
विपरोतमतो यद्व सिन्चतानन्दमृत्तिनम् ॥२६
जीवे जाग्रति विश्वास्य स्वन्ने यत्तेजत्व स्मृतम् ।
सुप्तौ प्राजसनं तस्वविक्याम् सस्मृतम् ॥२७
यस्वमुषा चसुरय योजासा श्रायमस्ति च ।
स्वक् त्वचा रसन तस्य प्रास्य प्रास्य प्रदितु ॥२५

भनी भौति विचार किया हुया वह कैन की तरङ्गवाले उदगये युद-बुदे की भारत होता है। उसी तरह से विचारित ब्रह्म इस विश्व से पृथम् नही होता है ॥२२॥ यह सम्पूर्ण ब्रह्म ही है, नानात्व नहीं है-ऐसा निगमों ने गान निया है पर्यात बेदों ने बताया है। जिससे नरोड़ो ब्रह्माएड हमा करते है मौर नहीं भी होते हैं ॥२३॥ जिसके उन्मेष तथा निमेषों से प्रयत् नेत्र वे पलकों के कोलने तथा मुँदने से ही इन समस्न जगती ने उदय तथा प्रलय हुया करने हैं। जो कि परम आधार की शक्ति है जिसके बाधार को ग्रहण करने यह स्थित है।।२४।। यह जिसमे है-जिससे यह है-जिसके द्वारा यह है और जो यह कहा गया है। जिसके अज्ञान से यह जगत प्रतीत होता है भर्यात दिखलाई देता है श्रीर जिसके क्रांत होजाने पर भाषांतृ जिसका पूर्णतथा ज्ञास प्राप्त कर लेने पर यह जगत् बूछ भी नहीं है।।२४।। जो ग्रसस्य है वहीं जड एवंद्र ख स्वरूप होता है - ऐसा निरुपए। विया गया है। इसके बिपरीत जो है वह सत्-चित् भीर प्राप्तत्व के स्थल्प वाला होता है ॥२६॥ जीप के जायत् होने पर वह विश्वनाम वालाहै धौर स्वप्न मे जो तैजस बतायागया है। सूपृति की दशा में प्राप्त गत्ता बाला होता है वह सभी शबस्थाओं में मरगृत स्थि। या है ॥२७। जो चक्षमो काचक्षु है-श्रोत्रो काश्रोत्र है-त्यचामो का त्यर् रसना वारम भीर प्राण का भी प्राण कहा गया है ॥२०॥

बुद्धिज्ञानेन च प्रार्गा क्रियामनत्या निरन्तरम् ।
यन्नेश्वरे समभ्येतु झातु च परमार्थतः ॥२९
रज्जाबहिर्मरौ वारि नीलिमा गगने यथा ।
प्रसद्धिश्वमिद भाति यहिमन्नज्ञानकल्नितम् ॥३०
घटावन्छित्र एवाय महाकाशो विश्वचते ।
कार्योगधिपरिच्छित्र तद्वचञ्जीवस्रिककम् ॥३१
मायया चित्रकारिक्या विश्वित्रमुग्।शील्या ।
ब्रह्माण्ड चित्रमतुल्य यहिमन् मित्ताविवाधितम् ॥३२
घावतोऽन्याविकान्त वदतो वागगोचरम् ।
वेदवेदान्तसिद्धान्तैविनिर्गाति तदस्ररम् ॥३३

अक्षराम्न पर विश्वित्सा काश्चा सा परा गति. । ३त्येवा श्रूयते वेदे वहुद्यापि विचारिते ॥३४ श्रक्षरत्यात्मनश्र्यापि स्वात्मरूपतया स्थितम् । परमानन्दसत्दोहरूपमानन्द विग्रहम् ॥३५

ज्ञान के द्वारा बुद्धि और निरन्तर किया की शक्ति से प्राण जिसके समस्यास करने वे लिये तथा परमार्थ से ज्ञान प्राप्त करने के लिये समर्थ नही होते हैं ।।२६।। रवज् (रस्सी) में महि सर्व-मरु में (मृग तृष्णा मर्थात् बालू में) जल और जिस हरह से अन्तरिक्ष में नीलिमा प्रतीत हुआ करती है उसी भौति यह असत विश्व जिममे अज्ञान से बल्पना किया हुआ प्रतीत तथा भान हुआ करना है ॥३०॥ जिस प्रकार से एक घट में धवस्थित होकर प्रयोज पोल के मादर रहकर यह महानु मानाश विभिन्न होजाता है मर्थात् भिन्न स्वरूप वाला दिलाई दिया करता है ठीक उसी मौति कार्य एव उपाधि से पिटिन्न होकर यह जीव की सजा वाला पृथक् २ दिललाई देता है ॥३२॥ भद्भत गुए भीर शील (स्वभाव) वाली तथा चित्र-विचित्र कार्यों के करने वाली माया के द्वारा यह सम्पूर्ण यहा।एड जिसमे भित्ति मे प्रिपत के समान बन्हत प्रतीत होता है। धावन करते हुए यह अन्य के द्वारा अति कान्त नहीं होता है और बोलने वाले की बाखी वा भी भगोचर है अर्थात् वाखी का प्रत्यक्ष विषय नहीं होता है। ग्रतएव वेदो भीर वेदान्तो के द्वारा इसे प्रक्षर निर्खीत किया गया है ॥३२-३३॥ इस प्रक्षर से परे बर्बात आगे फिर मुख भी नहीं है वही परा काछा अर्थात् चरम सीमा है भ्रौर वहीं परागति है। बहुत कुछ मनेक प्रकार से विचार एव मगन वरने पर भी वेद मे यह ही सुना जाया करता है ॥३४॥ प्रधार आत्मा का भी स्वातम रूपता से श्यित यह परम मानन्द का सन्दोह स्वरूप एव एक भानन्द के विग्रह वाला सर्थात् केवल ग्रानन्दमय होता है ॥३४॥

> एवं ब्रह्मांश चिन्मात्रे निर्मु से भेदवजिते । गोलोन सन्निके कृष्णो दोध्यतीति श्रुत मया ॥३६ नात परतर किश्वित्रिगमागमयोरपि । तथापि निगमो वक्ति हासरात् परतः पर. ॥३७

गोलोकवासी अगवानक्षरात्पर उच्यते ।
तस्मादिष पर कोऽसी गीयते श्रुतिभ सदा ॥३६
उिहृष्टो वेद वचनैविशेषो ज्ञायते क्यम् ।
श्रुतेवांबोंऽत्यया बोध्य परतस्त्वक्षरादिति ॥३६
श्रुत्यांबोंऽत्यया बोध्य परतस्त्वक्षरादिति ॥३६
श्रुत्यांबोंऽत्यया बोध्य परतस्त्वक्षरादिति ॥३६
श्रुत्यांबें स्वायापत्रो व्याक्ष सत्यवतीमृत ।
विचारयामास चिर न प्रपेदे यथातयम् ॥४०
विचारयामास चिर न प्रपेदे यथातयम् ॥४१
तथापि महलीमानि सता स्वयतापितीम् ।
पुनविचारयामास क व्रजामि करोमि किम् ॥४२
पद्यामि न जगत्यिस्मिन्सर्वज्ञ सर्वदर्यातम् ।
अज्ञारवाऽन्यतम लोके सन्देहविनिवर्त्तं वम् ॥४४

इस प्रकार से किम्माण ( वेबल जान स्वरूप ) मुख्यों से रहित तथा भेड़ से बिजत ब्रह्म म जो कि गोलोक की सक्षा बाले से कुरूए डीस्प्रमान होता है— ऐसा मैंने श्रवण किया है।। इसी परे चुल श्री तियम और प्राप्तमें में भी नहीं है। तोभी निमम परालर प्रधार से भी पर गोलोक में निस्य निवास करने वाले भगवाद है— ऐसा कहा जाता है। श्रुतियों में द्वारा करा जाता है। श्रुतियों में द्वारा करा जाता है। श्रुतियों में द्वारा करा जाता है प्रथा। वेद के वचनों के द्वारा भी पर प्रहार की उन्हें वह विशेष करें जाना जाता है प्रथम "परतोऽप्राराय" इस मम मा श्रुति का अर्थ अत्या प्रकार से जातना चाहिये। इस प्रवार से सस्यवती के भारतज ज्यातदेव ने इस श्रुति के वर्ष से सवाय भी प्राप्त होतने भे ।।३ सा प्रवार की स्वारा जी स्वारा की कार्य अत्या से नहां—इस तरह बहुत समय तक विवार निया चा निव्हा तोभी यचार्ष धर्म में प्राप्त नहीं होतने भे ।।३ सा। नहीं तेस के अर्थ मा निवस्य नहीं पर सर्व थे। वेद तो साशान् नारायण अपतान् का स्वरूप है जहाँ पर वेद र महामनीयों भी मोह वो प्राप्त होजायां करते है ।।४ हा। सस्युवि में हस्य नते ताम चुंवाने वालों बड़ी भारी भाति ( पीडा ) मो वे प्राप्त होकर फिर विवार परने लगे थे कि ध्रव इस हदय के

सदाय को निवारका करने के लिये मैं किसके सभीप मे जाऊँ श्रीर क्या उपाय करूँ ॥ ४२॥ इस जगत् मे मैं ऐना सर्वत ग्रीर सब दुख को देखने वाला किसी को भी नहीं देखता है। इस तरह श्रन्य किसी को भी लोक मे इस श्रपते सदेह को निष्ट्रित कर देन वाला न देखवर उन्होंने तपस्या करने का ही निर्पाय किसा या ॥ ४३॥

मेरो. कुहरिएगी गत्वा चचार परम तप ।
यत्र कार्त्तः स्वरस्फूजंज्योस्नामुलींनरन्तरजा ॥४४
सदा प्रवायते दिव्वक्तमःस्तोम दृशन्तुद्वम् ।
चकास्ते यत्र परम कान्तारमितसुन्दरम् ॥४५
नानाद्रु मन्ताकुञ्जक् जत्पिक्षिनादितम् ।
धुरिवपासाभयक्रीयतापरवानिविवर्षितम् ॥४६
जलाशपैवंहुविषै पीषानीपण्डमण्डते ।
जातकपशिलानद्वतद्वन्द्वारपिक्षिभि ॥४७
धुक्तमम्भोज पवनै सेञ्यामा सन्ते समुज्भितम् ॥४६
निजंन दिव्यनिकानिप्रयत्वण्डितम् ।
सार्वे पारावतं रहं च रून्यदम्मतकोकितम् ॥४६
उत्पत्तपरप्रकाष पाटलाभोददिह मुख्यं ।
सत्रापि काञ्चनी दिव्या मृद्या परमन्ताना ॥४६

फिर ब्याम मुनि ने मेह पर्वत की मुक्त में बानर परम उग्र तप किया या जहीं पर मुनर्गों की स्कुरित ज्योरस्ता ने समूह से निरन्तर पूर्ण प्रकारा रहा करता है ॥४४॥ भीर सदा ही नेत्री को पीड़ा देने वाला चारों भीर फैला हुया अग्वकार का समुदाय प्रवाधित हो। जहाँ पर वन भरवन्त सुन्दर स्वरूप में प्रकारित होता रहना है। ॥४॥। उस नम अनेन प्रकार के बृक्त तथा सतारे मुनीमित हैं भीर उन पर परियो ना कलरव हुया करता है लोकि बहुत ही गुनि प्रिय है। वह नम भूत-प्याम-मय-कीय-तीप और ग्लानि से रहित ही भूनि प्रिय है। वह नम भूत-प्याम-मय-कीय-तीप और ग्लानि से रहित हैं॥४६॥) वहीं बहुत से भ्रोन प्रवार के मुन्दरतम जनाया ही जनमें वमितारी

व समृहों की मुषमा छाई हुई है धीर मुबस्त को निलाधी से उनके तटो का किमीस हो रहा है तथा वहा अनेक पक्षियों का सक्षार बरावर होना रहा करता है।। पक्षा वह बन पक्षियों की किश्रित बाबु से सेब्यमान है तथा करवास प्रदेश सेवा में सुक्त और हिंसक जीवों से रहित है।। प्रधा बही एक दम निर्जन क्यान है धीर वह परस दिज लगाओं के द्वारा प्रत्यन द्योगां में हुए प्रदेश है। प्रदान श्रीमां में कहा प्रदेश है और पारावन द्योगां में हुए प्रदान श्रीमां की मानुर प्रदान श्रीमां की मानुर प्रदान श्रीमां में से मानुर प्रदान श्रीमां में से मानुर प्रदान श्रीमां में से प्रदान उक्तर फैली हुई पाटल क्या एव मुग्न दिलाई दती है धीर प्रास्त को परम मानोद प्राप्त होता है। उनम भी मुक्स की एक मानुन कि स्थान होता है। उनम भी मुक्स की एक मानुन सेवान से मुक्त भुक्ता है। अपना भी मुक्स की एक मानुन सेवान कि सामन से मुक्त भुक्ता है। अपना भी मुक्स की एक मानुन सेवान की स्थान से मुक्त भूक्ता है। अपन भी मुक्स की एक मानुन सेवान की स्थान से मुक्त भूका है। अपन भी मुक्स की एक मानुन सेवान की स्थान से मुक्त भूका है। अपन भी मुक्स की एक मानुन सेवान की स्थान से मुक्त भूका है। अपन भी मुक्स की एक मानुन सेवान की स्थान सेवान की स्थान सेवान की स्थान सेवान सेव

ता प्रविदय जिताहारो जितवित्तो जितासन सस्मार वैदाश्चतुरस्तदेकाग्रमना मुनि: ॥११ त्रयी जगाम शरदा शतस्य स्मरतोऽस्य हि। प्राद्रासस्ततो वेदाश्चत्वारश्चारुदर्शना ॥५२ स्फूरत्पद्मलागाक्षा जटामुकूटघारिसा । क्रामुष्टिकराम्भोजा मृगत्वड मण्डितासका ।।५३ स्वरं पोडशभि बल्प्त वदना प्रणवान्तरा.। क्चवर्गोद्भवेवेण पश्चावयवपाणयः ॥५४ पवर्गदक्षजरणा वामपादास्तवर्गत । तेपामन्तम्थवर्णाभी येपा कृक्षिद्वयात्मकौ ॥५४ नाभिनिद्रा कान्तपृश्च मोदरा यरलवोत्कचा.। ग्रग्निदक्षाशरुचिरा घराग्रीवा भृतासका ॥१६ अन्तस्यसन्घिसस्थाना वैखरीवाग्विज्मिताः। भवश्यनमधुरामेवा हृदयाम्भोजकत्विताम् ॥५७ हरेभंगवत साक्षादाविभविस्थली हि सा। काशीमपहयद् अ मध्ये मालामाधारसस्थिताम् ॥५८

उस गिरि गुफा मे व्यास मुनि ने प्रवेश किया था और भाहार-वित्त तथा धासन को जीन कर वहाँ पर मृनि ने ऋत्यन्त एकाग्र मन करके चारो वेदों के ग्रंथ का भली भाँति स्मरण किया था ॥५१॥ इस प्रकार से स्मरण करते हुए मुनि को तीन सी वर्ष व्यतीत हो गये थे। इसके झनन्तर वहा चारो वेदो का प्रादर्भीय हुआ या जिसका दर्शन परम सुन्दर या ।। १२। वे चारी मृतिमान वेद कमल के समान मुन्दर नेत्रों से युक्त थे तथा मस्तक पर जटा एव मुक्ट घारए। करने वाले थे। उनके हस्त वभलों में कुशामी का पुज या भीर कन्ये पर मृगद्याला पडी हुई थी ॥ १३॥ पोडश स्वरो से उनके मुख क्लूम ये जिनके मध्य मे प्रएव था। कवर्गभीर अवर्गसे उत्पन्न होने वाले वर्णों के द्वारा उनके पाँची भवयव और हाय थे ॥१४॥ च वर्ग से उनका दाहिना चरएा था भीर तबसे से बाम पाद की रचना थी। उनकी दोनो कुक्षियों अन्त स्य (यर लव) वर्णों से युक्त थी । ४.५५॥ नामि निद्रा वाले – कान्त (सुन्दर) 92 (पीठ) बाले-मोदर तथा यर लव कच (वेदा) वाले थे। मनि दक्षादा से प्रश्यन्त रुचि-घरा नी ग्रीवा (गरदन ) वाले भीर बन्धी वाले थे ॥५६॥ धन्तस्यों से सन्धियों के सस्यान से समन्वित वे तथा वैखरी वाली से विज्ञिन्तत होने वाले थे। इनके हृदय कमल से कल्पित मधुरा को स्थास मुनि ने देखा था ॥ प्रणा वह मयुरा भगवान हिंग की साक्षात बविर्भाव होने की स्यली थी। भुक्टियों के मध्य में आयार में सस्थित माथा स्वरुपिएी की तया काशीपुरी का देखा या ॥१८॥

लिङ्गदेरे तत काश्वीमवन्ती नाभिमण्डले ।
कण्ठस्या द्वारकामेषा प्रयागं प्राग्गग तथा ॥१६
सव्यापसव्ययोग्तेषा गङ्गाऽषि यमुना नदी ।
मध्ये सरस्वती साक्षाद् गयाक्षेत्र तथानने ॥६०
हमुग्रीबानध्यगत प्रमासक्षेत्र मुत्तमम् ।
बदर्याश्रममेतेषा यहारष्ट्र द्वश्राँ ह ॥६१
पौण्ड्रवर्धननेपालपीठ नयनयोगुँ गे ।
पीठ पूर्णागिरिनाम ललाटे समहस्यन ॥६२

व ग्ठे च मथुरापोठ काश्वीपीठ कटिस्पितम् जातन्यर तथा पीठ स्तनदेशेप्वदृश्यतः ॥६३ भृगुपीठ व गाँदेशे ह्ययोद्या नासिकापुटे । बहारन्य्रो स्थित ब्राह्य शब शीमन्तसीमनि ॥६४

ति जु देव में कान्योपुरी को भीर नामि सम्इत में प्रवानीपुरी की देवा था। क्रांट देव में कान्योपुरी को भीर नामि समुद्र में प्रदानि करने नाले प्रयाग का दर्शन किया था। ॥११॥ उन वेदों में पाई भीर दाहिनी घोर में गङ्गा तथा यमुना नदी को देवा था। उनके मध्य में सरस्वती नदी भी धौर मुण के देश म साक्षान् गया रोज था। १०॥ ठोडी घोर थीवा ( गरदन ) के मध्य में रहने बाला उत्तम प्रभास केंत्र था। इनके बहुरस्थ में वदर्यात्रम था जिसका स्पष्ट तप ब्यास मुनि ने दर्शन किया था। ११॥ दोनो देवी में पीएड धर्मन नेपाल पीठ था धौर लताट में पूर्ण गिरिनाम बाला पीठ देला था। १९॥ व्यंत नेपाल पीठ था धौर लताट में पूर्ण गिरिनाम बाला पीठ देला था। १९॥ क्यंत में सचुरा पीठ वया काल घर पीठ स्वत देश महंपाई दिया था। ११॥ क्यंत देश में भूगुपीठ घोर नासिका देश में प्रमाण पीठ था। प्रहार स्व में बाह्य पीठ था थीर सीमान्त की सीमा में श्रीव पीठ था।। १४॥

साक्त जिल्लाम धिपएग वैध्याव ह्रदयाम्बुजे ।
सौर चक्षु प्रदेशस्य बोद्धञ्चायासु सङ्गतम् ॥६५
सौप्रामिएग कण्डदेशे पश्चनःप्रमाथोरसि ।
बाजपेय बटितटे ह्यामिहोन तथानने ॥६६
प्रश्नोम कटितटे तरमेषमधोदरे ।
राजस्य श्विरोदेशे आवसस्य तथाऽघरे ॥६७॥
उन्बों अ दक्षिणानिश्च गाहंपस्य मुखान्तरे ।
हुख श्रुती मन्त्रभेदास्त्राम रोमस्ववस्थितान् ।
मृत्येर्दि महाराज पुराएग्यायिमिश्रितं ॥६८
सहिताभिश्च तन्त्रेश्च पृथनपृथगुपासितान् ।
कर्म क्षानोपासनाभिजनानुग्रह्वारवान् ॥६८

दृष्ट्वा सुविस्मितमना मुनि कृष्णो बभूव तान् । ब्रह्मतेजोमयान्दिब्यास्तपतोऽकानिव च्युतान् । ज्वलतोऽग्नीनिवोदकन्किटीन्द्रसमदर्शनान् ।।७० शाक्त पीठ जिल्ला के बाब भाग में स्थित था तथा हदय कमल मे वैद्याव पीठ था। सौर पीठ वस प्रदेश में स्थित या तथा बौद्ध छायाच्यों में सङ्गत या ।।६५॥ कर्ठ प्रदेश मे सीत्रामणि उर मे पशुबन्ध-वटितट मे बाज पेय तथा झानन में अग्नि होत्र या ॥६३॥ कटितट में झम्ब मेथ-उदर में नरमेथ शिरोदेश में राजसूब तया ग्रवर में भावसध्य था।।६७।। ऊपर के भ्रीष्ट में दक्षिणान्ति-मूख के ब्रास्टर में गाहँपस्य बन्ति-श्रुति में ( नान में ) हब्य तथा रोमो मे प्रवस्थित मन्त्र भेदो को देखा था। न्याय मिश्रित पुराणो में इस भांति सेवित थे जैसे भूत्यों के द्वारा कोई महाराज हो ॥६८॥ सहिताओं के भीर तन्त्री के द्वारा पृषक् २ समुपासित एव कर्म, ज्ञान भी / उपासनाओं के द्वारा जनो पर अनुग्रह करने वाले चन वेदो को देख कर कृष्ण द्वैपायन मृति धारान्त विस्मित मन वाले हो गये थे । वे ब्रह्म तेज से परिपूर्ण-परम दिव्य-सर्य के समान तपे हुए - जलती हुई श्राग्त के तुल्य उदक एव करोडी चन्द्रों के समान दिखलाई देन बाने थे 11/98-9011

ववन्दे सहमोत्याय दएडवत्पतितो मृनिः ।
कृतार्थोऽह कृतार्थोऽह कृतार्थोऽह मितीरयन् ।।७१
प्रद्य ने सफल जन्म श्रद्य से सफल मनः ।
प्रद्य मे सफलन्वार्यद्भवन्तोऽक्षिगोचराः ।।७२
प्रत्योक्तिक लोकिकन्व यत् किन्विदिष विद्यते ।
न तद्योऽविदित्त वेवं भूत भव्य भवद्य यत् ।।७३ ।
न प्रवृत्तिफला यूयं दर्शयन्तोऽषि तानसदा ।
पर्च्छाकरसङ्कोचविषानायह रागिगाम् ।।७४
प्रयन्थरापि मिथ्यात्वे ब्रह्मत्वे वा विषीतरौ ।
न मृपारागविषयौ तत्सङ्कोचविषान्यौ ।।७४

श्रतो लोकहितैन न परमार्थ निरूपणे। स्वोक्ता स्वर्गादिविषया नश्वरा इति निन्दिता ॥७६ ग्रधिकारिविभेदेन कर्मेज्ञानीपदेशत । यात सर्व जगन्न न शब्दब्रह्मात्समूर्तिभि ॥७७ इस प्रकार के स्वरूप वाले उनता दर्शन प्राप्त कर स्थास मृति सहसा चठ वर लाहे हो गये और दश्ड की भाति पड वर उनकी बन्दना की थी तथा व्यास मृति अपने मृत्र से दण्डवत् प्रणाम करते हुए यह कहते जा रहे थे — मैं वृतार्य होगया-में सकत होगया धौर पूर्ण मनोरय वाला हो गया है ॥७१॥ भाज मेरी सम्पूर्ण मायु सफल हो गई वि भाप मेरी भांको के समक्ष में प्रत्यक्ष रूप से गोचर होगये है।।७२।। आपके लिए कुछ भी अविदित नहीं है। भूत-भव्य भीर बल मान सभी भाषको वेच हैं श७३॥ उत् शब को सबंदा देखते हुए भी पाप लोग प्रवृत्ति फत वासे नहीं हैं। बयो कि इस ससार मे रागी पुरुष यहच्या कर सङ्कीय से विधान करने वाले होते हैं ॥७४॥ इस प्रपश्च 🖬 मिच्यास्व होने पर भी तथा प्रहात्व में विधि निर्पेश उसके सङ्गीच विधि भीर क्षम मृपाराग के विषय नहीं हैं।।७४।। घतएव लोकहितों के द्वारा परमार्थ के निरुपए। मे भारते से कहे हुए स्वर्गादि के विषय नाशवान है इस लिए निदित होते है।।७६।। बाब्द ब्रह्म की मूर्ति वाले आपने धधिकारी के भेद से वर्म भीर ज्ञान के उपदेश के द्वारा इस सम्पूर्ण जनन् की निश्चय ही रक्षा की है ११७७।।

स्रतेऽह प्रप्टुमिच्छामि भवन्तश्चेश्क्रपालव । कर्मणा फलमादिष्ट सर्गे कार्मक्चेतसाम् ॥७६ ईशापितधिया पु सा वृतस्यापि च कर्मण । चित्तशुद्धिस्ततो ज्ञान भोदाश्च तदन्तरस् ॥७६ मोक्षो ब्रह्मं वप्पियये सच्चिदानन्दमेव यत् । सर्वे समाप्यते तस्मिञ्जाते यदि कृतावृत्तम् ॥८० यति सञ्ज चिदाकाम ज्ञानस्पमसवृतम् । निरोहमचन शुद्धमगुण व्यापव स्मृतम् ॥६१ विकारेषु विनव्यस्सु निविचार न नश्यति ।
यपान्धतमसा न्यासलोकस्य र्विरोजसा ॥६२
लोहस्येव मिण्नित्वद्वरिण्झानले यथा ।
यदाभासेन सा सत्ता प्रतिपद्य विन्युम्भते ॥६३
जोवेश्वरादिरूपेण विश्वाकारेण चाप्यहो ।
तस्यामिष प्रलीनाया क्रूटस्य च यदेकसम् ॥६४
भवद्भिरेव निर्णीत तत्त्त्रथेव न सद्यय ।
स्यापि मम जिज्ञासा वस्ति केवल स्टिव ॥६५
प्रतोऽपि परम किश्वद्वस्ते किल वा न वा ।
तद्वस्तु महाभाग भवन्तस्त्रस्वदर्शना ॥६६

यदि भाप मेरे ऊपर कृपाल हैं तो मैं बापसे बब यह ही पूछता चाहता है निक्मों का फल ब्रादिष्ट किया है और कामना से पूर्ण चित्त वाली का सर्गं बताबा है। ईरवर में समिपत बृद्धि वाले मानवों के किये हुए कर्म में भी चित्त की घुद्धि होती है फिर इसके अनन्तर ज्ञान होना है और इसके पश्चान् मोक्ष होता है ।।७८-७६।। मोल बहा के साथ एक्य को ही वहा जाता है जीकि सत्-चित् भीर भानन्द स्वरूप है। जो भी कृद्ध कृत तथा भक्त है वह उसके ज्ञान करने पर सभी कुछ ममास हो जाता है ॥ = ०॥ जो मञ्ज गहित-विदा-काश-झानस्वरूप बाला-ग्रमवृत-निरीह-ग्रवल-शुद्ध-दिना गुण वाला और ब्यापक कहा गया है।।=१।। समस्त विकारों के विनष्ट होजाने पर भी वह विकार रहित है पतएव नष्ट नहीं होता है। वह तो इस प्रकार है जैसे अन्य-कार से ब्याप्त लोक के लिये मोज से रिव होना है।।=?।। लोहे को मिए। नी भौति और भनत में भरिण के समान वह होता है। जिसके भाभाग से वह सता को प्राप्त होकर विज्ञानियन है ॥=२॥ यह जीव और ईश्वर के स्वरूप मे विद्रव का प्राकार होना है। इसके भी प्रलीन होजाने पर एक क्टूस्थ रहता है।। दशा यह सभी कुछ भापने निर्माय किया है भीर वह उसी प्रकार का ही है, भापने इस नयन में कुछ भी सदाय नहीं है। तो भी मेरे हृदय में केवल एक जिज्ञामा होती है ॥=५॥ वह जिज्ञामा यही है कि इमसे भी प्रापे कुछ है या नहीं हैं। हे महार् भाग वातो <sup>†</sup> आप यही कृपा कर मुभे बताइय पयोशि प्राप तो तत्त्री के पूर्ण ज्ञाता हैं॥=६॥

यच्छ्रव फलमेवेह जनुषो मे वृत्तार्थता। एव म् वन्तमनघ न्यास सत्यवतीयुतम् । माधु साध्विति सङ्कीत्यं प्रत्यू वु निगमा वच ॥०७ साधु साधु महाप्राज्ञा विष्णुशरमा जगीरिगाम् । ग्रजोऽपि जन्म मम्पद्य लोगानुग्रहमीहसे ॥८८ ग्रन्यथा ते न घटते भसाग्वम्मंबन्घनम्। ग्रम्पृष्टो मायया देव्या कदाजिण्ज्ञानगृहया ॥६६ विभवि स्वेरछ्या स्य स्वेरछ्यैव निगृहसे । ग्रस्मत्सम्मत एवार्थी भवता सम्प्रदक्षित ६० पुरागोदिवसिहामेषु सूत्रेप्त्रपि च नैक्था। प्रधार बहा परम मर्वेबारमावारणम् ॥६१ तम्यारमनोऽप्यारम भावतया पुष्पस्य गम्धवत् । रसवद्वा स्थित म्यमवेहि परम हि तत् ॥६२ प्रमुपुत तदम्माभिजाति प्राकृतिके लये । ग्रक्षरात्परतस्तस्माद्यत्पर केनती रस । न च तत्र वय शका शब्दातीते तदात्मवाः ॥६३

45X

किया है ॥<६-६०॥ पुरासों में —इतिहासों में और सूत्रों में भी एक हो प्रकार प्रतयादि पुन सृष्टि वर्शन ] हे नहीं वताया गया है। श्राप्तर परम बहा है और सब कारणों का भी कारण है ॥६१॥ भ्रात्मा खहून उसके भी भ्रात्म भावता से पुष्प की गरूप की मौति अयवा रस के समान वह परम रूप स्थित रहता है—ऐसा उसे जान सो ॥६२॥ प्राकृतिक लय के होजाने पर हमने अनुमव किया है। उस प्रकार से परे केवल रस ही होता है। बाब्यस्मक हम बाब्यातीत उनमें पहुंचने की समर्प नहीं 11£311

## प्रकृत्य ६७—गया माहान्स्य

**ग्रत** जद्ध्वं प्रवस्यामि गयामाहात्म्यमुलमम् । यच्यु त्वा सर्व्यपोपम्यो मुख्यते नात्रसंशयः ॥१ सनकार्र्यः मंहाभागदैविपः स च नारद । सनस्कुमार पप्रच्छ प्रयाप्य विधिपुर्व्वकम् ॥२ सनलुमार में कृहि तीय तीयांसमोत्तमम्। तारक सर्वभूताना पठता श्रुण्वता तथा।।३ वस्ये तीर्थवर पुष्प श्राद्धादी सर्वतारकम्। गणतीर्थं सर्वदेशे तीर्थस्माज्यधिक शृगु ॥४ गयासुरस्तपस्तेपे बह्यमा ऋतवेर्रायतः। प्राप्तस्य तस्य विरति विला घर्मो ह्यायार्यत् ॥५ तत्र बह्याऽकरोद्याग स्थितश्चापि गदाघर । फूल्गुतीर्थादिरूपेग् निश्चलार्थमहर्तिशम् । गयामुरस्य विप्रेन्द्रप्रह्मार्थं देवते सह।।६ कृतयज्ञो ददी बह्या ब्राह्मणेम्यो गृहादिकम्। भ्रोतक्त्ये तु बाराहे गयापागमकारयत् ॥७ गयानाम्ना गया स्थाता क्षेत्रं ब्रह्माभिकांक्षितम्। काक्षन्ति पितरः पृत्राप्तरकाद्भये भीरवः ॥८

वायुदेव ने कहा-इसने भागे में भव भत्युत्तम गया मा माहारम्य बताता है। जिसका श्रवण कर मानव समस्त पापो से विमुक्त हो जाता है। इसम कुछ भी सद्मय नहीं है ॥१॥ सूनजी ने कहा-मनवादि महान् भाग वाली से पुक्त देवींप नारद ने सनस्त्रमार से विधि के साथ प्रशाम वरने पूछा या ॥२॥ नारदजी ने वहा—हे सनत्तुमार ! मुक्ते आप समस्य तीथीं मे सर्वोत्तम जो तीर्थ हो उसे बताओ । जो समस्त प्राश्चियो का पान या धवश करने पर उद्धार करने वाला हो ॥३॥ सनस्कुमार ने कहा-मैं समस्त तीयों मे श्रेष्ठ परम पुरुषमय भीर श्राद्ध मादि में सबको सार देने वाला गया तीर्थ को बताना है। यह गया तीर्थ है शीर सब देश स मम्पूर्ण नीर्थों से भी श्रवित है। इसका तुम लोग अवसा करो ॥४॥ ब्रह्मा के द्वारा प्रावित गयासूर ने कत् के लिये तपश्चर्या की थी। प्राप्त होने वाले उसके बार पर धर्म ने शिलाकी घारए। दिया था ।।५।। वहाँ पर ब्रह्माने याग कियाचा और गदाधर भी वहाँ पर स्थित थे। फल्पुतीर्घभादि के स्वरूप से वह ब्रहनिंग निश्चित अर्थवाला था। विशेष्ट्र ब्रह्मादि देवों के साथ ग्रज्ञ करने वाले ब्रह्मा ने ब्राह्माणों की गृह मादि प्रदान रिये थे। बाराह दवेन करूप म गया याग कराया गया या गा६-७॥ ब्रह्मा वे द्वारा ग्रभिकाक्षित यह क्षेत्र गया के नाम से गया—यह रयात हुआ था। वितृगरा पुत्र नरक के भय से भीरु होते हुए इसकी इच्छा किया करते है ।।=।।

गया यास्यति य पुत्र स नखाता भविष्यति ।
गयाप्राप्त मृत दृष्ट्वा पिनृत्मामुत्सवो भवेत् ।
पद्भामिष जल स्पृष्ट्वा सोऽस्मम्य कि न वास्यति ॥६
गया गत्वातद्वाता य पितरस्तेन पुत्रित्म ।
पक्षत्रयनिवासी च पुनात्यासप्तम कुलस् ।
नो चेत्पत्रवद्याह वा सप्तरात्रित् त्रित्तित्व ॥१०
महाकत्पकृत पाष गया प्राप्य विनद्यति ।
पिण्ड दशाञ्च पित्रादेगतमनोऽपि तिस्तिना ॥११
म्रह्महृत्या सुरापान स्तेय गुर्व्यङ्गनागम ।
पाप सत्सङ्गज मर्व गयाश्राद्यादिनस्यति ॥१२

गमा माहातम्य ]

ग्रात्मजोऽप्यन्यजो वापि गवाभूषौ यदा तदा । यत्राम्ना पातयेत्पण्डं त नयेद् वहा साम्बतम् ॥१३

ब्रह्मज्ञान गवाधाद्धं गोगृहे मरखं तथा।

वास पुंसा कुरुक्षेत्र मुल्लिया चतुन्विधा ॥१४ को पुत्र गया को त्रावेगा वह ही हमारा पाता अमीन उद्घर करने बाता होगा। गया मे प्राप्त होने बाल सपने पुत्र को देनकर गितरों को बहुत ही जमन होता है अपनि वडा आहाद हुया करता है। अपने पैरी से भी जल का समी बरके बहु हमको बया नहीं देता ॥ है। जो गया ने जाकर प्राप्त को द्यान करने बाला है विहुमण उसी में कुत्र बाले हुआ करते हैं। जो तीन पक्ष त्तक वहीं निवाम करने वाला होना है वह अपने माठ कुलो को पवित्र कर दिया करता है। अस्पवा पन्दह दिन तक सात शांव पर्यन्त अपवा तीन रात्रि तक ही यहां निवास करने थे गया थे प्राप्त होत्र रहने दलि का सहादल्य इत पाप भी बिनप्ट हो जाया करता है। िनतों के बिना भी पपने पितृगत की वहीं जो हिंद्या करता है जह बहा हरगा-पुराधान-स्तेव (बोधी)-पुर वाली का समन भीर सम्बद्ध ने ममुलम सम्बूर्ण वाच गया के आद से नष्ट हो जाते हैं ॥१०० ११-१२। ग्रासन हो या अन्यन भी हो जिन-किसी भी मनय मे गया की सुनि मे जिसके नाम ने विराड का पातन करता है वह उमकी शास्त्रत प्रद्ध को प्राप्त करा देता है।।१३॥ बद्ध का ज्ञान-गया का प्राय-यो के गृह में मृत्यु भीर कुर-

क्षेत्र में निवान के बार प्रकार की युक्तों की मुक्ति बनाई गई है ॥ १४॥ युद्धज्ञानेन कि कार्व्य गोगृहे मरगोन किम्। वासेन कि कुरसेने यदि पुत्रो गया बजेत् ॥१४ ग्याया सन्वंकालेषु पिण्ड ददाहिबक्षणाः। ग्राधिमासे जन्मदिने चास्तेऽपि गुरुगुक्त्योः ॥१६ न त्यक्तव्य ग्यास्त्राङ् सिहम्येऽपि बृहस्त्रती । तथा दैवप्रमादेन प्रहतेषु बरोषु च। पुन. कम्मीधिकारी च थाउकुद वहासीव मान् ॥१७

सकदग्याभिगमन सकृत्पिण्डम्य पातनम् । दुर्लभ कि पुनन्तित्यमस्मिन्ने व व्यवस्थिति ॥१= प्रमादान्म्रियते क्षेत्रे ब्रह्मादेर्म् क्तिदायने । ब्रह्मज्ञानाद्यथा मुक्तिलम्बते नात्र सशय. ॥१६ नीटनादिमृतानाञ्च पितृस्मा तारसमय च । तस्मात्मव्यत्रयत्नेन कत्त्व्य सविचक्षरौ ॥२० व्रह्मप्रकल्पिनान्विप्रान्त्व्यक्व्यादिनाऽर्ज्वयेतु । तैस्तुप्टैस्तोपिताः सर्वा पितृभिः सह देवता ॥२१ ब्रह्म क्षान से बरा प्रयोजन है और गौ के घर में मृत्यू होने से भी क्या लाभ है तथा करक्षेत्र ने धाम में निवास से भी कोई मिद्धि नहीं होती है यदि पुत्र गया म जानर श्राद्ध करना है। बर्य यह है कि गया मे पुत्र के जाकर थाइ करत से पूर्णत्या सदयित हो जानी है ।। १४ भ गया में विद्वाद पुरव की सभी समयो म पिएड दान करना चाहिए । चाहे अधिमास हो या जन्म दिन ही भोर भने ही गुरु भीर शुक्त का मस्त भी होगया हो-सभी शालों में पिएड दान करना चाहिए ।।१६।। सिंह राणि पर बृडस्पनि के स्पिन होने पर भी गमा मे जारुर श्राद्ध था स्थाग नहीं करना चाहिये। देव के प्रमाद से प्रहत होने तथा दशों के होने पर भी श्राद्ध करने वाला पून कर्म का समिकारी सौर बहालोक का सेवन करने वाला होना है ।।१७।। एक्बार गया में प्रभिगमन करना भौर एनबार पिएड का पातन करना ही इतना श्रीयस्कर होना है कि उसे फिर कुछ भी दुर्जभ नहीं है सौर नित्य ही इसमे व्यवस्थिति हो तो बहना ही क्या है ।।१०।। बह्यादि को मुक्ति देने वासे क्षेत्र में प्रमाद से ही गृन्यु हो जाती है ती जिस प्रकार ब्रह्म कान से मोध होता है वैसी ही मुक्ति होती है-इसमें कुछ भी सराय नही है ॥१६। कीटाकादि मृतो को बीर पितृगण को तरण के लिये सम्पूर्ण प्रयत्नों के द्वारा नुविच क्षाण पुरुषों को गया आद करना ही चाहिये ॥२०॥ वहा प्रकल्पित विप्रो वा हब्य-कब्यादि के द्वारा धर्चन करना चाहिए । उन विप्रो के नुष्ट होने में पमस्त पिनरों के साथ देवता परम तोदित हो जाया करते हैं ॥२१॥

मुएडन चोपवासाझ मन्वैतीर्थाप्तय विधि ।
वर्जयित्वा कुरुतेत्र विज्ञाना विरज्ञा गयाम् ॥२२
दण्ड प्रदर्शयेद्धिकुर्षया गरवा न पिण्डद. ।
दण्ड त्यस्ता विष्णुपदे पितृभि मह मुन्यते ॥२३
न दण्डो किल्विप घते पुण्य वा परमार्थत ।
अत सक्वो किया त्यस्ता विष्णु घ्यायित मावुक ॥२४
सन्यसेत्सव्यंकम्पीरिंग वेदमेक न मन्यसेत् ।
मुण्ड कुर्याच्च पुर्वेऽस्मिन्पश्चिमे दक्षिणोत्तरे ॥२४
साद्यै कोणद्य मान गयेति ब्रह्मपीरितम् ।
पन्वक्रोश गयाक्षेत्र कोणके पर्याणित ॥२६
सन्यसेस सर्व्यतीर्थिति नैतोषये यानि सन्ति वै ।
आद्यकृष्ट्यो गयाक्षेत्र पितृगामनृणो हि सः ॥२७
जिरिम आद्यकृष्टात् कुन्नाना शतसुद्यरेत् ।
पृहाज्विनितमात्रेण गयाया गमन प्रति ।
स्वर्गा रोहणसोपान पितृगान्व पदे पदे ॥२६

मधम्त नीथों से मुएहन तथा उपवान करने की विधि है किन्तु कुरुक्षेत्र भीर विराज विशाला गया का रवाग करके ही यह विधि होती है ॥२२॥ निश्व को गया मे जाकर दएड का अदर्शन करना चाहिए भीर पिएड नही देना चाहिए। विष्णु पढ मे दएड का अदर्शन करना चाहिए भीर पिएड नही देना चाहिए। विष्णु पढ मे दएड के अदर्श करने ही से वह पितृगए के साथ मुक्त हो जाता है ॥२३॥ दएडी को कोई पाप नहीं होता है भीर परमार्थ ने उसे पुरव भी नहीं होता है। शवएब समस्त किसाधी का स्थान करके भावुक को विष्णु का स्थान करना ही वेसकर है ॥२४॥ समस्त क्यों का तो मन्यासी नो स्थान पर देना चाहिये किन्तु एक बेद का त्याग नहीं करना चाहिये। पूर्व दिशा में मुएड करें भीर परिचन तथा दक्षिणोंत्तर में दाईकीन तक यथा रा मान होता है-ऐसा सहात ने कहा है। गा का पाँच कीम तक क्षेत्र है भीर एक कोम पर्यन्त गया का दिन होता है।।१५५-२६॥ तमने मध्य में ममस्त तीर्थ है जीकि इस शैलोक्स में है। गया है सेत्र में अने थाड़ करने बाना पुरुष है वह पितरों इस शैलोक्स में हैं। गया है सेत्र में अने थाड़ करने बाना पुरुष है वह पितरों

के ऋल से मुक्त हो जाया करता है ॥२७॥ जो दिर में श्राद्ध करता है वह प्रपने सो कुली का चढ़ार किया करता है। जब वह घर से मया को घलना धारम्भ करता है उभी नमय से जितरों के स्वर्गारोहल का कार्य ध्यास्म करता है भीर उनके एक २ कटम चलने में स्वर्ग का सोपान बन जाना है ॥२५॥

पदे पदेऽश्वमेघस्य यह्मल गन्छतो गयाम् ।
सरफलस्य भवेन्त्रन समग्र नाय साय ॥२६
पायसे नापि चरुणा सन्तुना पिष्टवेन वा ।
सर्जुने फलमूलाधौगयाया पिडपातनम् ॥३०
तिलन त्केन खडेन गुडेन सपुतेन वा ।
केवलेनैव हफ्ना वा ऊर्जेन मणुनाऽय वा ॥६१
पिष्याक समुत खड पितृम्योऽज्ञयमित्युत ।
इण्यते वार्त्तव भोज्य होवध्यान्न मुनीरितम् ॥३२
एकतः सरुवंवस्तूनि रसविस्त मपुनि हि ।
समुत्वा नदाधराह् ध्रूयक्ज फल्गुतीयम्बु चेनत ॥३३
पिडासन पिडयान पुन प्रत्यवनेजनम् ।
दक्षिणा चान्न साङ्गर्दस्तीर्यभादे व्यय विधि ॥३४
नावाहन न दिग्वभी न दोणो इष्टिसम्भव ।
सकारुण्येन वर्त्तव्य तीर्यंथाद विवक्षण्ये ॥३५

गया को गमन करने वाले के एक-एन यद य अध्येष यज्ञ का कल प्राप्त होना है। उनको सप्पूर्ण फच धनस्य ही मिलता है—इसमे कुछ भी सन्य नही है ॥२६॥ पायत से—चर-सन्द-तरहुल धोर फल-मूलादि के द्वारा गया में पिरह का पातन करना चाहिए ॥३०॥ तिली का कल्क-मोड-पुड और पुत अवया नेवल यही या कब्बे मधु के द्वारा पिरह पातन करे। विरायत साम सपुत चीड पितरो को बहा जल्म होता है। अथवा अध्व क्षान सुनीकि तथा सपुत चीड पितरो को बहा जल्म होता है। अथवा अध्व क्षान सुनीकि तस्त सम्म के प्रव के प्राप्त प्रमुक्त के प्रवा विवास सोज्य से यजन किया जाता है ॥३१-३१॥ एक मीर रसवाली समस्य वस्तु के प्राप्त के परल जमन का स्मरण करने पर अधि करने की स्मर्थ के परल जमन का स्मरण करने पर अधि करने पर करने की स्मर्थ करने की समस्य करने करने पर करने की समस्य करने स्मरण करने करने करने करने साम करने स्मरण करने साम करने समस्य करने समस्य करने स्मरण करने स्मरण करने करने करने करने करने समस्य समस्य करने समस्य करने समस्य समस्य समस्य समस्य समस्य समस्य समस्य

प्रत्यवने जन-दक्षिणा थौर घप्न ना सक्कुन्प करे---यह ही तीर्घों के श्राद्धों में विधि होती है ॥३४॥ वहाँ पर न तो कोई भ्रावाहन ही होता है भीर न दिग्यन्प किया जाता है। इष्टि से उत्पत्त होन वाला भी दौप वहा नहीं होता है। विचक्षता पुरुषों को वारस्य के सहित तीर्घ श्राद्ध बुरना चाहिए ॥३५॥

अन्य गावाहिता काले पितरी यान्त्यमु प्रति। तीय सदा वसन्त्येते तस्मादावाहन न हि ॥३६ तीर्यं धाद्य प्रयच्छद्भि पुरुषं फलकाड सिभि । काम क्रोध तथा लोभ त्यत्ववा कार्य्या क्रियाऽनिशम ॥३७ बह्मवार्व्यकभोजी च भूशायी सत्यवावसूचि । सर्वमृतहिते रक्त स तीर्थं फनमस्तृते ॥३८ तीर्यान्यनुसरन्धीर पापण्ड पूर्व्यतस्त्यजेद्। पाप ड स च विज्ञेयो यो भवेत्कामकारत ॥३६ तीय प्ये नरा घीरा. कमं कुट्वंन्ति तद्गता । यदा ब्रह्मिबदो वेदा बस्तु चानन्यचेतस । प्रविशन्ति परेशास्य ब्रह्म ब्रह्मपरायणा ॥४० यास्ते वैतरगी नाम नदी श्रैलोक्यविश्व ता। साऽवतीर्णं गयाझेने पितृणा ताररणाय वै । स्नातो गोदो हीतरण्या त्रि सप्तकुलमुद्धरेत् ॥४१ तयाऽक्षयबट गत्वा विप्रान्सन्तोपियप्यति । ब्रह्मकल्पितान्विष्रान्हव्यकव्यादिनाऽर्द्व येतु । तैस्तृष्टं स्तोपिता सच्ची पितृमि सह देवता ॥४२ गयाया न हि तत्स्थान यत्र तीर्थं न विद्यते । सान्तिद्वच सब्ब तीर्थाना गयातीर्थ तता बरम् ॥४३ मीने मेपे स्थित मुर्व्य कन्याया कामु के घटे। दुर्ल्गभ त्रिप् लोकेप् गयाया पिडपातनम् ॥४४ मकरे वर्त्तं माने च ग्रहणे चन्द्रसूर्य्ययो । दुर्लम त्रिपु लोकेषु गयाधाद्घ सदुर्लमम् ॥४५

गयाया पिडदानेन यत्फल लभते नर । न तच्छन्य मया वनत् सल्पकोटिशतैरपि ॥४६ अन्य स्थानो में भावाहन निए हुए ही पितृगरा श्राद्ध करने वाले के समीप द्याया करते हैं विन्तु तीर्थ में तो ये सर्वदा ही निवास विया करते हैं भत्रतपुत वहा इतका आवाहन नहीं किया जाता है ॥३६॥ सीधों मे श्राद्ध देने वाले पुरुष जो फल की भाकाक्षा रखते हैं उनको काम-कोध भीर लोभ का त्याग करके ही निरन्तर श्राद्ध की किया करनी चाहिए।।३७॥ ब्रह्मचारी-एक बार भीजन करने वाला-भूमि पर रायन करन वाला-मत्यवक्ता-पवित्र तथा समस्त प्राशियों के हित में रित रखने वाला पुरुष तीर्य के फल की प्राप्त किया करता है ।।३८।। तीथों का अनुकरण करने वाले बीर पुरुष को चलने के पहले ही मे पापरुड का स्थाग करना चाहिए। जो कामना की भावना से किया जाता है वही पायण्ड समक्ष्ता चाहिए ॥३६॥ जो पुरुष परम धीर होकर वहा सीयाँ म पहुच कर अपना तीथोंचित कमं किया बारते है जिस सरह बहा के जाता नोग प्रनत्य चित्त होते हुए जानने के योग्य वस्तु में बहा में जो कि परिशास्य है, बहा परायण होकर प्रवेश किया करते हैं उनी भाति तीयों के सेवी को भी बरना चाहिए ॥४०॥ जो तीनो लोको मे असिद्ध यैतरणी नदी है वह गया के क्षेत्र में पितरों के सारने के लिए अवतीएं हो जाती है। गोद ग्रयांतृ गौ ना दान करने वाला वैतरहा। मे स्नान करके ग्रापने इक्कीस कुलो का उद्घार कर देता है ॥४१॥ उसी भौति बासव पर जाकर विश्रो को सन्तीय देना चाहिए। भ्रह्म विल्पत विप्रो को हैव्य कन्यादि से अर्चन करे। तुक्ष हुए उनके द्वारा समस्त देवगरा वितरों के माथ तोषित हो जाया करते हैं ॥४२॥ गया में ऐसा कोई भी स्थान नही है जहां कोई सीर्थन विराजमान हो। वहा गया में सो सभी तीयों का साझिध्य होता है अतएव वह परम श्रेष्ठ तीयं है ॥४३॥ मीत-

मेप-कन्या-धन भीर कुम्भ पर सूर्य के स्थित होने पर गया में जावर पिण्ड का पातन करना तीनो लोको से दुलंग कार्य होता है। IYYI। मकर के बर्तमान होने पर तथा चन्द्र एवं सूर्य के ब्रह्म के समय में गया में श्राद्ध करना तीनो लोको में परस दुर्लग कार्य है। IYYI। गया से पिड दान करने से जिस एका की प्राप्ति मानव किया करता है उनको मैं वरण कोटि शत के समय में भी वर्णेन नहीं कर सकता हूँ ॥४६॥

यजञ्जले गयो राजा बह्यन्ने बहुदक्षिराम् । यत्र द्रव्य समूहाना सख्या कर्तुं न शक्यते ॥४७ प्रशसन्ति द्विजास्तमा देशे देशे सुपूजिताः । गय विद्ण्वादयस्तुष्टा वर व होति चात्र वन् ॥४८ गयस्तान्त्रार्थयामास ह्याभराप्ताश्च ये पुरा । ब्रह्मणा ते दिजा. पूता भवन्तु कतुपूजिता ॥४६ ग्यापुरोति मसाम्ना स्थाता बहापुरी यथा। एवमस्त् वर दस्या चान्तदंध् सूरा ॥५० मनत्त्रमार जी बोले-नाग्दजी । किसी समय राजा गय ने बहुत ग्रह्म भीर बडी-वडी दक्षिणामी वाले इतने यज्ञ किये कि उनमे अर्च होने वाले द्रव्य की सरवा की गणना कर सकता सम्भव नहीं ॥४७॥ देश-देश के ब्राह्मण भनी प्रवार पूजे जाकर भीर पूर्ण तुस होकर वहां से गये और सर्वत्र राजा गय की प्राप्ता करते रहे। राजा के इस महान पूर्व कार्य से सन्तुष्ट होकर विष्णु धादि देवगणों ने राजा से वर मांगने को कहा ॥४६॥ राजा ने उनसे प्रार्थना की कि यदि भाष वर देना चाहते हैं तो गया के जिन ब्राह्मणों को प्राचीन काल में ब्रह्माजी ने बाप दिया था उन्हें उसे मुक्त कर दीजिये और वे यज्ञी में पुजित होकर पवित्र हो आये ॥४६॥ यह गया पूरी मेरे नाम पर ब्रह्मपूरी की तरह पवित्र भीर विस्यात हो जाय । देवगरा 'ऐसा ही' कहकर सनकी पार्थनाओं को

यत्र तत्र स्थितो देवा ऋषयोऽपि जितेन्द्रियाः । श्राद्य गदाधर ध्यायञ्जाद्वपिण्डादिदानतः ॥५१ कुलाना शतभुद्धृत्य ब्रह्मलोक नयेत् पितृन् । गया गयो गया दित्यो गायत्री च गदाधरः ॥५२ गया गयासुरश्च च पडेते मुक्तिदायकाः । गयास्थानमिद पुष्य यः पटेस्सतत् नरः ॥५३

स्वीकार करके घरतधीन शोगते ॥५०॥

भ्रुगुयाच्छ्रह्वया यस्तु स याति परमा गतिम् । पाठवेद्वा गयारपान विभेन्य पुरुषकृत्तर ॥५४ गयाश्राद्धं कृत तेन कृत तेन सुनिश्चितम् । गयाया महिमानच हाम्यसेच समाहित ॥५१ तेनेष्ट राजसूयेन अश्वमेधेन नारद । लिखेद्वा तेखवेदापि पुजयेद्वापि पुस्तकम् । तस्य वेहे स्थिरा लक्ष्मी. सुत्रसन्ना भविष्यति ॥५६

इस पुरी में स्थान-स्थान पर देवतामों के मितिरिक्त जितेन्द्रिय ऋषि भी विराजमान है। मादि गदाधर देव का क्यान करके यहाँ श्राज और पिएडदान करने वाला सी पीडियो का उद्धार करके उनको स्वर्ग का मिश्वरारी बना देता है। गवानम्, गयासिंद्र, गायमी, गदाधर, गया और गयामुर—में की 'पाया' में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इस पुरुषदायक ययास्यान को को व्यक्ति सदा पदना रहता है। ११-४२ १३॥ प्रयमा जो पुरुषदाली इसे श्रद्धापूर्वक मुनता है भीर बाह्मणों से इसका पाठ कराता है, वह निदिचन रूप में गया श्राज करता है। जो मनुष्य मन्त करणा से महातीय यथा की मिहमा का विनतन करता है। जो मनुष्य मन्त करणा से महातीय यशो का मनुष्य होन हो कर करता है, हे नारद, वह मानो राजमूब भीर प्रथमेय यशो का मनुष्य होन हो कर करता है। जो गयारवान की पुरतक को स्वय विखता है प्रयम दूसरे से निरामा है या पुराक की पूता करता है। उसके पर में तक्षी जी स्थिर प्रीर प्रसप्त स्ति है। अपने पर में तक्षी जी स्थिर प्रीर प्रसप्त स्ति है। अपने पर में तक्षी जी स्थिर प्रीर प्रसप्त स्ति है। अपने पर में तक्षी जी स्थिर प्रीर प्रसप्त स्ति है। अपने पर में तक्षी जी स्थिर प्रीर प्रसप्त स्ति है। अपने पर में तक्षी जी स्थिर प्रीर प्रसप्त स्ति है। अपने पर में तक्षी जी स्था प्रीर प्रसप्त स्ति है। अपने पर में तक्षी जी स्थिर प्रीर प्रसप्त स्ति है। अपने पर में तक्षी जी स्था प्रीर प्रसप्त स्ति है।

''बायुपुराण का चतुर्थ चरण (उपसहार) मे गयामाहात्म्य समाप्त''

। बायु पुरास समाप्त ॥